## भारत में श्रंगरेज़ी राज तीसरी जिल्द

पहला संस्करण सन् १६२६—२,००० दूसरा संस्करण सन् १६३८—१०,०००

> सुदक विश्वम्मर नाथ वाजपेयी स्रोंकार प्रेस, इलाहाबाद

# विषय सूची

## छत्तीसवाँ अध्याय भारतीय शिचा का सर्वनाश

श्रंगरेज़ों से पहले भारत में शिक्षा की श्रवस्था—प्राचीन भारत में शिक्षा का श्रचार—भारतीय शिक्षा प्रणाली—प्राचीन पाठशालाओं में ख़र्च की व्यवस्था—भारतीय शिक्षा के सर्वनाश के कारण—सन् १८१२ की मंज़्री—श्रंगरेज़ी राज के लिये शिक्षा की श्रावश्यकता—शिक्षित भारत-वासियों से डर—कुछ विपरीत विचार—पूर्वी श्रोर पश्चिमी शिक्षा पर बहस—वेण्टिङ्क का फ्रैसला—देशी भाषाश्रों का दबाना—लाई मैकाले की रिपोर्ट—वर्तमान श्रंगरेज़ी शिक्षा का उद्देश—सौ वर्ष का श्रनुभव—सरकारी विश्व विश्वालय—शिक्षित भारतवासियों का चित्र। पृष्ठ १११६-११६८

#### सैंतीसवाँ ऋध्याय

#### पहला ऋफ़ग़ान युद्ध

लार्ड आकलैंग्ड—सिन्धु नदी की सरवे का परिणाम—बन्से की मध्य एशिया की यात्रा—दोस्त मोहम्मद की माँग—श्रक्रग़ानिस्तान के साथ युद्ध की तस्यारी—पार्तिमेश्ट के काग़ज़ों में जालसाज़ी—अपहरण नीति— अफ़ग़ानिस्तान पर चढ़ाई—सिन्ध के अमीरों के साथ नई सिन्ध—सिन्धी प्रजा पर लूट और अस्थाचार—कावुल पर क़ब्ज़ा—अफ़ग़ानिस्तान की परिस्थिति—गुप्त हत्याओं का अबन्ध—अंगरेज़ों की पृण्वित पाशिवक वृत्तियाँ—अफ़ग़ान चरित्र—शाहशुला का बध—बन्से की हत्या—मैकनाटन की हत्या—सोलह हज़ार की सेना का अवशेप—लार्ड एलेनवु—एलेनबु के विचार—फूठे एलान—मुसलमानों का शत्रु—सोमनाथ का फाटक और युद्ध का अन्त—अफ़ग़ान युद्ध का ख़िमयाज़ा—दोवारा चढ़ाई—युद्ध का अन्त ।

## अड़तीसवाँ अध्याय सिन्ध पर अंगरेज़ों का क़ब्ज़ा

सिन्ध की राजनैतिक स्थिति—कम्पनी की कोठी और ठहे का पतन— कम्पनी को ज्यापारिक सुविधाएं—सिन्ध में कम्पनी का एलची—सन् १८०६ की सिन्ध—सन् १८२० की सिन्ध—बन्धं की सिन्धु यात्रा—अमीरों से ज़िराज़ की माँग—मीर रुस्तम ज़ाँ—रुस्तम ज़ाँ के साथ नई सिन्ध—मीर अली मुराद—सिन्ध पर क्रव्ज़ा करने के मुख्य कारण—साजिश पक्षी करना—हस्तमग्राँ पर मूठे इलज़ाम—हैदराबाद के अमीर—मियानी का संज्ञाम—बल्चियों की वीरता—अंगरेज़ों की विजय का रहस्य—जनान ख़ानों पर हमला—सिन्ध पर श्रंगरेज़ों का क्रव्ज़ा—अमीरों का शोक जनक अन्त —श्रमीरों का चरित्र—ग्रमीरों का शासन प्रवन्ध—खेती श्रीर श्राब-पाशी—धार्मिक सद्भावना—सिन्ध विजय पर जनरख नेपियर के उद्गार। पृष्ट ११६०-१२३७

#### उन्तालीसवाँ अध्याय

## अन्य भारतीय नरेशों के साथ एलेनब्रु का व्यवहार

सींधिया—ग्वाखियर दरवार का सुशासन—श्रतुचित हस्तचेप—दादा खासजीवाला—श्रंगरेज दूत मामा साहव—रेज़ीडेण्ट स्लीमैन—खासजीवाला पर भूटा इलज़ाम श्रीर उसकी गिरफ़्तारी—एलेनष्ठ का वास्तविक इरादा—ग्वालियर पर हमला—नई सन्धि—कैथल पर क्रब्ज़ा—रणजीत सिंह की सुखु श्रीर पंजाब में श्रराजकता—एलेनब्रु की योजनाएं—श्रसफल प्रयत्न—निज़ाम पर दाँत—जेतपुर की रियासत—श्रवध से अर्ज़—दिल्ली सम्राट की नज़रें बन्द—एलेनब्रु की वापसी।

पृष्ठ १२३६-१२१७

## चालीसवाँ श्रध्याय पहला सिख युद्ध

सिख युद्ध की तरवारी—तीन देशदोही—बहाने की तलाश—राई का पहाड्—सन्धि का लगातार उल्लंघन—श्रहसान करामोशी—सिख सेना को भड़काने के प्रयत्न—युद्ध का एलान—मुद्की का संशाम—क्रीरोज़ शहर का संशाम—श्रलीवाल की लड़ाई—श्रवराँव की लड़ाई—सिख सैनिकों की श्रसीम वीरता—शामसिंह श्रटारी वाला—लाहौर दरबार के साथ सन्धि—हार्डिअ को इनाम—हार्डिअ के शासन कास की अन्य घटनाएँ— हार्डिअ की धर्मनिष्ठा । पृष्ठ १२४८-१२८६

## इकतालीसवाँ श्रध्याय दूसरा सिख युद्ध

वार्ड डलहीज़ी की निश्चित नीति—पंजाब में श्रसन्तोष—मुकतान की श्रदना—दीवान मृकराज—मृक्षराज के शासन में इस्तचेप—मृकराज की बर्जास्तगी—कीतदास काहनसिंह—मुकतान का संश्राम—महारानी किन्दा कीर की गिरप्रतारी—मुसलमानों को भड़काने के प्रयत्न—मृकराज के साथ संश्राम—मुकतान का मोहासरा—दूसरे सिख युद्ध का प्रारम्भ—शेरसिंह की वीरता—चिक्वियानवाला का संश्राम—गुजरात के संश्राम—पंजाब की स्वाधीनता का श्रन्त—राष्ट्रीयता का श्रमाव—मेजर ईवन्सवेल के विचार।

## बयालीसवाँ अध्याय दूसरा बरमा युद्ध

कसान शैपर्ड का मुकदमा—कश्चान लुई का मुकदमा—डलहोज़ी का हस्तचेप—युद्ध के लिये श्रंगरेज़ी लहाज़ों की रवानगी—बरमा दरवार की शान्ति प्रियता—बरमी लहाज़ की गिरफ्तारी—गोलाबारी—नई माँगे— बरमा महाराजा का नम्र पत्र—विध्वंस श्रीर कत्ले श्राम—पगू पर कम्पनी का क़ब्ज़ा।

28 १३०६-१३२२

## तैंतालीसवाँ श्रध्याय डलहोज़ी की भू-पिपासा

लैप्स की नीति—सतारा के राजा से वादा—सतारा का अपहरण— नागपुर का अपहरण—भाँसी का अपहरण—सम्बलपुर का अपहरण— जेतपुर का अपहरण—ति का अपहरण—करनाटक का अपहरण— सुसिलिम रियासतें—बरार का अपहरण—अवध का अपहरण—वाजिद अलि शाह पर भूठे कलंक—वाजिद अली का चरित्र—तालुकेदारों के साथ जुलम—इनाम कमीशन।

पृष्ठ १३२३-१३४१

## चवालीसवाँ श्रध्याय सन् १८५७ की क्रान्ति से पहले

लाई कैनिक प्रांसी से वेलोर के ग़दर तक—राजधरानों के प्रति
डलहीं ज़ी का बरताव—साधारण प्रजा के साथ श्रंगरेज़ों का बरताव—
सहारनपुर का श्रंगरेज़ी श्रस्पताल—श्रंगरेज़ों के अनुचित ब्यवहार की कुछ
मिसालें —दिल्ली सन्नाट श्रौर श्रंगरेज़—शाह श्रालम श्रौर माधोजी सीधिया
—सन्नाट श्रकबर शाह—राजा राममोहनराय—सन्नाट बहादुर शाह श्रौर
श्रंगरेज़—श्रवध के साथ श्रत्याचार—डलहीज़ी की श्रपहरण नीति—नाना
साहब के साथ श्रन्याय—ईसाई मत प्रचार की श्राकंचा—धार्मिक मावों
पर श्रावात—पंजाब को ईसाई बनाने की कोशिश—फ्रीज में ईसाई मत
प्रचार—भारतीय धर्मों की श्रेष्टता—सैनिकों के प्रति सामान्य ब्यवहार—

कान्ति की योजना का सूत्रपात—ग्रज़ी मुल्ला ग्रौर रंगो बाप्जी— गैरि-बाल्डी ग्रौर भारतीय कान्ति—बिट्टर में कान्ति केन्द्र—गुप्त संगठन ग्रौर तैयारी—ग्रबध ग्रौर कान्ति—कान्ति में धन की सहायता—कान्ति के श्रन्य केन्द्र—ग्रारचर्य जनक गुप्त संगठन—मौलवी ग्रहमदशाह—क्रान्ति के चिन्ह कमल ग्रौर चपाती—रविवार ३१ मई, सन् १८१७—पलटनों के बीच पत्र ब्यवहार।

#### पैतालीसवाँ ऋध्याय

## चरबी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ

दमदम की घटना—चरबी के कारत्स—सिपाहियों के साथ ज़बरदस्ती
—वैरकपुर से क्रान्ति का श्री गणेश—मंगल पाँडे—मेरठ की घटना—मेरठ
में क्रान्ति का पहला दिन—क्रान्तिकारियों का दिल्ली में प्रवेश—दिल्ली
की स्वाधीनता—श्रलीगढ़ की स्वाधीनता—मैनपुरी की स्वाधीनता—इटावे
की स्वाधीनता—नसीराबाद में क्रान्ति—बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद
श्रोर बदायूँ की स्वाधीनता—ख़ान बहादुरख़ाँ का पुलान—श्राज्ञमगढ़ श्रोर
गोरखपुर की स्वाधीनता—जनरल नील—बनारस में क्रान्तिकारियों की
श्रसफलता—जीनपुर की स्वाधीनता—इलाहाबाद शहर पर क्रान्तिकारियों
का कुढ़ज़ा—मौलवी लियाकत श्रली।

98 १३६४-१४२७

#### छयालीसवाँ अध्याय

### प्रतिकार का प्रारम्भ

जनरल नील की दमन योजना-कई तरह की फाँसी-नर संहार और

अग्निकागड-इलाहाबाद निवासियों से बदला-छोटे छोटे वालकों को

फाँसी—किश्तियों पर गोलाबारी—फाँसी के तरोक़े—श्रंगरेकों के साथ असहयोग—कानपुर और नाना साहब—कानपुर की स्वाधीनता—नाना का शासन प्रबन्ध—सतीचौरा घाट का हत्या काण्ड—पेशवा नाना साहब का दरबार—फाँसी श्रौर रानी लच्मीबाई—लच्मीबाई का चरित्र—माँसी की स्वाधीनता—श्रवध में कान्ति की तैयारी—लारेन्स की किलेबन्दी—नैपाल से मदद की प्रार्थना—क्रान्ति का शारम्भ—सीवापुर की स्वाधीनता—प्रकंखाबाद की स्वाधीनता—श्रवध की स्वाधीनता—मौलवी श्रहमदशाह की गिरफ़्तारी—फ्रैज़ाबाद की स्वाधीनता—सुलतान पुर की स्वाधीनता—लखनऊ की स्थिति—बेगम हज़रत महल का शासन। पृष्ठ १४२६-१४६६

#### सैंतालीसवाँ अध्याय

## दिल्ली पञ्जाब श्रीर बीच की घटनाएँ

दिल्ली का महत्व-यदि पञ्जाब कान्ति का साथ देता-सिलों को

भड़काना—सिख राजाश्रों का विश्वासधात—कम्पनी ही के राज में पञ्जाबी साहुकारों का हित—सरहद में कम्पनी के धनकीत मुझा—फ़ीरोज़पुर में कान्ति—पेशावर की देशी पलटनें—फाँसी और तोप के मुँह में उड़ाया जाना—होती मरदान की सेना का नाश—बीभत्स दृश्य—दस नम्बर पल्टन की सिन्धु जल में समाधि—कृर यातनाएँ—जालन्धर, फ़िलौर और लुधियाना में क्रान्ति—सिख राजाओं का देशदोह—श्रंगरेज़ी सेना के

श्रनसुने श्रत्याचार—बुन्देखे की सराय का भीषण संग्राम—दिल्ली के भीतर

श्रदम्य उत्साह-गोहत्या पर कड़ा दराह-सम्राट वहादुरशाह के एलान-भ्रासी की शताब्दी-धंगरेज़ों की सहायता के जिये नई सेना-सेनापति बल्ल ख़ाँ-उसका शासन प्रबन्ध--ग्रंगरेज़ी मेना की पराजय-श्रंगरेज़ी सेना में नैरारय-भारतीय नरेशों की अनिश्चितता-इन्दौर और मध्यभारत की स्थिति-आगरे की स्वाधीनता-इलाहाबाद श्रंगरेज़ी सेना का केन्द्र-'अंगरेज़ी सेना की कानपुर यात्रा-फलहपुर की अग्नि समाधि-बीबी गढ़ का हत्या कारब-नाना की ज़िम्मेदारी- कानपुर में श्रंगरेज़ी सेना के श्रत्याचार-पञ्जाब का ब्लैकहोल-श्रजनाले की घटना-रावी तट का हत्या ·कागड--- अजनाले की काल कोठरी-- अजनाले का कुंआ-- नावा जगतसिंह का बयान-दिल्ली में यंगरेज़ी सेना-क्रान्ति कारियों में अनुशासन की कमी-देशी नरेशों के नाम बहादुरशाह का पत्र -- करपनी को नई मदद-नीमच की क्रान्तिकारी सेना-18 सितम्बर का संग्राम-दिल्ली के अन्दर कम्पनी की सेना का प्रवेश-श्रमरगली-जामे मसजिद की लड़ाई-सम्राट वहादुरशाह की गिरफ़्तारी-शहज़ादों की हत्या-दिल्ली के बाशिन्दों का करने भाम-वीरान भौर सुनसान दिल्ली-पाइज़ एजेन्सी-सन्दिरों श्रीर मसज़िदों की बेइज्जती—दिल्ली नए सिरे से श्राबाद—दिल्ली के राजकुल का अन्त-सम्राट का निर्वासन और अन्त । विद्य १८६७-१५४३

## अड़तालीसवां अध्याय अवध और बिहार

वेगम हज़रत महत्व-रेज़िडेन्सी के अंगरेज़-हैवजाक की लखनऊ यात्रा-नाना के मनसूचे-अवध निवासियों के हौसले-हैवलाक की

घवशहट-नई श्रंगरेज़ी सेना-श्रालम बाग का संग्राम-हैवलाक रेज़िडेन्सी में क्रीव-ग्रेटहेड की कानपुर यात्रा-ग्रालम बाग के लिये नई श्रंगरेज़ी सेना-सिकन्दर बाग का संत्राम-नौ दिन का लगातार संत्राम-लखनऊ रक्त का समुद्र-तात्या टोपे-कानपुर पर तात्या का कब्ज़ा-कानपुर पर श्रंगरेज़ी सेना का फिर सं क़ब्ज़ा—अवध और रुहेलखरड में दमन—इटावे के २४ शहीद-फ़र्रुख़ाबाद का पतन-लखनऊ विजय के लिये विशाल श्रंगरेती सैन्यदल—देश द्वोही नैपाली सेना—लखनऊ शहर की परिस्थिति --मौक्षवी बहमदशाह-कान्तिकारियों में अनुशासन की कमी-शहर की मोरचे बन्दी-तीसरी वार लखनऊ में रक्त की नदियाँ-शहादत गंज का संद्राम-करले ग्राम-लखनज की बेगमें-विहार में क्रान्ति का ग्रायोजन —राजा कुंत्रसिंह—आरा का मोहासरा—आमनारा का संधाम—वीबी गंज का संज्ञाम-किलमैन की पराजय-डेम्स की पराजय-लार्ड मार्क की पराजय-कुंवरसिंह का युद्ध कौशल-लगर्ड की पराजय-डगलस की पराजय-- कुंवरसिंह गोली से घायल-- कुंवरसिंह का जगदीशपुर में प्रवेश--बीग्रैण्ड की पराजय-कुंवरसिंह की मृत्यु-कुंवरसिंह का चरित्र-राजा अमर्रासंह-जगदीशपुर पर सात ओर से हमला-नीनदी का संग्राम-भ्रमर सिंह का श्रन्त-जगदीश पुर की वीर स्थियाँ - श्रवध की रियति -बारी की लड़ाई—जनरब होप की मृत्यु—शाहजहाँपुर का संग्राम— अहमदशाह के साथ दग़ा--- अहमद साह का चरित्र। पृष्ठ १५४४-१५६६

## उनचासवाँ अध्याय ल**च्मीबाई और ता**त्या टोपे

लक्सीबाई का सेनापतित्व- आँसी में आठ दिन का लगातार संग्राम- तक्सीवाई के प्रयत्न-रानी का काँसी त्याग-वाँदा का नवाव-करवी का राव--क्रान्तिकारियों में श्रव्यवस्था-काली का संग्राम-ग्वालियर पर क्रान्तिकारियों का क्रव्जा-तात्या श्रीर लक्ष्मीबाई की योग्यता - लक्सीबाई की न्यूह रचना-ग्वालियर का संवाम - लक्सीबाई की वीरता-लक्सीबाई का बलिदान-लक्सीबाई का चरित्र-दिश्य मे क्रान्ति—कोल्हापुर—बेजगाम - सतारा - बम्बई - नागपुर - जबलपुर -हैदराबाद--ज़ोरापुर का बालक राजा-भास्कर राव बाबासाहब-- श्रवध मे नए सिरे से क्रान्ति की आग—राजा वेनीमाधव—कम्पनी के शासन का अन्त--मलका विक्टोरिया का एलान-वेगम हज़रत महल का एलान-निर्वासित क्रान्तिकारी - श्रवध का पतन-तात्या टोपे के श्रन्तिम प्रयत्न-कोटरा का संधाम—तात्या का नर्मदा पार करना—तात्या नागपुर मं-तात्या का श्रलीकिक कृच-नवाब बाँदा का श्रात्म समर्पण-मेजर राक की पराजय-तात्या देवास में मानसिंह का विश्वासघात-तात्या का बलिदान-राव साहव श्रीर फ़ीरोज़शाह का श्रन्त । पृष्ठ १६००-१६४६

#### पचासवाँ अध्याय

## सन् ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि

क्रान्ति की श्रसफलता के मुख्य कारण—समय से पूर्व क्रान्ति का

े.तम्भ—सिखों और गोरखों का अंगरेज़ों से मिल जाना—योग्य और प्रभावशाली नेताओं का अभाव—देशी नरेशों की उदासीनता—दिस्खन में उदासीनता—दोनों और के अत्याचारों की तुलना—क्रान्तिकारियों पर मिथ्या इलज़ाम—क्रान्ति के नेताओं की उदारता—यदि क्रान्ति सफल हो गई होती—उस समय की राष्ट्रीय त्रुटियाँ—यदि क्रान्ति न हुई होती—सन् ४० की क्रान्ति का अन्य देशों पर असर—हमारे भावी आदर्श ।

पृष्ठ १६४०-१६६६

## इक्यावनवाँ अध्याय सन् १८५७ के बाद

ईस्ट इिपडिया कम्पनी का अन्त—मलका विक्टोरिया का एलान—देशी रियासतों को क्रायम रखना—भारत में अंगरेज़ी उपनिवेश—राष्ट्रीय भावों का नाश—हिन्दोस्तान की उपलाऊ शक्ति को उन्नति देना—भारतीय सेना का संगठन—भेदनीति—भारत से इंगलिस्तान को ख़िराज—अन्तिम शब्द।

# चित्र सूची

## तीसरी जिल्द

|    | नाम                         |                 |            |       | पृष्ठ  |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|-------|--------|
| ₹. | दोस्त मोहम्मद ख़ाँ ( चार    | रङ्गों में )    | ***        | •••   | ११६२   |
| ₹. | कप्तान जान कोनोली ( ग्र     | फ्रग़ान वेश में | )          | ***   | ११७४   |
| ₹. | कप्तान प्राडरसन             | **1             | ***        | 4.4   | ११७६   |
| 8. | मोहम्मद श्रक्तवर खाँ        | ***             | ***        | • • • | ११८०   |
| ų, | डाक्टर ब्राइडन              | ***             | •••        | •••   | ११=२   |
| €. | सर श्रतेक्ज़ेगडर वर्म्स-वे  | ोख़ारा की '     | पोशाक में  | •••   | ¥3\$\$ |
| G. | श्रमीर नसीर ख़ाँ श्रौर उर   | तके दो बेटे     | -40        | •••   | १२१४   |
| ⊏. | मीर रुस्तम ख़ाँ (चार रङ्गों | में )           | ***        | •••   | १२३०   |
| .3 | शामसिंह श्रटारीवाला         |                 | ***        | ***   | १२७६   |
| o. | राजा प्रतापसिंह, सतारा      | **4             | 4 th th    | •••   | १२≍३   |
| ₹. | दीवान मूलराज                | ***             | ***        | •••   | ३३८१   |
| ₹. | दिल्ली का अन्तिम सम्राट     | : बहादुर शा     | <b>€</b> } |       | 9000   |
| 3. | बेगम जीनत महत्त             |                 | }          | ***   | १४०८   |

| ( २ )                                              |       |              |
|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| १४. चौक इलाहाबाद के सात नीम के वृत्तों में से      | चार ; | i            |
| जिन पर सन् ५७ में लगभग ८०० निर्दोष                 | नगर   |              |
| निवासियों को फाँसी पर लटका दिया गया                | ***   | १४३५         |
| १५. किश्तियों में बैठ कर इलाहाबाद से भागते         | हुए   |              |
| हिन्दीस्तानियों पर श्रंगरेज़ी सेना का गोले वर      |       |              |
| १६. नाना साहब                                      | ***   | १८५०         |
| १७. सम्राट बहादुरशाह [ सन् १८४४ के एक चित्र से     | ]     | १४६७         |
| १=. जून १=५७ में बगावत के सन्देह पर हिन्दोस        | _     |              |
| सिपाहियों का तोप के मुंह से उड़ाया जाना            | ***   | १८७५         |
| १९. १० जून सन् १=५० को पेशावर में हिन्दोस          | तानी  |              |
| सिपाहियों का तोप के मुंह से उड़ाया जाना            |       | १४७६         |
| २०. सम्राट बहादुर शाह [ सन् ४७ की कान्ति के सम     | यका   |              |
|                                                    |       | १४८७         |
| २१. कानपुर ज़िले में श्रंगरेज़ी सेना के सिपाही गाँ | व में |              |
| श्राग लगारहे हैं, श्राम के स्त्री पुरुष निकल       |       |              |
| भाग रहे हैं                                        | •••   | <b>\$888</b> |
| २२. पुलिस स्टेशन, श्रजनाला                         | - + 4 | १५११         |
| २३. काल्यां-दा-बुर्ज, श्रजनाला                     |       | १५१२         |
| २४. काल्यां-दा-खूह, श्रजनाला                       | 444   | १५१४         |
| २५. बाबा जगतसिंह, श्रजनाता                         | ***   | १५१६         |
| २६, सम्राट वहादुर शाह की गिरफ्तारी                 | 444   | १५३०         |

| ( % )                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| २७. बेगम जीनत महल (केंदी हालत का विया गया श्रसजी                                          |              |
| ***                                                                                       | १५३२         |
| २८. कसान हडसन द्वारा मुगल शहजादों की हत्या                                                | १५३४         |
| [चित्रकार जी० एक० एडकिनसन]<br>२६. श्रंगरेज प्राहत एजेसट्स द्वारा दिल्ली की लूट            | #11.50 m     |
| ि पार्शिकारक कर स्वरूप स्थित                                                              | १५३⊏         |
| ३०. सम्राट बहादुर शाह मृत्यु शच्या पर [ रंगून में लिए<br>गए असली फ्रांटो से ]             | १५४३         |
| ३१ महल की क्रियाँ जिन्होंने मरदाना वेष पहन कर                                             | १५८६         |
| लखनऊ के स्वाधीनता संग्राम में भाग खन                                                      | १५≭६         |
| ३२. कुंबरसिंह<br>३३. रानी लक्ष्मीबाई, फाँसी का संग्राम (तिरङ्ग)                           | १६०५         |
| 25 TETTO to see 2                                                                         |              |
| ३४. रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, लश्कर, ग्वालियर                                             | १६१=         |
|                                                                                           |              |
| ३६, तात्या टोपे                                                                           |              |
| ३६. तात्या टाप<br>३७. हिन्दोस्तान का नक्शा, सन् वार ध्रारिजी सत्ता का<br>विस्तार जिल्द के | लेफ़ाफ़े में |

ATTOWN .

ķ

F

•

,

# भारत में अंगरेज़ी राज

### छत्तीसवाँ ऋध्याय

## भारतीय शिचा का सर्वनाश

श्रंगरेज़ों के श्रागमन से पहले सार्वजनिक शिक्षा श्रीर विद्या प्रचार की द्विष्ट से भारत संसार के श्रग्रतम देशों श्रंगरेज़ों से पहले की श्रेणी में गिना जाता था। श्राज से केवल भारत में शिका की श्रवस्था सवा सौ वर्ष पहले यूरोप के किसी भी देश में शिक्षा का प्रचार इतना श्रधिक न था जितना

भारतवर्ष में, श्रौर न कहीं भी प्रतिशत श्राबादी के हिसाब से पढ़े लेखों की संख्या इतनी श्रिधिक थो। उन दिनों यहां जन सामान्य को शिक्ता देने के लिए मुख्यकर चार प्रकार की संस्थाएँ थीं।

S

(१)—ग्रसंख्य बाह्यण श्राचार्य श्रपने श्रपने घरों पर ग्रपने शिष्यों को शिक्ता देते थे। (२)—ग्रनेक मुख्य मुख्य नगरों में उच्च संस्कृत साहित्य की शिक्ता के लिए 'टोल' या विद्यापीठ कायम धी। (३)—उर्दू श्रीर फ़ारसी को शिक्ता के लिए जगह जगह मकतव श्रीर मदरसे थे, जिनमें लाखों हिन्दू श्रीर मुसलमान वालक शिक्ता पाते थे। (४)—इन सब के श्रतिरिक्त देश के प्रत्येक छोटे से छोटे ग्राम में ग्राम के समस्त बालकों की शिक्ता के लिए कम से कम एक पाठशाला होतो थी। जिस समय तक कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने श्राकर भारत की सहस्रों वर्षों की पुगनी ग्राम पञ्चायतों को नष्ट नहीं कर डाला उस समय तक ग्राम के समस्त बच्चों की शिक्ता का प्रवन्ध करना प्रत्येक ग्राम पञ्चायत श्रपना श्रावश्यक कर्तव्य समस्ती थी श्रीर सदैव उसका पालन करती थी।

इङ्गलिस्तान की पार्लिमेण्ट के प्रसिद्ध सदस्य केर हाडीं ने श्रपनी पुस्तक 'इण्डिया' में लिखा है—

''मैक्समूलर ने, सरकारी उल्लेखों के आधार पर शीर एक मिशनरी रिपोर्ट के आधार पर जो बझाल पर शंगरेज़ों का क़ब्ज़ा होने से पहले वहाँ की शिचा की अवस्था के सम्बन्ध में लिखी गई थी, लिखा है कि उस समय बझाल में द्रु०,००० देशी पाठशालाएँ थीं, अर्थात् सूबे की आबादी के हर चार सी मनुष्यों पीछे एक पाठशाला मीजूद थीं। इतिहास लेखक लड़ली श्रपने 'शिटिश मारत के इतिहास' में लिखता है कि—'प्रत्येक ऐसे हिन्सू गाँव में, जिसका कि पुराना संगठन अभी तक कायम है, मुक्ते विश्वास है कि आम तौर पर सब बच्चे लिखना पड़ना और हिसाब करना जानते हैं;

किन्तु जहाँ कहीं कि हमने आम पञ्चायत का नाश कर दिया है, जैसे बङ्गाल से, वहाँ आम पञ्चायत के साथ साथ गाँव की पाठशाला भी लोप हो गई है। '' ''\*

प्राचीन भारतीय इतिहास के यूरोपियन विद्वानों में मैक्समूलर प्रामाणिक माना जाता है श्रौर लड़लो एक प्रसिद्ध इतिहास लेखक था। जो बात जर्मन मैक्समूलर ने बङ्गाल के विषय में कही है उसी का समर्थन श्रंगरेज़ लड़लों ने समस्त भारत के लिए किया है।

प्राचीन भारत के प्रामवासियों की शिद्धा के सम्बन्ध में सन्
१=२३ की कम्पनी की एक सरकारी रिपोर्ट में
श्राचीन भारत में
लिखा है—
शिद्धा का प्रचार

"शिद्धा की दृष्टि से संसार के किसी भी अन्य
देश में किसानों की अवस्था इतनी ऊँची नहीं है जित्तनी ब्रिटिश भारत के
खनेक भागों में ।"र्रं

<sup>\* &</sup>quot;Max Muller, on the strength of official documents and a missionary report concerning education in Bengal prior to the British occupation, asserts that there were then 80,000 native schools in Bengal, or one for every 400 of the population. Ludlow, in his 'History of British India," says that 'in every Hindoo village which has retained its old farm I am assured that the children generally are able to read, write, and cipher, but where we have swept away the village system as in Bengal there the village school has also disappeared ''—Keir Hardie in his work on India, p 5

<sup>† &</sup>quot;... the peasantry of few other countries would bear a comparison as to their state of education with those of many parts of British and "—Report of the Select Committee on the Affairs of the East India Company, vol i, p 409, published 1832

यह दशा तो उस समय शिक्षा के विस्तार की थी, अब रही
शिक्षा देने की प्रणाली। इतिहास सं पता चलता
भारतीय शिक्षा
है कि उन्नीसवीं सदी के शुद्ध में डॉक्टर प्राड्ड्वेल
प्रणाली
नामक एक प्रसिद्ध अंगरेज़ शिक्षा प्रेमी ने इस

देश सं इङ्गलिस्तान जाकर वहाँ पर अपने देश के बालकों को भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा देना शुक्त किया। ३ जून सन् १=१४ को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने बङ्गाल के गवरनर जनरल के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा है—

'शिश्वा का जो तरीका बहुत पुराने समय से भारत में वहाँ के आचार्यों के अधीन जारी है उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा यही है कि रेवरेगड़ डॉक्टर बेल के अधीन, जो मदास में पादरी रह चुका है, बड़ी तरीका इस देश (इड़- जिस्तान) में भी प्रचलित किया गया है; अब हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं में इसी तरीके के अनुसार शिश्वा दी जाती है, क्योंकि हमें विश्वास है कि इससे भाषा का सिखाना बहुत सरब और सीखना बहुत सुगम हो जाता है।

"कहा जाना है कि हिन्दुओं की इस अखन्त प्राचीन और लाभदायक संस्था को सल्तनतों के उलट फेर भी कोई हानि नहीं पहुंचा सके × × ×।"&

<sup>\* &</sup>quot;The mode of instruction that from time immemorial has been practised under these masters has received the highest tribute of praise by its adoption in this country, under the direction of the Reverend Dr. Bell, formerly chaplain in Madras, and it is now become the mode by which education is conducted in our national establishments, from a conviction of the facility it affords in the acquision of language by simplifying the process of instruction

<sup>&</sup>quot;This venerable and benevolent institution of the Hindoos is represen-

श्राज कल की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में जिस चीज़ को "म्यूचुश्रल ट्यूशन" कहा जाता है वह पश्चिम के देशों ने भारत ही से सीखी थी।

भारत के जिस जिस प्रान्त में कम्पनी का शासन जमता गया

उस उस प्रान्त से ही यह सहस्तों वर्ष की पुरानी

कम्पनी के शासन

शिक्षा प्रणाली सदा के लिए मिटती चली गई।

का हास

का हास

अवस्था और कम्पनी का प्रदार्पण होते ही एक

सिरे से उस शिक्षा के सर्वनाश, दोनों का कुछ अनुमान बेलारी ज़िले के अंगरेज़ कलेक्टर प० डी० कैम्पबेल की सन् १८२३ की एक रिपोर्ट से किया जा सकता है। कैम्पबेल लिखना है—

''जिस ब्यवस्था के अनुसार भारत की पाटशालाओं में बच्चों को लिखना सिखाया जाता है और जिस ढड़ में कि ऊँचे दर्जे के विद्यार्थी नीचे दर्जे के विद्यार्थियों को शिका देते हैं, और साथ साथ अपना ज्ञान भी पक्का करते रहते हैं, वह समस्त प्रणाली निस्सन्देह प्रशंसनीय है, और इङ्गिलस्तान में उसका जो अनुसरण किया गया है उसके सर्वथा योग्य है।''

श्रागे चल कर कम्पनी के शासन में भारतीय शिक्षा की श्रव-नित श्रीर उसके कारणों को बयान करते हुए कैम्पबेल लिखता है—

"इस समय श्रसंख्य मनुष्य ऐसे हैं जो श्रपने बचों को इस शिवा का बाम नहीं पहुंचा सकते, × × सुमे कहते हुए दुख होता है कि इसका

ted to have withstood the shock of revolutions . . "-Letter from the Court of Directors to the Governor-General in council of Bengal; dated 3rd June, 1814

कारण यह है कि समस्त देश धीरे धीरे निर्धन होता जा रहा है। हाल मे

जब से हिन्दोस्तान के बने हुए सूती कपड़ों की जगह इङ्गलिस्तान के बने हुए कपड़ों को इस देश में प्रचलित किया गया है तब से यहाँ के कारीगरों के लिए जीविका निर्वाह के साधन बहुत कम होगए हैं। हमने श्रपनी बहुत सी पलटनें अपने इलाक़ों से हटा कर उन देशी राजाओं के दूर दूर के इलाक़ों में मेज दी हैं, जिनके साथ हमने सन्धियाँ की हैं, हाल ही में इससे भी नाज की माँग पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। देश का धन पुराने समय के देशी दरवारों श्रीर देशी कर्मचारियों के हाथों ये निकल कर यूरोपियनों के हाथों में चला गया है। देशी दरबार और उनके कर्मचारी उस धन की भारत ही में उदारता के साथ व्यय किया करते थे; इसके विपरीत नए पूरोपियन कर्मचारियों को इसने कानूनन् आज्ञा दे दी है कि वे अस्थायी तौर पर भी इस धन को भारत मे व्यय न करें। ये यूरोपियन कर्मचारी देश के घन को प्रति दिन ढो ढो कर बाहर ले जा रहे हैं, इसके कारण भी यह देश दिद होता जा रहा है। सरकारी लगान जिस कड़ाई के साथ वस्ता किया जाता है उसमें भी किसी तरह की दिलाई नहीं की गई. जिससे प्रजा के इस कष्ट में कोई कमी हो सकती। मध्यम श्रेणी श्रीर निम्न श्रेगी के अधिकांश लोग श्रव इस योग्य नहीं रहे कि श्रपने बच्चों की शिचा का खर्च बरदास्त कर सकें, इसके विपरीत ज्योंही उनके बच्चों के कोमल श्रक्त थोड़ी बहुत मेहनत कर सकने के भी योग्य होते हैं, मातः पिता को अपनी ज़िन्दगी की श्रावश्यकताएँ पूरी करने के लिए उन बच्ची से अब मेहनत मज़दूरी करानी पड़ती है।"

श्रर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू में भारत की प्राचीन

\*

सार्वजनिक शिक्ता प्रणाली के नाश का एक मुख्य कारण यह था कि प्राचीन भारतीय उद्योग धन्धों के सर्वनाश उद्योग घन्धों का और कम्पनी की लूट और अत्याखारों के कारण देश उस समय तेजी के साथ निर्धन होता जा रहा था, और देश के उन करोड़ों नन्हें नन्हें

बालकों को जो पहले पाठशालाओं में शिक्षा पाते थे, अब अपना श्रौर अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए मेहनत मज़दूरी में माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता था।

श्रीर श्रागे चल कर अपने सं पहले की हालत श्रीर श्रपने समय की शिक्षा की हालत की तुलना करते हुए कैम्पवेल लिखता है—

"इस ज़िलें की करीब दस लाख आबादी में से इस समय सात इज़ार बच्चे भी शिचा नहीं पा रहे हैं, जिससे पूरी तरह ज़ाहिर है कि शिचा में निर्धनता के कारण कितनी अवनित हुई है। बहुत से आमों में, जहाँ पहले पाठशाखाएँ मीजूद थीं, वहाँ अब कोई पाठशाखा नहीं है, श्रीर बहुत से अन्य आमों में जहाँ पहले बड़ी बड़ी पाठशाखाएँ थीं वहाँ अब केवल श्रास्थनत धनाद्य खोगों के थोड़े से बालक शिचा पाते हैं, दूसरे लोगों के बालक निर्धनता के कारण पाठशाखा नहीं जा सकते।

"इस ज़िले की अनेक पाठशालाओं की जिनमें देशी भाषाओं में जिन्ना, पहना और हिसाब सिखाया जाता है, जैसा कि भारत में सदा से होता रहा है, इस समय यह दशा है। × × विद्या × × कभी किसी भी देश में राज दरवार की सहायता के बिना नहीं बढ़ी, और

कठिन है × × ×।"#

भारत के इस भाग में विज्ञान को देशी दरवारों की श्रीर से पहले जो सहायता श्रीर उत्तेजना दी जाती थी वह श्रंगरेज़ी राज के श्राने के समय से, बहुत दिन हुए, बन्द कर दी गई है।

"इस ज़िलें में अब घटते घटते शिचा सम्बन्धी १३३ संस्थाएँ रह गई हैं और मुक्ते यह कहते लजा आती हैं कि इनमें से किसी एक की भी अब सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं दी जाती।"

इसके बाद प्राचीन भारत में इन असंख्य पाठशालाओं के ख्र्च की

व्यवस्था को बयान करते हुए कैम्पवेल लिखता है—

प्राचीन

"इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराने समय मे,
पाठशालाओं की

प्राची विशेष कर हिन्दुओं के शासन काल में, विद्या प्रचार

व्यवस्था की सहायता के लिए बहुत बही रक्नमें और बही बही

जागीरें राज की श्रोर से वँधी हुई थीं × × ×।

"× × पहले समय में राज की श्रामदनी का एक बहुत बहुत

हिस्सा विद्या प्रचार को उत्तेजना और उन्नित देने में ख़र्च किया जाता था, जिससे राज का भी मान बहना था, किन्तु हमारे शासन में यहाँ तक अवनित हुई है कि राज की इस आमदनी से अब उत्तरा अज्ञान को उन्नित हो जाती है। पहले जो ज़बरदस्त सहायता राज की ओर से विज्ञान को दी जाती थी उसके बन्द हो जाने के कारण अब विज्ञान केवल थोड़े से दानशील व्यक्तियों की श्रकस्मात उदारता के सहारे ज्यों त्यों कर जीवित है। मारत के इतिहास में विद्या के इस तरह के पतन का दूसरा समय दिखा सकना

<sup>\* &</sup>quot;The economy with which children are taught to write in the native

यह सारी कहानी मद्रास प्रान्त की है। ठीक इसी तरह की कहानी, महाराष्ट्र श्रीर बम्बई प्रान्त के विषय में एलिफ़न्सटन ने सन् १=२४ की एक सरकारी रिपोर्ट में बयान किया है, किन्तु उसे दोहराना व्यर्थ है।

schools and the system by which the more advanced scholars are caused to teach the less advanced, and at the same time to confirm their own knowledge, is certainly admirable, and well deserved the imitation it has received in England.

"  $\,$  . . . there are multitudes who can not even avail themselves of the advantages of the system,  $\,$  .

"I am sorry to state, that this is ascribable to the gradual but general impoverishment of the country. The means of the manufacturing classes have been of late years greatly diminished by the introduction of our own English manufactures in hen of the Indian cotton fabrics. The removal of many of our troops from our own territories to the distant frontiers of our newly subsidized allies has also, of late years affected the demand for grain, the transfer of the capital of the country from the native government and their officers, who liberally expended it in India, to Europeans, restricted by law from employing it even temporarily in India, and daily draining it from the land, has likewise tended to this effect, which has not been alleviated by a less rigid enforcement of the revenue due to the state. The greater part of the middling and lower classes of the people are now unable to defray the expenses incident upon the education of their offspring, while their necessities require the assistance of their children as soon as their tender limbs are capable of the smallest labour.

" of nearly a milhon of souls in this District, not 7,000 are now at school, a proportion which exhibits but too strongly the result above stated. In many villages where formerly there were large schools, there are now none, and in many others where there were large schools, now only a few children of the most opulent are taught, others being unable from poverty to attend,

"Such is the state in this District of the various schools in which

4

The state of the s

ģ,

#### भारत म अंगरेजी राज

एक और श्रंगरेज़ विद्वान वॉल्टर हैं मिल्टन ने सन् १८२८ में सरकारी रिपोटों के श्राधार पर लिखा था—

साहित्यिक श्रवनति

"भारतवासियों के चन्द्र साहित्य और विज्ञान की दिन प्रति दिन श्रवनति होती जा रही है। विद्रानों की

संख्या घटती जा रही है और जो लंग अभी तक विद्याध्ययन करते हैं उनमें भी अध्ययभ के विषय बेहद कम होते जा रहे हैं। दर्शन विज्ञान का पदना लंगों ने छोड़ ही दिया है; और सिवाय उन विद्याओं के, जिनका सम्बन्ध विशेष धार्मिक कर्मकाण्डों या फल्लित के साथ है, और किसी भी विद्या का अब लोग अध्ययन नहीं करते। साहित्य की इस अवनित का मुख्य कारण यह मालूम होता है कि इससं पहले देशी राज में राजा लोग, सरदार लोग

reading, writing and arithmetic are taught in the vernacular dilects of the country, as has been always usual in India, . . . . learning, . . . inspever flow ished in any country except under the encouragement of the ruling power, and the countenance and support once given to science in this part of India has long been withheld

<sup>&</sup>quot;Of the 533 institutions for education now existing in this listrict, I am ashamed to say, not one now derives any support from the State, . .

<sup>&</sup>quot;There is no doubt, that in former times, especials under the Hindoo Governments, very large grants, both in money and in land, were issued for the support of learning.

<sup>&</sup>quot;. . . considerable alienations of revenue, which formerly dark honour to the state by upholding and encouraging learning, have deteriorated under our rule into the means of supporting ignorance, whilst science, deserted by the powerful aid she formerly received from Government, has often been reduced to beg her scanty and uncertain meal from the chance benevolence of charitable individuals, and it would be difficult to point out any period in the history of ladia when she stood more in need . . "— The Report of A. D. Chapbell Collector of Bellary, dated 17th August, 1823, from the Report of the Select Committee etc., vol. 1, published 1832.

श्रीर धनवान लोग सब विधा प्रचार को उत्तेजना और सहायता दिया करते थे। चे देशो दरबार श्रब सदा के लिए मिट चुके और श्रब वह उत्तेजना और सहायता साहित्य को नहीं दी जाती।"\*

सारांश यह कि जो कहानी कैम्पबेल ने मद्रास प्रान्त की बयान की है वही कहानी वास्तव में समस्त ब्रिटिश भारत की थी।

प्राचीन शिक्षा प्रणाली और शिक्षा संस्थाओं के सर्वनाश के चार मुख्य कारण गिनाप जा सकते हैं—

भारतीय शिका के सर्वनाश के कारण

(१) भारतीय उद्योग धन्यों के नाश और कम्पनी की लुट से देश की बढ़ती हुई दरिहता।

(२) प्राचीन स्नाम पञ्चायतों का नाश श्रौर

उस नाश के कारण लाखों त्राम पाठशालाओं का अन्त ।

- (३) प्राचीन हिन्दू और मुसलमान नरेशों की ओर से शिहाः सम्बन्धी संस्थाओं को जो आधिक सहायता और जागीरें वँधीः हुई थीं, कम्पनी के राज में उनका छिन जाना। और
- (४) नप श्रंगरेज शासकों की श्रोर से भारतवासियों की शिक्षा का विधिवत विरोध।

इस चौथे कारण को अधिक विस्तार के साथ बयान करना अंगरेज शासकों ज़रूरी है। सन् १७५७ से लेकर पूरे सौ वर्ष की श्रीर से तक लगातार बहस होती रही कि भारतवासियों भारतवासियों को को शिला देना श्रंगरेज़ों की सत्ता के लिए शिला का विरोध हितकर है था श्रहितकर। शुक्क के दिनों में

<sup>\*</sup> Walter Hamilton in 1828, Ibid, vol. 1, p. 203

क़रीब क़रीब सभी श्रंगरेज़ शासक भारतवासियों को शिह्ना देने के कहर विरोधी थे।

जे० सी० मार्शमैन ने १५ जून सन् १८५३ को पार्लिमेएट की सिलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था —

'भारत में श्रंगरेज़ी राज के कायम होने के बहुत दिनों बाद तक भारतवासियों को किसी प्रकार की भी शिका देने का प्रवल विरोध किया जाता रहा।''\*

मार्शमैन वयान करता है कि सन् १७६२ में जब ईस्ट इग्डिया

कम्पनी के लिए नया चारटर एक्ट पास होने का समय श्राया तो पालिमेएट के एक सदस्य विलवरफ़ोर्स ने नए कानून में एक धारा इस तरह की जोड़नी चाही जिसका ज़ाहिरा श्रभिप्राय थोड़े से भारतवासियों की शिद्धा का प्रवन्ध करना था। इस पर पालिमेएट के सदस्यों श्रीर कम्पनी के हिस्सेदारों ने विरोध किया श्रीर विलवरफ़ोर्स को श्रपनी तजवीज वापस ले लेनी पड़ी।

मार्शमैन लिखता है-

"उस अवसर पर कम्पनी के एक डाइरेक्टर ने कहा कि—'हम लोग अपनी इसी मूर्खेता से अमरीका हाथ से खो बैठे हैं, क्योंकि हमने उस देश में स्कूल और कॉलेज क़ायम हो जाने दिए, श्रव फिर भारत के विषय में

<sup>\* &</sup>quot;For a considerable time after the British Government hab been established in India, there was great opposition to any system of instruction for the natives"—J C Marshman, in his evidence before the Select Committee of the House of Lords appointed to enquire into the affairs of the East India Company, 15th June, 1833

हमारा उसी मूर्खता को दोहराना ठीक नहीं है। '×× दसके बीस वर्ष बाद तक यानी सन् १८१३ तक भारतवासियों को शिखा देने के विरुद्ध ये हो भाव हंगतिस्तान के शासकों के दिखों में कायम रहे। "\*

सन् १=१३ में विलायत के अन्दर सर जॉन मैलकम ने, जा उन विशेष अनुभवी नीतिज्ञों में से था, जिन्होंने जाति पाँति से १६ वीं सदी के शुक्क में मारत के अन्दर अंगरेज़ी साम्राज्य को विस्तार दिया, पालिमेशट की जाँच कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा—

"×× दस समय हमारा साम्राज्य इतनी दूर तक फैला हुआ है' कि जो असाधारण दक्ष की हुकुमत हमने उस देश में कायम की है उसके बने रहने के लिए केवल एक बात का हमें महारा है, वह यह कि जा बड़ी बड़ी जातियाँ इस समय अंगरेज़ सरकार के अधीन हैं वे सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, और जातियों में भी फिर अनेक जातियाँ और उप जातियाँ हैं; जब तक ये लोग इस तरह एक दूसरे से बंट रहेंगे, तब तक कोई भी बलवा हमारी सक्ता को नहीं हिला सकता। × × जितना जिलना लोगों में एकता पैदा होती जायगी और उनमें वह बल आता जायगा जिसमें वे

<sup>\* &</sup>quot;On that occasion, one of the Directors stated that we had just lost America from our folly, in having allowed the establishment of schools and colleges, and that it would not do for us to repeat the same act of folly in regard to ludia. . . For twenty years after that period, down to the year 1813, the same feeling or opposition to the education of the natives continued to prevail among the ruling authorities in this country."—J. C. Marshman, 15th June, 1853, Ibid.

ì

वर्त्तमान श्रंगरेज़ी सरकार की श्रधीनता को श्रपने ऊपर से हटा कर फेंक सकें, उतना उतना ही हमारे जिए शासन करना कठिन होता जायगा।"

#### इसलिए--

"मेरी राथ है कि कोई इस तरह की शिक्षा, जिससे हमारी भारतीय प्रजा के इस समय के जाति पाँति के भेद धीरे धीरे टूटने की सम्भावना हो, या जिसके ज़रिये उनके दिलों से यूरीपियनों का आदर कम हो, अंगरेज़ी राज के राजनैतिक बल की नहीं बढ़ा सकती × × × 1''8

ज़ाहिर है कि सर जॉन मैलकम भारतवासियों को सदा के लिए जाति पाँति और मत मतान्तरों के भेदों में फँसाए रखना, आपस में एक दूसरे से लड़ाए रखना और उन्हें अशिद्धित रखना अंगरेज़ी राज की सलामती के लिए आवश्यक समकता था।

<sup>\* &</sup>quot;... In the present extended state of our Empire, our security for pieserving a power of so extraordinary a nature as that we have established, rests upon the general division of the great communities under the Government, and their sub-division into various castes and tribes, while they continue divided in this manner no insurrection is likely to shake the stability of our power . .

<sup>&</sup>quot;. we shall always find it difficult to rule in proportion as it (the Indian community) obtains union and possesses the power of throwing off that subjection in which it is now placed to the Brilish Government."

<sup>&</sup>quot;. I do not think that the communication of any knowledge, which tended gradually to do away the subsisting distinctions among our native subjects or to diminish that respect which they entertain for Europeans, could be said to add to the political strength of the English Government. . "—Sir John Malcolm, before the Parliamentary Committee of 1813.

#### भारतीय शिक्षा का सर्वनाश

सन् १८१३ में इंगलिस्तान की पालिमेएट ने जो चारटर एक्ट पास किया, उसमें एक धारा यह भी थी कि-सन् १८१३ की ''ब्रिटिश भारत की आमदनी की बचत में सं मंज़्री गवरनर जनरल को इस बात का ऋधिकार होगा कि हर साल एक लाख रुपए तक साहित्य की उन्नति और पुनरुज्जीवन के लिए और विद्वान भारतवासियों के प्रोत्साहन के लिए काम में लाए।" किन्तु यह समभना भूल होगी कि यह एक लाख रुपए सालाना की रक्तम बास्तव में भारतवासियों की शिक्ता के लिए मंज़ूर की गई थी। इस मंज़ूरी के साथ साथ जो पत्र डाइरेक्टरों ने ३ जून सन् १⊏१४ को गवरनर जनरत के नाम भेजा उसमें साफ़ लिखा है कि यह रक्तम "राजनैतिक दृष्टि से भारत के साथ ऋपने सम्बन्ध को मज़बूत रखने के लिए", "बनारस" ऋौर पक दो अन्य स्थानों के ''परिडतों को देने" के लिए, ''श्रपनी श्रोर विचारवान भारतवासियों के हृदय के भावों का पता लगाने" के लिए. 'प्राचीन संस्कृत साहित्य का अंगरेज़ी में अनुवाद कराने के लिए," "संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखने वाले श्रंगरेज़ों को सहायता देन के लिए," "उस समय की रही सही भारतीय शिवा संस्थाओं का पता लगाने के लिए," श्रीर "श्रपने साम्राज्य के स्थायित्व की द्रष्टि से श्रंगरेज़ों श्रीर भारतीय नेताश्रों में श्रधिक मेल जोल पैदा करने के उद्देश सं" मंज़ूर की गई है। इसी पत्र में यह भी लिखा है कि इस रक्तम की मदद से कोई "सार्वजनिक कॉलेज न खीले जावें।"\*

\* Attairs of the East India Company, published 1832, vol 1. pp. 446, 447

भारतवासियों की शिद्धा की श्रीर श्रंगरेज़ शासकों का विगेध इसके बहुत दिनों बाद तक बराबर जारी ग्हा। बिश्रोनेल स्मिथ सन् १८३१ की जाँच के समय सर जॉन मैलकम का डर के बीस वर्ष पहले के विचारों को दोहराते हुए

मेजर जनरल सर लिश्रोनेल स्मिथ ने कहा-

"शिचा का परिणास यह होगा कि वे सब साम्प्रदायिक श्रीर धार्मिक पचपान, जिनके द्वारा हमने श्रभी तक मुल्क को वश में रक्खा है—श्रीर हिन्दू मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाए रक्खा है, इत्यादि—दूर हो जायँगे; शिचा का परिणाम यह होगा कि इन लोगों के दिमाग खुल जायँगे श्रीर उन्हें श्रपनी विशाल शक्ति का पता लग जायगा।"\*

किन्तु १ = वीं शताब्दी के अन्त से ही इस विषय में अंगरेज़ शासकों के विचारों में अन्तर पैदा होना शुक्त हो अंगरेज़ी राज के गया। कारण यह था कि धीरे धीरे इंगलिस्तान की श्रावश्यकता के नीतिझों को भारत के अन्दर दो विशेष कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं। १—चंकि शिचित

भारतवासियों को संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही थी, इसलिए श्रंगरेज़ों को श्रपने सरकारी महकमों श्रौर विशेष कर नई श्रदालतों के लिए योग्य हिन्दू श्रौर मुसलमान कर्मचारियों की कमी महसूस

\* "The effect of education will be to do away with all the prejudices of sects and religious by which we have hitherto kept the country—the Mussalmans against Hindoos, and so on, the effect of education will be to expand their minds, and show them their wast power "—Major-General Sir Lionel Smith, K. C. B., the enquiry of 1831.

होने लगी, जिनके बिना कि उन महकमों श्रौर श्रदालतों का चल सकना सर्वथा श्रसम्भव था। श्रौर २—उन्हें थोड़े से इस तरह के भारतवासियों की भी श्रावश्यकता श्रनुभव होने लगी जिनके ज़रिए शेष भारतीय जनता के हृद्य के भावों का पता लगता रहे श्रौर जिनके जरिए से वे जनता के भावों को श्रपनी श्रोर मोडकर रख सकें।

सन् १=३० की पालिमेरटरी कमेटी की रिपोर्ट में इन दोनों आवश्यकताओं का बार बार ज़िक आता है और साफ़ लिखा है कि कलकत्ते का 'मुसलमानों का मदरसा' और बनारस का 'हिन्दू संस्कृत कॉलेज' दोनों अठारवीं सदी के अन्त में ठीक इसी उद्देश से ज़ायम किए गए थे। इसी उद्देश से सन् १=२१ में पूना का डेकन कॉलेज, सन् १=३५ में कलकत्ते का मेडिकल कॉलेज और सन् १=४७ में रुड़की का इंजीनियरिक्न कॉलेज क़ायम हुए।

डाइरेक्टरों ने ५ सितम्बर सन् १८२७ के पत्र में गयरनर जनरल को लिखा कि इस शिला का धन—"उच्च श्रीर मध्यम श्रेणी के उन भारतवासियों के ऊपर व्यय किया जाय, जिनमें से कि श्रापकों श्रपने शासन के कार्यों के लिए सब से श्रधिक योग्य देशी एजएट मिल सकते हैं, श्रीर जिनका श्रपने शेष देशवासियों के ऊपर सबसे श्रधिक प्रभाव है।"\*

<sup>\* &</sup>quot;... with the superior and middle classes of the natives, from whom the native agents whom you have occasion to employ, in the functions of Government are most fitly drawn, and whose influence on the rest of their countrymen is the most extensive "—Letter from the Court of Directors to the Governor-General in Council, dated 5th September, 1827, Ibid, p. 490

सहायता के केवल अंगरेज़ों के वल ब्रिटिश १८३३ में बीस भारतीय साम्राज्य का चल सकना सर्वधा असम्भव था, और इसीलिए थोड़े बहुत भारत-वासियों को किसी न किसी प्रकार की शिद्धा देना भारत के विदेशी शासकों के लिए अनिवार्य हो गया। इस काम के लिए सन् १८१३ वाली एक लाख रुएए सालाना की मंज़्री को सन् १८३३ में बढ़ा

इसका मतलब यह है कि बिना योग्य भारतवासियों की

कर दस लाख सालाना कर दिया गया, क्योंकि इन बीस वर्ष के अन्दर भारत का बहुत अधिक भाग विदेशी शासन के रङ्ग में रँगा जा चुका था।

सन् १७५७ से लेकर १८५० तक भारतवासियों की शिक्षा के विषय में अंगरेज़ शासकों के सामने मुख्य प्रश्न केवल यह था कि भारतवासियों को शिक्षा देना साम्राज्य के स्थायित्व की दृष्टि से हितकर है या ब्रहितकर, श्रीर यदि हितकर या श्रावश्यक है तो उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देना उचित है।

उस समय अनेक श्रंगरेज़ नोतिश्व भारतवासियों में ईसाई धर्म प्रचार के पलपाती थे। इन लोगों को ईसाई धर्म ईसाई धर्म प्रचार ग्रन्थों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने, इंगलिस्तान से आने वाले पादियों को सहायता देने श्रीर सरकार की श्रोर से मिशन स्कूलों को आधिक मदद करने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। यह भी एक कारण था कि जिससे श्रनेक श्रंगरेज़ भारतवासियों को शिक्षा देने के पक्त में होगप। सन् १८१३ के बाद की बहसों में इस विषय का बार बार ज़िक्क श्राता है।

सन् १८५३ में ईस्ट इरिडया कम्पनी के लिए श्रन्तिम चारटर
पन्ट पास होने के समय भारतवासियों की
शिक्ति
शिद्धा के प्रश्न पर श्रनेक योग्य श्रीर श्रनुभवी
भारतवासियों
श्रंगरेज नीतिझों श्रीर विद्वानों की गवाहियाँ

जमा की गईं। इन गवाहियों में से नमूने के तौर पर दोनों पच्चों की एक एक या दो दो गवाहियाँ उद्धृत करना काफी है।

से डर

४ त्रगस्त सन् १=५३ को मेजर रॉलेग्डसन ने, जो १७ वर्ष तक मद्रास प्रान्त के कमाएडर-इन-चीफ़ के साथ फ़ारसी ऋनुवादक रह सुका था और वहाँ की शिला कमेटो का मन्त्री रह सुका था, पालिमेग्ट की कमेटी के सामने इस प्रकार गवाही दी—

प्रश्न-अपने यह राय प्रकट की है कि भारतवासियों की शिचा देने का नतीजा यह होता है कि वे श्रंगरेज़ सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं, क्या श्राप यह समकाएँगे कि इसका कारण क्या है, और सरकार की श्रोर उनकी शत्रुता किस ढङ्ग की श्रोर कैसी होती है ?

उत्तर—मेरा श्रमुभव यह है कि भारतवासियों को उयों ज्यों ब्रिटिश भारतीय इतिहास के भीतरी हाल का पता लगता है और श्राम तौर पर यूरोप के इतिहास का ज्ञान होता है, स्यों स्थों उनके चित्त में यह विचार उत्पन्न होता है कि भारत जैसे एक देश का मुट्टी भर विदेशियों के क्रज्ज़े में होना एक बहुत बड़ा श्रन्याय है; इससे स्वभावतः उनके चित्त में प्रायः यह करने में सहायक हों ; श्रीर चूँकि इस विचार को दूर करने वाली कोई बाल नहीं होती और न उनमें श्राज्ञा पालन का आव ही पक्का होता है, इसलिए ब्रिटिश सरकार की श्रोर द्वोह का भाव इन लोगों में पैदा हो जाता है।

इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वे अपने देश को इस विदेशी शासन से स्वतन्त्र

x x x मैंने देखा है कि हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में यह भाव मौजूद है श्रीर मुसलमानों में श्रधिक है। × × × विशेषकर जब ये लोग

ब्रिटिश साम्राज्य के रहस्य की जान जाते हैं तो उनके दिलों में असन्तोप का भाव पैदा हो जाता है और श्राशा जाग उठती है, × × × 18

इसी प्रश्नोत्तर में यह भी साफ सुआया गया कि यदि शिवा

के साथ भारतवासियों के दिलों में यह भय उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया जाय कि यदि श्रंगरेज भारत से चले गए तो उत्तर की श्रन्य जातियाँ श्राकर भारत पर शासन करने लगेंगी, या भारत में श्रराजकता फैल जायगी, तो इसका परिखाम कहाँ तक हितकर

श्रनेक श्रंगरेज़ों के विचार मेजर रॉलेएडसन के विचारों से मिलते हुए थे। किन्तु दूसरों के विचार इसके

कुछ विपरीत

होगा।

विपरीत थे। उनका ख़याल था कि अशिक्तित विचार भारतवासी शिज्ञित भारतवासियों की अपेदाा

विदेशीय शासन के लिए श्रधिक खतरनाक होते हैं. श्रौर भारतवासियों को केवल पश्चिमी शिला देकर ही उन्हें राष्ट्रीयता

<sup>\*</sup> Sixth Report from the Select Committee on Indian Territories, 1853, pp 155-57

174

के भावों से दूर रक्का जा सकता है और विदेशी शासन के लिए उपयोगी यन्त्र बनाया जा सकता है। प्रसिद्ध नीतिज्ञों में सर फ़्रेंड-रिक हैलिडे की गवाही, जो बङ्गाल का पहला लेफ्टिनेस्ट गवरनर हुआ, और माशंमैन की गवाही इसी अभिप्राय की थी।

पक श्रीर महत्वपूर्ण प्रश्न जो १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से भारत के उन श्रंगरेज शासकों के सामने उपस्थित पूर्वी और पश्चिमी था, जो भारतवासियों की शिद्धा देने के पद्म में शिचा पर बहस थे, वह यह था कि किस प्रकार की शिला देना श्रधिक उपयोगी होगा। दो भिन्न भिन्न विचारों के लोग उस समय के श्रंगरेज़ों में मिलते हैं। एक वे जो भारतवासियों को प्राचीन भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान श्रीर संस्कृत, फ़ारसी, श्ररबी श्रीर देशी भाषाएँ पढ़ाने के पत्त में थे, श्रीर दूसरे वे जो उन्हें श्रंगरेज़ी साषा, पश्चिमी लाहित्य श्रीर पश्चिमी विज्ञान की शिला देना अपने लिए अधिक हितकर समक्षते थे। पहले विचार के लोगों को 'श्रोरियगदलिस्ट' श्रौर दूसरे विचार के लोगों को 'श्रॉक्सडेएटलिस्ट' कहा जाता है, श्रनेक वर्षो तक इन दोनों विचार के श्रंगरेज़ों में ख़ूब बाद विवाद होता रहा। इसी बहस के दिनों में सन् १८३४ में भारत के अन्दर लॉर्ड मैकॉले का आगमन हुआ, जिसके चरित्र का थोड़ा सा वर्णन हम पिछले अध्याय में कर आप हैं। मैकॉल से पहले क़रीब १२ वर्ष नक इस प्रश्न के उत्पर अत्यन्त तीव वाद विवाद जारी रह चुका था। मैकाँले के विचारों का प्रभाव इस प्रश्न पर निर्णायक साबित हुआ। मैकॉले

भारतवासियों को प्राचीन भारतीय साहित्य की शिवा देने के विरुद्ध श्रीर उन्हें श्रंगरेज़ी भाषा, श्रंगरेज़ी साहित्य श्रीर श्रंगरेज़ी विज्ञान सिखाने के एवा में था। मैकॉल का निर्णय भारतवासियों के लिए हितकर रहा हो या श्रहितकर, किन्तु मैकॉले का उद्देश केवल यह था कि उच्च श्रेणी के भारतवासियों में राष्ट्रीयता के भावों की उत्पन्न होने से रोका जाय श्रीर उन्हें श्रंगरेज़ी सत्ता के चलाने के लिए उपयोगो यन्त्र बनाया जाय। श्रपने एवा का समर्थन करते हुए मैकॉले ने एक स्थान पर लिखा है—

"हमें भारत में इस तरह की एक श्रेगी पैदा कर देने का मरसक प्रयत्न करना चाहिए जो कि हमारे और उन करोड़ों भारतवासियों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, समस्ताने बुस्ताने का काम करें। ये बीग ऐसे होने चाहिए जो कि केवल रक्त और रङ्ग की दृष्टि से हिन्दोस्तानी हों, किन्तु जो श्रपनी हिंच; भाषा, भाषों श्रीर विचारों की दृष्टि से श्रंगरेज़ हों।"

गवरनर जनरत लॉर्ड विलियम बेशिटङ्क मैकॉले का बड़ा दोस्त श्रीर उसके समान विचारों का था। मैकॉले की बेशिटङ्क का इस रिपोर्ट के ऊपर ७ मार्च सन् १८३५ की फैसबा बेशिटङ्क ने श्राज्ञा दे दी कि—

<sup>&#</sup>x27;'जिसना धन शिका के लिए मझूर किया जाय उसका सबसे अच्छा

<sup>\* &</sup>quot;We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, words and intellect,"—Macaulay's Minute of 1835

#### भारतीय शिक्षा का सर्वनाश

उपयोग यही है कि उसे केवल श्रांशारेज़ी शिला के उपर ख़र्च किया जाय।"\*

मैकॉल के विचारों और उन पर लॉर्ड बेरिटक्क के फ़ैंसले के नतीजे को बयान करते हुए प जुलाई सन् १८५३ को प्रसिद्ध इतिहास लेखक प्रोफ़ेसर एच० एच० विलसन ने पासिंमेरट की सिलेक्ट कमेटी के सामने कहा—

"वास्तव में हमने श्रंगरेज़ी पढ़े लिखों की एक पृथक जाति बना दी है, जिन्हें कि श्रपने देशवासियों के साथ या तो ज़रा भी सहालुभूति नहीं

है और यदि है तो बहुत ही कम।"† अंगरेज़ी भाषा और अंगरेज़ी साहित्य की शिला के साथ साथ

देशी भाषात्रों का दबाना जहाँ तक हो सके देशी भाषाश्रों को दबाना भी मैकॉले श्रीर वेशिटक्क दोनों का उद्देश था। इति-हास लेखक डॉक्टर डफ ने, इस विषय में

हास लखक डाक्टर डफ़ न, इस विषय म वेिएटक्क और मैकॉले की नोति की सराहना करते हुए, तुलना के तौर यह विखलाते हुए कि जब कभी प्राचीन रोम निवासी किसी देश को विजय करते थे तो उस देश की भाषा और साहित्य को यथा शक्ति दबा कर वहाँ के उच्च श्रेणी के लोगों में रोमन भाषा,

<sup>\* &</sup>quot; all the funds appropriated for the purposes of education would be best employed on English education alone "-Lord Bentinck's Resolution, dated 7th March, 1835

<sup>† &</sup>quot; . we created a separate caste of English scholars, who had no longer any sympathy, or very little sympathy with their countrymen, — Prof. H. H. Wilson before the Select Committee of the House of Lords, 5th July, 1863.

रोमन साहित्य और रोमन आजार विचार के प्रचार का प्रयह. करते थे, साथ ही यह दर्शाते हुए कि यह नीति रोमन साम्राज्य के लिये कितनी हितकर साबित हुई. अन्त में लिखा है—

"×× × में यह विचार प्रकट करने का साहस्य करता हूँ कि भारत के धन्दर श्रंगरेज़ी भाषा श्रीर श्रंगरेज़ी साहित्य को फैजाने श्रीर उसे उन्नति देने का लॉर्ड विलियम बेरिटक्क का क्रान्त्न × × भारत के श्रन्दर श्रंगरेज़ी राज के श्रव तक के इतिहास में कुशल राजनीति की सब से जबरदस्त श्रीर श्रप्त चाल स्वीकार की जायगी।"%

डॉक्टर डफ़ नं अपने से पूर्व के एक दूसरे श्रंगरेज़ विद्वान

के विचारों का समर्थन करते हुए जिखा है कि भाषा का प्रभाव इतना ज़बरदस्त होता है कि जिस समय तक भारत के अन्दर देशी नरेशों के साथ अंगरेज़ों का पत्र व्यवहार फ़ारसी भाषा में होता रहेगा, उस समय तक भारतवासियों की भक्ति और उनका प्रेम दिल्ली के सम्राट की ओर बगाबर बना रहेगा। लॉर्ड वेिएटइ के समय तक देशी नरेशों के साथ कम्पनी का समस्त पत्र व्यवहार फ़ारसी भाषा में हुआ करता था। बेिएटइ पहला गवरनर जनरल था, जिसने यह आज़ा दं दी और नियम कर दिया कि भविष्य में

Report on Indian Territories, 1853, p. 409

I venture to hazard the opinion, that Lord William

Bentinck's double act for the encouragement and diffusion of the English language and English literature in the East, the grandest master-troke of sound policy that has yet characterized the administration of the British Government in India "-Dr Duff, in the Lords' Committee's Second

समस्त पत्र व्यवहार फ़ारसी के स्थान पर श्रंगरेज़ी भाषा में हुआ करे।

इतिहास से पता चलता है कि आयरलैएड के अन्दर भी आइरिश भाषा को दवाने और यदि "सम्भव हो तो आइरिश लोगों को अंगरेज़ बना डालने के लिए" अवहाँ की अंगरेज़ सरकार ने समय समय पर अनेक अनोखे कानून पास किए।

यद्यपि सन् १८३५ के बाद से श्रंगरेज़ शासकों का मुख्य लक्ष्य भारत में श्रंगरेज़ी शिला के प्रचार की श्रोर ही लॉर्ड मैकॉले की

वाड महाज को रहा, फिर भी 'श्रोरियराटिलस्ट' श्रीर 'श्रॉक्स-रिपार्ट डेराटिलस्ट' दोनों दलों का थोड़ा बहुत विरोध इसके बीस वर्ष बाद तक भी जारी रहा। श्रंगरेज शासक भारत-

वासियों की किसी प्रकार की भी शिक्षा देने में बराबर सङ्कोच करते रहे। यहाँ तक कि लॉर्ड मैकॉले की सन् १८३५ की रिपोर्ट

२६ वर्ष बाद सन् १=६४ में पहली बार प्रकाशित की गई। किन्तु अन्त में पह्ला अंगरेज़ी शिद्धा के पद्मवालों का ही भारी रहा।

भारत के अंगरेज़ शासकों की शिद्धा नीति श्रीर वर्त्तमान श्रंगरेज़ी शिद्धा के उद्देश की स्पष्ट कर देने के लिए, हम अंगरेज़ी शिद्धा के एक प्रवल श्रीर मुख्य पद्मपाती लॉर्ड मैकॉल के वहनोई सर चार्ल्स ट्रेबेलियन के उन विचारों को नीचे उद्भृत करते हैं, जो ट्रेबेलियन ने सन्श=५३ को पार्लिमेएटरी कमेटी के सामने पेश किए।

<sup>\* &</sup>quot;for the purpose of changing Irishmen into Englishmen, if that were possible."—Professor H. Holman in his English National Education p. 50

सर चार्ल्स ट्रेबेलियन ने सन् १८५३ की पार्लिमेएटरी कमेटी के सामने "भारत की भिन्न भिन्न शिला प्रणालियों वर्त्तमान श्रंगरेज़ी के राजनैतिक परिणाम" शोर्षक एक पत्र लिख शिला का उद्देश कर पेश किया। यह पत्र इतने महत्व का है श्रौर ब्रिटिश सरकार की शिलानीति का इतना स्पष्ट द्योतक है कि उसके कुछ श्रंशों का इस स्थान पर उद्धृत करना श्रावश्यक है। भारत-वासियों को श्ररवी श्रौर संस्कृत पढ़ाने या उनके प्राचीन विचारों श्रौर प्राचीन राष्ट्रीय साहित्य के जीवित रखने के विषय में सर चार्ल्स ट्रेबेलियन लिखता है कि इसका परिणाम यह होगा—

"मुसलमानों को सदा यह बात याद आती रहेगी कि हम विधमीं ईसाइयों ने मुसलमानों के अनेक सुन्दर से सुन्दर प्रदेश उनसे छीन कर अपने अधीन कर लिए हैं, और हिन्दुओं को सदा यह याद रहेगा कि अंगरेज़ लोग इस प्रकार के अपवित्र राचस हैं, जिनके साथ किसी तरह का मेल जोल रखना लजाजनक और पाप है। इमारे बढ़े से बढ़े शत्रु भी इससे अधिक और कुछ इच्छा नहीं कर सकते कि हम इस तरह की विद्याओं का प्रचार करें जिनसे मानव स्वभाव के उन्न से उन्न भाव हमारे विरुद्ध भड़क उठें।

"इसके विपरीत श्रंगरेज़ी साहित्य का प्रभाव श्रंगरेज़ी राज के लिए हितकर हुए बिना नहीं रह सकता। जो भारतीय युवक हमारे साहित्य द्वारा हमसे भंजी भाँति परिचित हो जाते हैं, वे हमें विदेशी समक्षना प्रायः बन्द कर देते हैं। वे हमारे महापुरुषों का ज़िक उसी उत्साह के साथ करते हैं जिस उत्साह के साथ कि हम करते हैं। हमारी ही सी शिश्वा, हमारी ही सी रुचि श्रीर हमारे ही से रहन सहन के कारण इन लोगों में हिन्दोस्तानियक कम हो जाती है श्रीर श्रंगरेजियत श्रधिक श्रा जाती है। × × × फिर बजाय इसके कि वे हमारे तीव विरोधी हों, या यदि हमारे श्रनुयायी भी हों तो उनके हृदय में हमारी श्रोर कांध भरा रहे, वे हमारे होंशियार श्रीर उत्साही मददगार बन जाते हैं। × × × फिर वे हमें श्रपने देश से बाहर निकालने के प्रचण्ड उपाय सोचना बन्द कर देते हैं, × × ×।

"××× अब तक हिन्दोस्तानियों को अपनी पहली स्वाधीनता के विषय में सांखने का मौक्रा मिलता रहेगा, तब तक उनके सामने अपनी दशा मुधारने का एक मात्र उपाय यह रहेगा कि वे झंगरेज़ों का सुरन्त देश सं निकाल कर बाहर कर दें। पुराने तर्ज़ के भारतीय देशभक्तों के सामने इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है; × × × उनके राष्ट्रीय विचारों को दूसरी श्रोर मोड़ने का केवल एक ही उपाय है। वह यह कि उनके श्रन्दर पाश्रास्य विचार पैदा कर दिए जायँ। जो युवक इमारे स्कूजों छौर कॉल्बेजों में पदते हैं वे उस श्रसभ्य स्वेच्छाशासन की, जिसके श्रधीन उनके पूर्वज रहा करते थे, घुणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, और फिर अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं को भ्रांगरेज़ी ढङ्ग पर ढालने की श्राशा करने लगते हैं। x x x वजाय इसके कि उनके दिलों में यही विचार सब से उपर हां कि हम अंगरेज़ों की निकाल कर समुद्र में फेंक दें, वे इसके विपरीत अब उन्नति का कोई ऐसा विचार तक नहीं कर सकते जो उनके ऊपर श्रंगरेज़ी राज की रिबट लगा कर श्रीर भी श्रधिक पक्का न कर दे, श्रीर जिसके द्वारा वे श्रंगरेज़ों की शिचा श्रीर श्रंगरेज़ों की रक्षा पर सर्वेथा निर्भर न हो जायेँ। × × ×

× ×

<sup>&</sup>quot;××× इमारे पास उपाय केवल यह है कि हम भारतवासियों को।

यूरोपियन ढंग की उन्नति में लगा दें, x x x फिर पुराने ढंग पर भारत की

स्वाधीन करने की इच्छा ही उनमें से जाती रहेगी और उनका लच्य ही यह न रह जायगा। देश में अचानक राजकान्ति फिर असम्भव हो जायगी और

हमारे जिए भारत पर श्रपना साम्राज्य क्रायम रखना बहुत काल के लिए श्रसन्दिग्ध हो जायगा। × × × भारतवासी फिर हमारे विरुद्ध विद्रीह न

करेंगे × × फिर उनके राष्ट्रीय प्रथल यूरोपियन शिचा प्राप्त करने छौर उसे फैलाने श्रीर श्रपने यहाँ यूरोपियन संस्थाएँ क्रायम करने में ही पूरी तरह लगे

रहेगे, जिससे हमें कोई हानि न हो पाएगी। शिचित भारतवासी × × × स्वभावतः हमसे चिपटे रहेंगे। × × × हमारी समस्त प्रजा में किसी भी श्रेणी के लोगों के लिए हमारा श्रस्तित्व इतना सर्वथा आवश्यक नहीं है जितना उन लोगों के लिए, जिनके विचार श्रंगरेज़ी साँचे में ढाले गए हैं। ये लोग

शुद्ध भारतीय राज के काम के ही नहीं रह जाते; यदि जल्दी से देश में स्वदेशी राज क्रायम हो जाय तो उन्हें उससे हर प्रकार का भय रहता है: × × ×।

"××× मुक्ते आशा है कि थोड़े ही दिनों में भारतवासियों का सम्बन्ध हमारे साथ वैसा ही हो जायगा जैसा किसी समय हमारा रोमन

लोगों के साथ था। रोमन विद्वान टैसीटस लिखता है कि जूलियस ऐसीकोला की (जो ईसा से ७८ वर्ष बाद इङ्गलिस्तान का रोमन गवरनर नियुक्त हुआ था और जिसने उस देश में रोमन साम्राज्य की नीवों को पक्का किया) यह नीति थी कि बड़े बड़े अंगरेज़ों के लड़कों को रोमन

साहित्य श्रीर रोमन विज्ञान की शिचा दी जाय श्रीर उनमें रोमन सम्यता के ऐश श्राराम की रुचि पैदा कर दी जाय । हम सब जानते हैं कि जूलियस ऐमीकोला की यह नीति कितनी सफल साबित हुई। यहाँ तक कि जो मंगरेज़ पहले रोमन लोगों के कहर शत्रु थे वे शीम ही उनके विश्वासपात्र श्रीर उनके वफ़ादार मित्र बन गये; श्रीर उन अंगरेज़ों के पूर्वजों ने जितने प्रयत्न अपने देश पर रोमन लोगों के हमले को रोकने के लिए किए थे उससे कहीं श्रिष्ठक ज़ोरदार प्रयत्न अब उनके वंशाज रोमन लोगों को अपने यहाँ ज़ायम रखने के लिए करने लगे। हमारे पास रोमन लोगों से कहीं अधिक बद कर उपाय मौजूद हैं, इसलिए हमारे लिए यह शर्म की बान होगी यदि हम भी रोमन लोगों की तरह भारतवासियों के चित्तों में यह भय उत्पन्न नव दें कि यदि हम जनदी से देश से निकल गए तो तुम लोगों पर भयक्कर श्रायत्ति आ जायगी। × × ×

#### × × ×

"ये विचार मैंने केवल अपने दिमाग से सोच कर ही नहीं निकाले, वरन् स्वयं अनुभव करके और देख भाल कर मुक्ते इन नतीजों पर पहुँचना पड़ा। मैंनं कई वर्ष हिन्दोस्तान के ऐसे हिस्सों में बिताए जहाँ हमारा राज अभी नया नया जमा था, जहाँ पर कि हमने लोगों के भावों को हूसरी और मोड़ने की अभी कोई कोशिश भी नहीं की थी, और जहाँ पर कि उनके राष्ट्रीय विचारों में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उन प्रान्तों में छोटे और बड़े, घनी और दिस, सब लोगों के सामने केवल अपनी राजनैतिक दशा सुधारने की ही एक मात्र चिन्ता थी। उच अंगी के लोगों के दिलों में यह आशा बनी हुई थी कि हम फिर से अपने प्राचीन प्रभुव्व को प्राप्त कर लों; और निम्न अंगी के लोगों में यह आशा बनी हुई थी कि यदि देशी राज फिर से स्थापित हो गया तो धन और वैभव प्राप्त करने के

मार्ग हमारे लिए फिर से खुल जायँगे। जिन समभदार भारतवासियों को श्रीरों की श्रिपेश्वा हमसे श्रिधिक प्रेम था उन्हें भी श्रपेशी क्रीम की पतित श्रवस्था को सुधारने का इसके सिवा और कोई उपाय न स्मता था कि श्रांगरेज़ों को तुरनत देश से निकाल कर बाहर कर दिया जाय। इसके बाद मैं कुछ वर्ष बङ्गाल में रहा। वहाँ मैंने शिचित भारतवासियों में बिलकुल दूसरी ही तरह के विचार देखे। श्रंगरेज़ों के गले काटने का विचार करने के स्थान पर, वे लोग श्रंगरेज़ों के साथ जूरी बन कर श्रदालतों में बैठने था बेख मैंजिस्ट्रेट बनने की श्राकां झाएँ कर रहे थे। × × × ''&

\* " . would be perpetually reminding the Mohammadans that we are infidel usurpers of some of the fairest realms of the faithful, and the Hindoos, that we are unclean beasts, with whom it is a sin and a shame to have any friendly intercourse. Our bitterest enemies could not desire more than that we should propagate systems of learning which excite the strongest feelings of human nature against ourselves.

"The spirit of English literature, on the other hand, can not but be favourable to the English connection. Familiarly acquainted with us by means of our literature, the Indian youth almost cease to regard us as foreigners. They speak of our great men with the same enthusiasm as we do. Educated in the same way, interested in the same objects, engaged in the same pursuits with ourselves, they become more English than Hindoos,

they cease to think of violent opponents, or sullen conformists, they are converted into realous and intelligent co-operators with us, . they cease to think of violent remedies, .

". As long as the natives are left to brood over their former undependence, their sole specific for improving their condition is, the immediate and total expulsion of the English. A native patriot of the old school has no notion of anything beyond this. It is only by the infusion of European ideas, that a new direction can be given to the national views. The youngmen, brought up at our seminaries, turn with contempt from the barbarous despotism under which their ancestors groaned, to the prospect

सर चार्ल्स ट्रेवेंलियन के पूर्वोक्त पत्र के विषय में पार्लिमेग्ट की कमेटी के सदस्यों और ट्रेवेलियन में कई ट्रेवेलियन के और अधिक स्पष्ट विचार ने और अधिक स्पष्टता के साथ अपने विचारों को दोहराया और उनका समर्थन किया। इस

प्रश्नोत्तर हो में २३ जून सन् १८५३ को ट्रेवेलियन ने कमेटी के सामने बयान किया—

of improving their national institution on the English model. . . So far from having the idea of driving the English into the sea uppermost in their minds, they have no notion of any improvement but such as rivets their connection with the English, and makes them dependent on English protection and instruction

"The only means at our disposal is, to set the natives on a process of European improvement, to which they are already sufficiently inclined. They will then cease to desire and aim at independence on the old Indian footing. A sudden change will then be impossible; and a long continuance of our present connection with India will even be assured to us.

The natives will not rise against us, The national activity will be fully and harmlessly employed in acquiring and diffusing European knowledge, and naturalising European institutions. The educated classes,

will naturally cling to us. There is no class of our subjects to whom we are so thoroughly necessary as those whose opinions have been cast in the English mold, they are spoiled for a purely native regime, they have everything to fear from the premature establishment of a native Government;

"The Indians will, I hope, soon stand in the same position towards us in which we once stood towards the Romans. Tacitus informs us, that it was the policy of Julius Agricola to instruct the sons of the leading men among the Britons in the literature and science of Rome and to give them a taste for the refinements of Roman civilization. We all know

"अपने यहाँ की शुद्ध स्वदेशी पद्धति के अनुस्ता सुस्तामान लोगे हमें 'काफ्रिर' समसते हैं, जिन्होंने कि इसलाम की कई सविकार बादशाहतें सुसलामानों से छीन जी हैं, × × उसी प्राचीन स्वदेशी विचार के अनुसार हिन्दू हमें 'म्लेच्छ' समसते हैं, अर्थात् इस तरह के अपवित्र विधर्मी जिनके साथ किसी तरह का भी सामाजिक सम्बन्ध नहीं रक्षा जा सकता; और वे सब के सब मिल कर अर्थात् हिन्दू और मुसलमान दोनों, हमें इस तरह के

how well this plan answered. From being obstinate enemies, the Britons soon became attached and confiding friends; and they made more strenuous efforts to retain the Romans, than their ancestors had done to resist their invasion. It will be a shame to us if, with our greatly superior advantages, we also do not make our premature departure be dreaded as a calamity.

"These views were not worked out by reflection, but were forced unme by actual observation and experience. I passed some years in parts of India, where owing to the comparative novelty of our rule and to the absence of any attempt to alter the current of native feeling, the national habits of thinking remained unchanged. There high and low, rich and poor, had only one idea of improving their political condition. The upper classes lived upon the prospect of regaining their former pre-eminence; and the lower, upon that of having the evenues to wealth and distinction reopened to them by the reestablishment of a native government. Even sensible and comparatively well-effected natives had no notion that there was any remedy for the existing depressed state of their nation except the sudden and absolute expulsion of the English. After that, I resided for some years in Bengal, and there I found quite another set of ideas prevalent among the educated natures Instead of thinking of cutting the throats of the English, they were aspuring to sit with them, on the grand jury or on the beach of "-A paper on The political tendency of the different systems of education in use in India, by Sir Charles, E. Trevelyan, submitted to the Parliamentary Committee of 1853

भाकामक विदेशी सममते हैं जिन्होंने उनका देश उनसे छीन जिया है श्रीर वनके लिए धन और मान प्राप्त करने के समस्त मार्ग बन्द कर दिए हैं। यूरोपियन शिका देने का नतीजा यह होता है कि भारतवासियों के विचार एक बिलकुल दूसरी ही श्रोर मुझ जाते हैं। पारचात्य शिक्षा पाए हुए युवक स्वाधीनता के लिए प्रयत करना बन्द कर देते हैं × × वे फिर हमें श्रपने शत्रु और राज्यापहारी नहीं समकते, बल्कि हमें अपने मित्र, अपने मददगार और बलवान और उपकारशील मनुष्य समक्तने लगते हैं, × × दे यह भी समसने जगते हैं कि भारतवासी अपने देश के पुनरुजीवन के खिए जो कुछ इस्छा भी कर सकते हैं वह धीरे धीरे श्रंगरेज़ों ही के संरक्षण में सन्भव हो सकती है। यदि राजकान्ति के पुराने देशी विचार कायम रहे तो सम्भव है, कभी न कभी एक दिन के अन्दर इसारा अस्तिस्व भारत से मिट जाय ) वास्तव में जो खोग इस ढंग से भारत की उन्नति की श्राशा कर रहे हैं वे इस जक्य की सामने रख कर हमारे विरुद्ध खगातार घड्यन्त्र श्रीर योजनाएँ रचते रहते हैं। इसके विपरीत नई और उन्नत पद्धति के धातुसार विचार करने वाखे भारतवासी यह समभते हैं कि उनका उद्देश बहुत धीरे धीरे पूरा होगा और उन्हें अन्तिम सच्या तक पहुँचते पहुँचते सम्भव है युग बीत जायँ।"

भारत की पगधीनता को चिरस्थायी करना

आँच कमेटी के अध्यदा ने टेवेलियन से और अधिक स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आप की तजवीज का अन्तिम लक्ष्य भारत और इङ्गलिस्तान के राजनैतिक सम्बन्ध को तोड़ना है या उसे सदा के लिए कायम रखना है ? इस पर ट्रेवेलियन ने फिर उत्तर दिया-

"x x x मुक्ते विश्वास है कि भारतवासियों को शिचा देने x x x

का श्रन्तिम परिणाम यह होगा कि भारत श्रीर इंगलिस्तान का पृथक हो सकना दीर्घ श्रीर श्रनन्त काल के लिए टल जायगा, × × यदि इसके विरुद्ध नीति का श्रनुसरण किया गया × × × तो नतीजा यह होगा कि किसी भी समय हम भारत से निकाले जा सकते हैं, श्रीर निस्सन्देह बहुत जल्दी श्रीर बड़ी ज़िल्लत के साथ निकाल दिए जायँगे। × × ×

× × >

"मैं एक ऐसा शस्ता बता रहा हूँ जो हमारे राज के स्थायित्व के खिए

सबसे श्रधिक हितकर होगा । अनेक वर्षों तक ख़ूब श्रव्ही तरह सोच समभ कर मैंने ये विचार क़ायम किए हैं। मुक्ते विश्वास है कि मैं इस विषय को पूरी तरह समक्रता हूँ । × × × मैं एक परिचित उदाहरण भापके सामने पेश करता हूँ। मैं बारह वर्ष भारत में रहा । इनमें से पहले ६ वर्ष मैंने उत्तर भारत में गुज़ारे । मेरा मुख्य स्थान दिल्ली था । शेप छै वर्ष मैंने कजकत्ते में बिताए। बहाँ पर मैंने पहले छै वर्ष गुज़ारे वहाँ पर पुराने शुद्ध देशी विचारों का राज था, वहाँ पर लगातार युद्ध और युद्धों की ही अफ़वाहें सुनने में श्राती थीं। उत्तर भारत में भारतवासियों की देशभक्ति केवल एक ही रूप धारण करती थी, वे हमारे विरुद्ध साज़िशें कर रहे थे, हमारे विरुद्ध विविध शक्तियों को मिलाने की तजवीज़ें सोच रहे थे, इत्यादि। इसके बाद में कलकत्ते श्राया। वहाँ मैंने बिलकुल दूसरी हालत देखी। वहाँ पर लोगों का लाइय था- रवतन्त्र अख़बार निकालना, म्युनिसिपैल्टियाँ कायम करना, श्रंगरेज़ी शिचा फैलाना, श्रधिकाधिक हिन्दोस्तानियों को सरकारी नौकरियाँ दिखवाना; श्रीर इसी तरह की श्रीर श्रनेक बातें।"

### इस पर फिर लॉर्ड मॉएटीगल ने ट्रेवेलियन से पूछा--

"श्रद श्रमुमान की जिए कि इन दोनों में से एक आर्ग का श्रमुसरण किया जाय; पहला यह कि भारतवासियों को शिचा देने श्रीर नौकरियों देने का विचार छोड़ दिया जाय, श्रीर दूसरा यह कि उन्हें श्रधिक शिचा दी जाय श्रीर उचित श्रहतियात के साथ उन्हें श्रधिक शिका कि सियाँ दी जाया। श्रीर उचित श्रहतियात के साथ उन्हें श्रधिकाधिक नौकरियाँ दी जाया। श्रीर उच्चित भें इन दोनों मार्गों में से किस मार्ग पर चलने से हिन्दोस्तान श्रीर इक्षित्रतान का सम्बन्ध श्रधिक से श्रधिक काल तक क्रायम रह सकता है ?"

ट्रे वेलियन ने उत्तर दिया-

"निस्सन्देह शिचा को बढ़ाने श्रीर भारतवासियों को अधिकाधिक नौकरियाँ देने से; मुक्ते इस बात में किसी प्रकार का ज़रा सा भी सन्देह नहीं है।"%

They cease to regard us as enemies and usurpers, and they look upon us as friends and patrons, and powerful beneficent persons, under whose protection all they have most at heart for the regeneration of their country will gradually be worked out According to the original native view of political change, we might be swept off the face of India in a day, and, as a matter of fact, those who look for the improvement of India according to

<sup>&</sup>quot; "According to the unmitigated native system the Mohammadans regard us as Kajirs, as infidel usurpers of some of the finest realms of Islam,

<sup>.</sup> According to the same original native views, the Hindoos regard us as *Miechhas*, that is, impure outcasts with whom no communion ought to be held, and they all of them, both Hindoo and Mohammadan, regard us as usurping foreigners, who have taken their country from them, and exclude them from the avenues to wealth and distinction. The effect of a training in European learning is to give an entirely new turn to the native mind. The young men educated in this way cease to strive after independence

सर चार्ल ट्रेवेलियन या उस विचार के अन्य श्रंगरेज़ शासकों के बयानों से श्रधिक वाक्य उद्धृत करने इङ्गिलस्तान के की आवश्यकता नहीं है। निस्सन्देह ठीक यही प्रभुत्व को कृष्यम रखना विचार बेलिटङ्क श्रीर मैकॉले जैसों के थे। भारत के अन्दर वर्समान श्रंगरेज़ी शिक्ता के प्रचार का पंक मात्र उद्देश राजनैतिक था श्रीर वह उद्देश यह था कि भारत के

एक मात्र उद्देश राजनैतिक था श्रीर वह उद्देश यह था कि भारत के ऊपर इङ्गलिस्तान के राजनैतिक प्रभुत्व की श्रनन्त काल तक के लिए कायम रक्खा जाय।

this model are continually meditating on plots and conspiracies with that object; whereas, according to new and improved system, the object must be worked out by very gradual steps, and ages may elapse before the ultimate end will be attained,

. Now my beliet is, that the ultimate result of the policy of improving and admeating India will be, to postpone the separation for a long indefinite period. . Whereas I conceive that the result of the opposite policy . may lead to a separation at any time, and must lead to it at a much earlier period and under much more disadvantageous circumstances . .

"I am recommending the course which, according to my most dehberate view which I have held for a great many years, founded, I believe, on
a full knowledge of the subject, will be most conducive to the continuance
of our dominion, . . . I may mention, as a familiar illustration, that I was
12 years in India, and that the first six years were spent up the country, with
Delhi for my headquarters, and the other six at Calcutta. The first six years
represent the old regime of pure native ideas, and there were continual wars
and rumours of wars. The only form which native patriotism assumed up
the country was plotting against us, and meditating combinations against us
and so forth. Then I came to Calcutta, and there I found quite a new state
of things. The object there was to have a free press, to have municipal

सन् १=५३ की तहक़ीक़ात के बाद कम्पनी के डाइरेक्टरों ने

१६ जुलाई सन् १=५४ को गवरनर जनरल लॉर्ड
एज्केशन
डलहौज़ी के नाम वह प्रसिद्ध ख़रीता भेजा जो सन्
१=५४ के 'ऐज्केशन डिसपैच' के नाम से प्रसिद्ध
है, और जिसे 'वुड्स डिसपैच' भी कहते हैं, क्योंकि सर चार्ल्स
वुड उस समय कम्पनी के 'वोर्ड ऑफ़ कराट्रोल' का प्रेसीडेंग्ट था।
बोर्ड ऑफ़ कराट्रोल के प्रेसीडेंग्ट का पद आज कल के भारत
मन्त्री के पद के समान था।

इस पत्र में डाइरेक्टरों ने अपनी भारत हितैषिता की काफ़ी डींग हाँकी है, किन्तु पत्र में यह भी लिखा है भारत को कि शिक्ता की इस नई योजना का उद्देश "शासन इङ्गिक्ष्तान की मंदि बनाना के हर महक्में के लिए आपको विश्वसनीय और होशियार नौकर दिलवाना है" और इसका एक

उद्देश इस बात को "पक्का कर लेना है कि इक्किस्तान के उद्योग धन्धों के लिए जिन अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है और

sustitutions, to promote English education and the employments of the Natives, and various things of that sort "

<sup>&</sup>quot;6724, Lord Monteagle of Brandon. Then, supposing one of two courses to be taken, either the abandonment of the education and employment of the Natives, or an extension, of education, or an extension, with due precaution, of the employment of the Natives, which of those two courses, in your judgment, will lead to the longest possible continuance of the connexion of India with England?"

<sup>&</sup>quot;Decidedly the extension of education and the employment of the Natives, I entertain no doubt whatever upon the question."—Sir Charles E. Trevelvan, before the Parliamentary Committee of 1853

जिनकी इङ्गलिस्तान की हर श्रेणी के लोगों में ख़ूव खपत होती है वे सब पदार्थ अधिक परिमाण में और अधिक निश्चिन्तता के साथ सदा इङ्गलिस्तान पहुँचते रहें, आर इसके साथ ही इङ्गलिस्तान के बने हुए माल के लिए भारत में अनन्त माँग बनी रहें।"\*

सन् १७५७ से लेकर १८५४ तक क़रीब १०० वर्ष के श्रद्भव श्रीर परामर्श के बाद इङ्गलिस्तान के नीतिज्ञों की सौ वर्ष का इस बात का विश्वास हुआ कि थोड़े से भारत-श्रनुसव वासियों को श्रंगरेजी शिला देना इस देश में श्रंगरेज़ी साम्राज्य को कायम रखने के लिए आवश्यक है। किन्त इस पर भी ये लोग इतने बड़े प्रयोग के लिए एकाएक साहस न कर सके। देवेलियन ने अपने पत्र और बयान दोनों में उन्हें साफ़ श्रागाह कर दिया था कि अशिचित या श्रंगरेज़ी शिक्ता से विश्वत भारतवासियों के दिलों में श्रपनी पराधोनता के विरुद्ध गहरा श्रसन्तोष भीतर ही भीतर भडकता रहता था, जिसका विदेशी शासकों को पता तक नहीं चल सकता था। यह स्थिति श्रंगरेजी के लिए बेहद ख़तरनाक थी। द्रवेलियन के बयान में दिल्ली श्रीर उत्तर भारत के अन्दर सन् १=५७ से दस वर्ष पूर्व से कान्ति की गुप्त तैयारियों और सम्भावनाओं की श्रोर साफ सङ्केत मिलता

enabling you to obtain the services of intelligent and trustworthy persons in every department of Government, "- Para 72 and

<sup>&</sup>quot;. . secure to us a larger and more certain supply of many articles necessary for our manufactures and extensively consumed by all classes of our population as well as an almost in-exhaustible demand for the produce of British labour."—Para 4, The Education Despatch of 1854.

है। ट्रेंचेलियन की श्राशङ्काएँ बहुत शीघ्र सची साबित हुई। सन् १=५७ की क्रान्ति ने एक बार इस देश के अन्दर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को बुरी तरह हिला दिया।

श्रंगरेज़ शासकों को श्रव ट्रेबेलियन, मैकॉलं जैसों की नीतिज्ञता श्रीर दूरद्शिता में कोई सन्देह न रहा। उनका सरकारी वताया हुआ उपाय ही इस दंश में श्रंगरेज़ी विश्वविद्यालय राज की चिरस्थायी करने का एक मात्र उपाय था। लॉर्ड कैनिङ्ग उस समय भारत का गवरनर जनरल था। ठीक सन् १८५७ में कलकत्ते, वर्म्बई और मद्रास के अन्दर सरकारी विश्वविद्यालय कायम करने के लिए कानून पास किया गया। सन् १८५६ में इङ्गलिस्तान के प्रधान मन्त्री ने सन् १८५४ के पत्र की फिर से दोहरा कर पक्षा किया।

सन् १=५४ का यह मशहूर ख़रीता ही भारत की आजकल की अक्ररेज़ी शिक्षा प्रणाली और अंगरेज़ शासकों की शिक्षा नीति दोनों का उद्देशम स्थान है। ब्रिटिश सरकार का वर्तमान शिक्षा विभाग इसी पत्र का नतीजा है।

दिल्ली कॉलेज के शुक्र के विद्यार्थी, सर चार्ल्स ट्रेबेलियन के पटु शिष्य और प्रथम अफ़ग़ान युद्ध में श्रंगरेज़ी शिक्षित के परम सहायक, पिएडत मोहनलाल से लेकर भारतवासियों का श्राज तक के श्रधिकांश श्रंगरेज़ी शिक्षा पाए हुए भारतवासियों के जीवन, उनके रहन सहन श्रौर उनके चरित्र से स्पष्ट है कि लॉर्ड मैकॉले श्रीर सर चार्ल्स ट्रेबेलियन

जैसों की नीति कितनी दूरदर्शिता की थो। नतीजा यह कि क़रीब डेढ़ सी वर्ष पूर्व तक जो देश संसार के शिक्तित देशों की अअतम अंगी में गिना जाता था, वह डेढ़ सी वर्ष के विदेशी शासन के बाद अब संसार के सभ्य कहलाने वाले देशों में, शिक्ता की दृष्टि से, सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। जिस देश में प्रायः प्रत्येक मनुष्य लिखना पढ़ना और हिसाब करना जानता था, वहाँ अब क़रीब ६४ प्रतिशत अशिक्ति हैं और थोड़े से अंगरेज़ी शिक्ता पाप हुए लोग अपने शेष देशवासियों के सुख दुख की और से उदासीन, सक्वी राष्ट्रीयता के भावों से कोसों दूर, विदेशी सत्ता के निर्कं अप्रतिशत बने हुए हैं।



# सैंतीसवाँ ऋध्याय

## पहला अफ़राान युद्ध

लॉर्ड बेरिटङ्क के बाद मार्च सन् १८३५ से मार्च सन् १८३६ तक सर चार्ल्स मेटकॉफ़ ने गवरनर जनरल का बॉर्ड ऑक्वैरड काम किया।

इस बीच इङ्गलिस्तान के शासकों ने प्रसिद्ध श्रंगरेज़ नीतिझ एलफ़िन्सटन को, जिसके कृत्यों का ज़िक्र नागपुर श्रौर पूना दरवारों के सम्बन्ध में अपर किया जा चुका है, पेशवा राज का श्रन्त कर देने के इनाम में भारत की गवरनर जनरली के पद पर नियुक्त करना चाहा। पलफ़िन्सटन कुछ समय तक बम्बई का गवरनर रह इका था। किन्तु कहा जाता है, स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण वह इस समय श्रपने मालिकों की इच्छा को पूरा न कर सका। श्रन्त में सन् १=३६ में लॉर्ड वेिएटक्व की राय से लॉर्ड श्रॉकलैएड को गवरनर जनरत नियुक्त करके भारत भेजा गया।

लॉर्ड वेगिटङ्क के समय में सिन्धु नदी की जो सरवे महाराजा रगाजीतसिंह को उपहार भेजने के बहाने की गई सिन्धु नदी के सरवे थी उसके गुल अब अफ़ग़ान युद्ध के रूप मे

का परिखाम

श्राकर खिले। इस दृष्टि से लॉर्ड श्रॉकलैएड का शासन काल ब्रिटिश भारतीय इतिहास में एक विशेष सीमा चिन्ह

है। इस शासन काल में ही ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की 'वैज्ञानिक सरहद' ( साइएिटफ़िक फ़्एटीयर ) खोजने का प्रयत्न शुक्र हुआ; जिसके फल रूप धीरे धीरे सिन्ध, पञ्जाब, बलुचिस्तान, चितराल श्रीर उस समय के श्रफ़ग़ानिस्तान के कुछ भाग को श्रपनी

स्वाधीनता खोनी पड़ी। लॉर्ड श्रॉकलैएड के समय में दोस्तमोहम्मद खाँ श्रफुगानिस्तान का बादशाह था। उससे पहले का बादशाह शाहशुजा उन दिनों

लुधियाने में श्रंगरेज़ों का मेहमान था।

सिन्धु नदी की सरवे करने श्रौर महाराजा रणजीतसिंह को बादशाह विलियम की श्रोर से घोड़े श्रीर गाड़ी बन्सं की मध्य भेंट करने का कार्य एक चतुर श्रंगरेज़ लेफिटनेएट

एशिया की यात्रा बर्न्स के सुपूर्व था। इन उपहारों को रणजीत

सिह की नज़र करने के बाद बर्न्स को सन् १⊏३२ में मध्य पशिया की श्रीर भेजा गया। कारण यह बताया गया कि चुँकि श्रंगरेज़ों

को रूस के हमले का डर है, इसलिए भारत श्रीर मध्य पशिया के

बीच की ताक़तों को कम्पनी की श्रोर करने के लिए बर्न्स की भेजा जा रहा है। बर्न्स के साथ एक श्रोर श्रंगरेज़ डाक्टर गैरार्ड, एक काशमीरी पिएडत मुन्शी मोहनलाल श्रौर एक मुसलमान सरवेयर मोहम्मद्श्रली भी थे। यह पिएडत मोहन्ताल श्रत्यन्त चालाक श्रौर दिल्ली कॉलेज के श्रुक्त के विद्यार्थियों में से था। ये लोग सब से पहले श्रफ़्गानिस्तान पहुँचे, श्रमीर दोस्तमोहम्मद ख़ाँ ने इनकी ख़ूब ख़ातिर की। उसके बाद एक साल तक मध्य पशिया में घूमने के बाद सन् १=३३ में ये लोग श्रनेक पत्रों, मान चित्रों श्रादि सहित भारत लौट श्राप। भारत श्रीर इङ्गलिस्तान दोनों में बर्न्स की बहुत बड़ी इज़्ज़त हुई। बर्न्स की इस यात्रा ने ही पहले श्रफ़्गान युद्ध की बुनियाद डाली। बर्न्स के भारत लौटने के कुछ दिनों बाद लॉर्ड श्रॉकलैएड ने गवरनर जनरली का पद सँभाला।

श्रंगरेज़ बहुत दिनों से श्रफ़ग़ानिस्तान तक श्रपने पैर फैलाने के लिए लालायित थे। इस का डर श्रधिकतर केवल

बन्से का ध्यापारी मिशन एक बहाना था। सन् १=३६ के अन्त में बन्से को दूसरी बार 'ज्यापारी मिशन' (कॉमशियत

मिशन ) पर काबुल भेजा गया। इतिहास लेखक सर जॉन के इस मिशन के सम्बन्ध में लिखता है—

"पूर्व की परिभाषा में 'क्यापार' केवल 'देशविजय' का दूसरा नाम है। × × अ और यह व्यापारी मिशन गम्भीर राजनैतिक कुचक्रों को अपने भीतर छिपाए रखने का एक कपट वेश था।"\*

<sup>\* &</sup>quot;Commerce, in the vocabulary of the East, is only another name to

निस्सन्देह पूर्व' का अर्थ यहाँ पर 'पूर्वी देशों के साथ पश्चिमी क्रोमों के सम्बन्ध' का है।

श्रंगरेज़ों के इस ज्यापारी मिशन ने २० सितम्बर सन् १=३७ को काबुल में प्रवेश किया। भोले अफ़ग़ान वादशाह ने बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। मिशन का पक उद्देश यह था कि दोस्तमोहम्मव ज़ाँ को कल के विरुद्ध श्रंगरेज़ों के पन्न में कर लिया जाय। किन्तु यह उद्देश पूरा न हो सका श्रौर वर्न्स श्रौर उसके साथियों का श्रसफल भारत लौट श्राना पड़ा।

इस श्रसफलता का कारण यह था कि श्रफ्गानिस्तान का कुछ पूर्वी इलाक़ा, ख़ास कर पेशावर का जरख़ेज़ वंस्तमोहम्मद की ज़िला महाराजा रणजीतिसिंह ने श्रफ्गानिस्तान माँग से छीन कर श्रपने श्रघीन कर रक्खा था। दोस्त-मोहम्मद ख़ाँ ने कहा कि यदि श्रंगरेज़ इस के विरुद्ध श्रफ्गानिस्तान की मदद चाहते हैं तो इसके बदले में वे श्रफ्गानिस्तान का पूर्वी इलाक़ा रणजीतिसिंह से वापस लेने में मुसे मदद दें। दोस्त-मोहम्मद ख़ाँ की माँग बेजा न थी। किन्तु श्रंगरेज़ों की नीति उस समय श्रफ्गानिस्तान को श्रधिक मज़बूत करने की न थी। दोस्तमोहम्मद ख़ाँ एक योग्य श्रीर बलवान शासक था। श्रंगरेज़ बहुत दिनों पहले से श्रफ्गानिस्तान के स्वाधीन श्रस्तित्व को नण्न कर देने की फ़िक़ में थे। शाहग्रुजा उनके हाथों में एक ख़ासा

ronquest. and this commercial mission became the clouk of grave political designs "--Kaye's Lives of Indian Officers, vol 11 p. 38



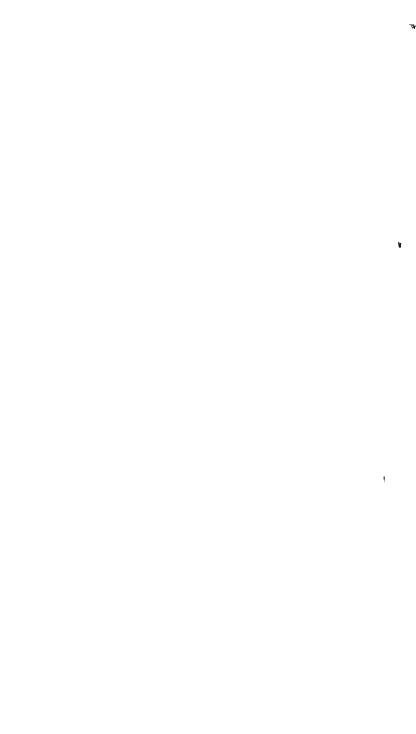

अच्छा साधन मौजूद था। वे केवल युद्ध का बहाना ढूंढ़ रहे थे। उस समय के अनेक उन्नेलों से यह भी साफ़ ज़ाहिर है कि अंगरेज़ों को इस बात का पूरा विश्वास था कि रणजीतसिंह के मरने के बाद रणजीतसिंह का राज आसानी से कम्पनी के कब्ज़े में आ जायगा। बर्न्स ने दोस्तमोहम्मद ख़ाँ की बात न मानी। इसी लिए उसे असफल भारत लौट आना पड़ा।

बर्न्स के भारत पहुँचते ही अफ़ग़ानिस्तान के साथ युद्ध की तैयारियाँ युद्ध हो गई। इतिहास-लेखक के अफ़ग़ानिस्तान के लिखता है कि ठीक उस समय जब कि बर्न्स साथ युद्ध की काबुल में दोस्तमोहम्मद ख़ाँ से दोस्ती करने की दिखावटी कोशिशों कर रहा था—

"हिमालय पहाइ के उपर साजिशों के उस बड़े श्रट्ठे शिमले में दूसरी तरह की सलाहें हो रही थीं— × × × उन लोगों ने शाहशुका के पुराने पद्च्युत कुल को फिर से कानुल की गद्दी पर बैठाने का इरादा कर लिया और शाहशुका को लुधियाने की ख़ाक में से उठा कर उसे श्रपना एक साधन श्रीर श्रपने हाथ की एक कठपुतली बना लिया × × × 1"%

निस्सन्देह इन कुचकों के सूत्राधार शिमले में रहने वाले कम्पनी
के श्रंगरेज़ प्रतिनिधि थे। पहले अफ़ग़ान युद्ध
पालिंमेण्ट के से श्रंगरेज़ों की राजनीति और उनके राष्ट्रीय
काग़ज़ों में
जालसाज़ी
पक ख़ास बात इस युद्ध के समय यह खुली कि

<sup>&</sup>quot; Other counsels were prevailing at Simla-that great hothed of

इङ्गलिस्तान की पार्लिमेसट के सरकारी पत्रादिक भी सत्य श्रसत्य की द्रप्टि से विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । वर्न्स ने दोस्तमोहम्मद खाँ

के विषय में काबुल से कुछ पत्र लिखे थे। इन पत्री में उसने दोस्त-

मोहम्मद खाँ के चरित्र की प्रशंसा की थी: किन्तु अब श्रंगरेज़

दोस्तमोहम्मद खाँ सं युद्ध करना चाहते थे। इसलिए दोस्त-मोहम्मद खाँ को जन सामान्य की द्रष्टि में गिराना श्रावश्यक था।

बर्न्स के भेजे हुए उन पत्रों में, जो पालिमेण्ट की सरकारी रिपोटी

में दर्ज थे, काट छाँट की गई; यहाँ तक कि जिस दोस्तमोहममद ख़ाँ के चरित्र की बर्न्स ने खूब प्रशंसा की थी उसकी बर्न्स ही के

क़लम से उन्हीं पत्रों में ख़ूब बुराई दिखला दी गई। इस काट छाँट का भेद कुछ समय बाद श्रचानक बर्न्स के मर जाने पर उसके पिता ने प्रकट किया श्रीर इङ्गलिस्तान के वादशाह के सन्मुख बाज़ाव्ता

शिकायत की कि श्रापके मन्त्रियों ने इस प्रकार जाल बना कर मेरे

पुत्र के यश को कलङ्कित करने का प्रयत्न किया है; इसी काट छाँट के विषय में इतिहास लेखक के लिखता है—

"सार्वजनिक लोगों के सरकारी पत्र व्यवहार में काट छुँद करने की इस प्रथा के प्रति, निस्सन्देह, मैं अपनी घृषा प्रकट किए बिना नहीं रह सकता । x x x जिस बेईमानी के साथ मूठ पर मूठ संसार के सामने

intrigue on the Himalayan bills- . . . They conceived the idea o reinstating the old deposed dynasty of Shah Shuja, and they jucked him ou

पेश कर दिया जाता है उसमें कोई भी मलाई नहीं है। 🗙 🗴 इस मामले

of the dust of Ludhiyana to make him a tool and a puppet."-Kaye's Lize of Indian Officers, vol. n, p 36.

मं × × दोस्तमोहम्मद के चरित्र पर मूठे कलाइ लगाए गए हैं; बन्से के चरित्र पर मूठे कलाइ लगाए गए हैं; बन्से के पन्न व्यवहार में काट छाँट करके बन्से और दोस्तमोहम्मद दोनों के बयानों में मयइहर मूठ मिला दिया गया है—दोनों ने जो जो बातें नहीं की ने, कहा गया है, उन्होंने कीं, श्रीर जो बातें उन्होंने कीं, ने कहा गया है, उन्होंने कीं,

मई सन् १=३= में बर्न्स काबुल से शिमले वापस श्रा गया। कहते हैं कि बर्न्स की श्रनुपस्थिति में कसी राजदूत का प्रभाव काबुल के दरवार में बढ़ने लगा।

निरपराध श्रफ़ग़ानियों के साथ युद्ध छेड़ने के लिए केवल भारत के श्रंगरेज़ ही ज़िम्मेवार न थे। इतिहास- श्रंपहरण नीति लेखक कीन साफ़ लिखता है कि इक्किलस्तान के मन्त्रो पहले सं श्रफ़ग़ानिस्तान पर हमला करने का निश्चय कर चुके थे श्रौर उनसे ही इस युद्ध का सूत्रपात हुआ। प्रधान मन्त्रो लॉर्ड पामर्सटन के कई गुप्त पत्र इस विषय में गवरनर जनरल के नाम श्रा चुके थे कम्पनी के डाइरेक्टरों के चेयरमैन ने गवरनर जनरल को पक्त को एक पत्र लिखा जिसमें उसने गवरनर जनरल को पहले

<sup>\* &</sup>quot;I can not indeed suppress the otherance of my abhorrence of this system of garbling the official correspondence of public men—... The dishonesty by which he upon he is palmed upon the world has not one redseming feature... In the case before us... the character of Dost Mohammed has been lied away; the character of Burnes has been lied away; both, by the mutilation of the correspondence of the latter, has been tearfully misrepresented—both have been set forth as doing what they did not, and omitting to do what they did ... "—Kaye's Liver of Indian Officers, vol. u.

११६६ मारत में श्रगरेजी राज

मेजर ईवन्स वेल के नाम एक पत्र लिखा। इसमें लिखा है कि लॉर्ड ऑक्लैएड के समय में लॉर्ड लैन्सडाउन के मकान पर

पञ्जाब विजय करने श्रीर फिर पञ्जाब द्वारा काबुल पर हमला करने की सलाह दी। जनरल जॉन ब्रिग्ज़ ने मर्इ सन् १८७२ की

इङ्गलिस्तान के मन्त्रियों श्रीर प्रधान नीतिज्ञों की एक गुप्त सभा हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि जिस तरह ही

सके भारत की शेष देशी रियासनों को, जो कम्पनी की सामनत है, अन्त करके उनके इलाक़ों को कम्पनी के राज में मिला लिया जाय। लिखा है कि इसी निर्णय के अनुसार वम्बई की सरकार ने

कोलाबा की रियासत को, जो ख़ासी बड़ी थी, केवल यह बहाना लेकर कम्पनी के राज में मिला लिया कि दत्तक पुत्र को गही का

कोई श्रधिकार नहीं है। इसी के श्रनुसार कुछ समय बाद लॉर्ड डलहोज़ी ने भाँसी, नागपुर इत्यादि रियासतों को हज़म किया। वास्तव में यह श्रपहरण नीति इडलिस्तान के मन्त्रियों की निश्चित

वास्तव में यह श्रपहरण नीति इङ्गलिस्तान के मन्त्रियों की निश्चित नीति थी।\* युद्ध शुद्ध करने से पहले कम्पनी, महाराजा रणजीतसिंह श्रीर

शाहगुजा तोनों के बीच एक सन्धि हो गई।
रणजीतसिंह की
इस सन्धि ने सिन्ध के स्वाधीन श्रस्तित्व को
मृत्यु
भविष्य के लिए सङ्कट में डाल दिया। श्रंगरेज़ी

ने शाहशुजा को ले जाकर काबुल के तस्त पर बैठाने का वादा किया शाहशुजा ने श्रंगरेज़ों को सिन्ध में श्राज़ाद छोड़ने का वचन दिया।

\* Memoir of General John Briggs, p. 277.

रणजीतसिंह को इस सन्धि से कोई विशेष लाभ नथा। यह भी कहा जाता है कि रणजीतसिंह इस सन्धि के साथ सर्वथा सहमत नथा, फिर भी ज्यूँ त्यूँ कर उससे हस्तात्तर करा लिए गए। इस सन्धि के थोड़े दिनों बाद ही महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु हो गई।

इसके बाद आगामी अफ़ग़ान युद्ध के विषय में कम्पनी की श्रोर से एक एलान प्रकाशित किया गया जो इस तरह के श्रन्य श्रनेक एलानों के समान श्राद्योपान्त भूठ से भरा हुआ है।

श्रुफ़ग़ानिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई। वम्बई की सेना सिन्ध श्रीर बल्चिस्तान से होती हुई श्रीर उत्तरी भारत श्रुफ़ग़ानिस्तान पर की सेना पञ्जाब श्रीर ख़ैबर के रास्ते श्रुफ़ग़ा-चढ़ाई निस्तान पहुँचीं। इन सेनाश्रों की यात्रा को विस्तार से वर्णन करने की श्रावश्यकता नहीं है। केवल मार्ग में सिन्ध के श्रमीरों के साथ श्रंगरेज़ों ने जो अत्याचार किए उन्हें धोड़ा बहुत बयान करना श्रावश्यक है।

फिर भी बिना उनकी श्रमुमित लिए श्रंगरेज़ी सिन्ध के श्रमीरों के साथ ज़बरदस्ती निस्तान की श्रोर बढ़ चली। कम्पनी सरकार

हैदराबाद सिन्ध के श्रमीर श्रपने देश के स्वाधीन नरेश थे।

की यह काररवाई उस सन्धि के विरुद्ध थी, जो हाल ही में श्रंगरेज़ों श्रौर सिन्ध के श्रमीरों के बीच हो चुकी थो। जिस समय सिन्ध के श्रमीरों ने श्रंगरेज़ों को सिन्धु नदी से होकर महाराजा रणजीत सिंह के पास उपहार ले जाने की इजाज्त दी थी, तो इस साफ़ शर्त पर दी थी कि कभी किसी तरह का फ़ौजी खामान उस नदी के रास्ते न ले जाया जायगा। श्रव लॉर्ड श्रॉकलैंगड ने उस समय की इस सन्धि को रही कागृज़ की तग्ह फाड़ फेंका। केवल इतना ही नहीं, वरन के लिखता है—

"यह साल्म था कि श्रमीर निर्वेल हैं; यह भी साना जाता था कि उनके पास ख़ूब धन है; तय हुआ कि उनका धन ले लिया जाय और उनके देश पर क्रव्ज़ा कर लिया जाय। उनकी सन्धियों की सङ्गीनों के ज़ीर तोड़ देने का निश्चय किया गया, किन्तु साथ ही मिश्रता और परस्पर प्रेम के श्रमेक कपट बाक्यों की बौक्षार जारी हक्ली गई।"

सिन्ध के श्रमीरों से यह कहा राया कि श्राइन्दा से श्राप शाह शुजा को श्रपना श्रधिराज स्वीकार करें श्रीर श्रमीरों के साथ उसको श्रफ्गानिस्तान की गद्दी पर बैठाने के नई सन्धि लिए श्रंगरेज़ों को धन की सहायता दें। श्रमीरों

सं तीन लाख रुपए सालाना भविष्य के लिए बतीर ख़िराज के, श्रार इक्कीस लाख रुपया नक़द युद्ध के ख़र्च के लिए तलब किए गए। इस सब के लिए एक नई सन्धि उनके सामने पेश की गई। उस समय की इस समस्त घटना को बयान करते हुए एक इतिहास लेखक, जो श्रंगरेजों के साथ था लिखता है—

<sup>\* &</sup>quot;The Amirs were known to be weak; and they were believed to be wealthy. Their money was to be taken; their country to be occupied-their treaties to be set aside at the point of the hayonet but amidst a shower of hypocritical expressions of friendship and good will "—Kaye's History of the War in Afghanistan, vol i, p. 401

''कसान ईस्टविक ने अवसर पाकर अपने मिशन का काला खूँट अपने मेज़बानों के गले से उतार दिया x x x श्रमीरों ने शान्ति के साथ सुना × × अब नई सन्धि पढ़ी जा चुकी तब बलूचियों में बढ़ी च्याकुसता दिखाई ही। उस समय यदि श्रमीर थोड़ा सा भी इशारा कर देते तो जो धनेक असम्य और निर्देय बलुची नझी तलबारें लिए हमारे पीछे खडे हप थे, उनकी तलवारें हम सब की ज़िन्द्गियों को समाप्त कर देने के लिए काफ़ी थीं। पहले अमीर नुर मोहम्मद ख़ाँ ने अपने दोनों साथियों से बल्ची जबान में कहा कि-"लानत है उस शख़्स के उपर, जो इन फ़िरक़ियों के वादों का प्तवार करे।" इसके बाद गम्भीरता के साथ श्रंगरेज़ प्रतिनिधि की श्रोर मुखातिब होकर उसने क्रारसी में यह कहा- भी समस्ता हूं, श्राप श्रवनी सन्धियों को जब चाहे अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं: क्या अपने दोस्तों श्रीर मेहरबानों के साथ सल्क करने का धापका यही तरीका है ? आपने इससे इस बात की इजाज़त साँगी कि हम आपकी फ़ीज को श्रपने इलाक़े से होकर जाने हैं। हमने श्रापकी मिन्नता श्रीर श्रापके × × वादों पर विश्वास करके बिना सञ्जोच मंतूर कर क्षिया। यदि इसे यह मालूम होता कि अपनी सेना को इसारे मुल्क में को आने के बाद आप इमें ही अमकी देंगे और ज़बरदस्ती दूसरी सन्धि हमारे सिर महेंगे श्रीर इससे तीन जाख रुपए साजाना ख़िराज और इक्कीस खाख रुपए नक़द क्षीज के ख़र्च के लिए तलब करेंगे, तो इस उस सुरत में अपनी जान थ्रीर श्रपने मुहक की रचा के जिए उपाय कर रखते। ग्राप जानते हैं हम लोग बलुची हैं, बनिए नहीं हैं, जिन्हें श्राप श्रासानी से दरा लें। 🗙 🗴 🗡

''क्क्षान ईस्टिविक ने ये सब बातें शान्ति से सुनीं और फ्रारसी धीर

श्चरं कहावतों में संक्षित उत्तर दिए श्रौर कहा—'दोस्तों को ज़रूरत के समय श्रपने दोस्तों की मदद करनी वाहिए।' मीर न्रमीहम्मद ने मुस्करा कर श्रपने भाइयों से बलूची ज़बान में कुछ कहा × × × फिर श्राहे भर कर कसान ईस्टिविक से कहा—श्राप 'दोस्त' शब्द का जिन माइनों में उपयोग करने हैं उसे मैं चाहता हूं कि मैं समस सकता। हम श्रापकी इस समय की माँगों का फ़ीरन फ़ैसजा नहीं कर सकते।''\*

इसके बाद सिन्ध के अमीरों को वश में करने के लिए अंगरेज़ी
सेना ने सिन्धी प्रजा को लुटना मारना और उन
सिन्धी प्रजा पर
पर तरह तरह के अत्याचार करना शुक्क किया।
इस लुट मार का उद्देश शायद अमीरों को यह
दर्शाना था कि यदि मित्रता के तौर पर आपने कम्पनी को सहायता
न दी तो मजबूर कम्पनी की सेना प्रजा से अपनी आवश्यकताओं
को पूरा करेगी।

देश भर में अब स्थान स्थान पर अंगरेज़ अफ़सरों ने बल्खी प्रजा के साथ जिस तरह के अत्याचार किये, जिस प्रकार निर्दोष वल्ची लड़कों के लम्बे बाल एक दूसरे में बाँध कर निर्द्यता के साथ अपनी बन्दूकों की गोलियों से उनके सिरों के भेजों को निकाल वाहर किया, उस सब की रोमाञ्चकारी कहानी सेना के अंगरेज़ अफ़सरों के लिखे हुए बयानों में मौजूद है। †

<sup>\*</sup> Autobiography of Lutfallah, pp. 277-279, 294-296.

<sup>+</sup> Narrative of the Campaign of the Army of Indus in Sindh and Cabul, in 1838-39, by P II Kennedy, 2 vols.

अन्त में अपने और विशेष कर श्रपनी प्रजा के इन असहा कच्टों से विवश होकर और सुलह की इच्छा से जुलाई सन् १=३६ में सिन्ध के अभीरों ने नए सन्धि पत्र पर हस्ताह्तर कर दिये। अनन्त सुद्र का माल और २१ लाख नक़द युद्ध के ख़र्च के लिए लेकर श्रंगरेज़ी सेना आगे बढ़ी।

इसके वाद श्रंगरेज़ी सेना अफ़ग़ानिस्तान पहुँची। थोड़े ही
दिनों में केवल अपनी साज़िशों के प्रताप अफ़ग़ाकाबुज़ पर क़ब्ज़ा
निस्तान के अनेक सरदारों को अपनी और
फीड़ कर, शाहशुजा के नाम पर श्रंगरेज़ों ने एक बार काबुल पर
क़ब्ज़ा कर लिया। शाहशुजा काबुल के तब्त पर बैठा दिया गया
और दोस्त मोहम्मद ख़ाँ को क़ैद करके भारत की ओर रवाना कर
दिया गया।

जिस उद्देश को सामने रख कर श्रंगरेज़ों ने अफ़ग़ानिस्तान
में प्रवेश किया था वह ज़ाहिरा पूरा होगथा।
अफ़ग़ानिस्तान को किन्तु अफ़ग़ानिस्तान के अन्दर युद्ध समाप्त
परिस्थिति
वहीं हुआ। अंगरेज़ों की प्रारम्भिक सफलता
का कारण केवल यह था कि उन्होंने वहाँ के अनेक सरदारों और
बहुत सीप्रजा को, भूठे वादे करके और शाहशुजा को सामने रख कर,
अपने पद्म में कर लिया था। जो पद्म अंगरेज़ों और शाहशुजा दोनों
के विरुद्ध था, उसने दोस्त मोहम्मद ख़ाँ के वीर पुत्र अकवर ख़ाँ के
अश्रीन बरावर दो वर्ष तक युद्ध जारी रक्खा। इस अरसे में अंगरेज़
अश्रिकारियों की दुरङ्की चालीं, उनके अत्याचारों और दुराचारों

को देख कर धीरे धीरे उस पत्त का हृदय भी अगरेजों स फिर गया, जो श्रारम्भ में श्रंगरेजों श्रौर शाहशुजा के पत्त मे हो गया था ।

श्रफगानिस्तान के श्रन्दर श्रंगरेज़ों के श्रत्याचारों के विषय में स्वयं परिडत मोहनलाल ने, जो उस समय श्रंगरेजों के साथ था

श्रौर उनका एक खास श्रादमी था, श्रपनी पुस्तक 'लाइफ श्रॉफ दोस्त मोहम्मद खाँ' में साफ साफ लिखा है कि श्रंगरेज़ों ने राज-

शासन न खुले अपने हाथों में लिया और न शाहशुजा के सुपूर्व

किया। ऊपर से दिखाने के लिए उन्होंने तख़्त शाह्युजा को दे दिया, किन्तु भीतर हो भीतर वे सल्तनत की छोटी सी छोटी वातों में भी सन्धिपत्र के विरुद्ध हस्तदोप करते रहे। परिणाम यह हुन्ना

कि शाहराजा और उसके श्रादमी भी श्रंगरेजों से श्रसन्तए हो गए। इसके स्रतिरिक्त मोहनलाल लिखता है कि स्रंगरेज़ों ने वहाँ के विविध सरदारों के साथ जो गम्भीर वादे किए थे उनमें से पक को भी पूरा न किया। श्रंगरेज़ श्रफसरों की दस्तखती चिट्ठियाँ

इन सब सरदारों के पास मौजूद थीं, किन्तु उनकी ज़रा भी परवा न की गई। परिडत मोहनलाल के शब्द हैं कि—"वास्तव में हमारे श्रपने वादों को तोड़ने श्रीर श्रपने राजनैतिक व्यवहार में लोगों को घोखा देन की मिसालें, जिनका मुभे पता है, वे इतनी श्रधिक हैं

कि उन्हें एक सिलसिले में जमा कर सकना कठिन है।"%

<sup>\* &</sup>quot;There are, in fact, such numerous instances of violating our engage-

ments and deceiving the people in our political proceedings, within what I am acquainted with, that it would be hard to assemble them in one series " - Life of Dost Mohammad Khan, pp. 208, 209

वास्तव में श्रंगरेज़ उस समय अफ़ग़ानिस्तान के अन्दर ठीव वही खेल खेलना चाहते थे जो प्लासी के संप्राम् श्राप्त विस्तान श्रीर बङ्गाल चुके थे। दोस्त मोहम्मद खाँ काबुल का सिरा-

जुद्दौला था श्रीर शाहशुजा उस देश का मीर जाफ़र था। क्लाइन के मुक़ाबले में इस समय श्रफ़ग़ानिस्तान के श्रन्दर कम्पनी सरकार का प्रतिनिधि विलियम मैकनॉटन था, जो श्रपनी रीति नीति में ठीक क्लाइब का श्रजुकरण करने का प्रयक्त कर रहा था।

मैकनॉटन और उसके साथियों ने अपनी साज़िशों से अफ़ग़ानिस्तान के लोगों में सदा के लिए फूट डालने
पिंग्डत मोहनलाल का भरसक प्रयत्न किया। इस काम के लिए
काशमीरी पिंगडत मोहनलाल उनके हाथों में एक अत्यन्त उपयोगी
यन्त्र साबित हुआ। इतिहास लेखक के लिखता है—

मोहनलाल का मुख्य कार्य था रिशवर्ते देकर श्रफ़ग़ान सरदारों को श्रपने देश के विरुद्ध फोड़ना, श्रफ़ग़ानियों में गुप्त हत्याओं का पूट डालना, शिया श्रीर सुन्नियों को एक दूसरे प्रवन्ध से लड़ाना श्रीर जो सरदार श्रंगरेज़ों के हाथों

<sup>\* &</sup>quot;The Munshi (Mohanlal) seems to have been endowed with a genius or traitor-making, the lustre of which remained undimmed to the very end of the war "—History of the Afghan War, by Kaye, vol i, p 459

में न श्राबें, घन ख़र्च करके उन सब की गुप्त हत्याश्रों का प्रवन्ध करना। श्रंगरेज़ श्रफ़सर लेफ़्टेनेग्ट जॉन कोनोली ने प नवम्बर सन् १=४१ को बालाहिसार के क़िलें से मोहनलाल के नाम निम्न-

तिखित पत्र तिखा—

"क्राज़िलवाश सरदारों, शोरीनख़ाँ, नायबशरीफ़, श्रौर शिया मज़हब
के तमाम सरदारों से कहो कि विद्रोहियों के विरुद्ध हमसे मिल जायँ।

ख़ान शीरीन को श्राप एक लाग्व रुपए देने का वाटा कर सकते हैं, इस शर्त पर कि वह विद्वोहियों को मार डाले या गिरफ़्तार कर ले; श्रीर सब शियाओं

को हथियार देकर उन्हें जंकर फ़ौरन् तमाम विद्वोहियों पर हमला करे। शियाओं के लिए फ़्रैरख़ाही दिखाने का यही वक्त है। जो सरदार हमारी तरफ़ सुके हुए हैं उनसे कहिए कि ने (श्रंगरेज़) एलची के पास श्रपनी श्रोर से

बाइड्ज़त एजएट भेज हैं। कोशिश कीजिए और विद्रोहियों के अन्दर 'निफ़ाक़' (फूट) फैला दीजिए। श्राप जो कुछ करें, सुमसे सवाह कर वें और सुमे श्रक्सर विखते रहें।

"मुख्य मुख्य विद्रोही सरदारों में से हर एक के सिर के जिए मैं इस इस हज़ार रुपए देने का वादा करता हूँ।" \*\*

all the chiefs of Shiyah persuasion, to join against the rebels. You can promise one lakh of rupees to Khan Shereen on the condition of his killing and seizing the rebels and arming all the Shiyas, and immediately attacking all rebels. This is the time for the Shiyas to do good service. Tell the above who are well deposed to send respectable agents, to the Friedrich Tevensor

\* "Tell the Kuzzil Bash chiefs, Sherreen Khan, Nayab Sheriff, in fact,

all rebels. This is the time for the Shiyas to do good service. Tell the chiefs who are well disposed, to send respectable agents to the Envoy. Try and spread "Nifak" among the rebels. In everything that you do consult me and write very often



कप्तान जॉन कोनोती, अफ़गान वेश में [मोइन बाब की 'बाइफ आफ अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ॉं' से]

मालूम होता है, मुन्शी मोहनलाल काफ़ी चालाक था। वा यह चाहता था कि श्रंगरेज़ पलची मैकनॉटन के क़लम से भी या बात स्पष्ट करा लो जाय। श्रंगरेज़ पलची के नाम उसने एक पत्र में लिखा —

''लेफ़्टेनेएट कोनोली के पन्न से मैं यह नहीं समझ सका कि विद्रोहियों को किस तरह करल किया जाय, किन्तु जिन लोगों की मैंने छाब इस काम के लिए नियुक्त किया है वे वादा करते हैं कि वे इन लोगों के घरों में जाका ऐसे मौक्रों पर, जब वे झकेले हों, उनके सिर काट डालेंगे।"

लिखा है कि सब सं पहले सरदार अब्दुल्ला ज़ाँ श्रीर मीर मसजिद जो को इन गुप्त इत्यारों की कटारों का शिकार बनाया गया।

केवल इतना ही नहीं, वरन् इन दो वर्ष में श्रंगरेज़ राजदूतों श्रौर श्रंगरेज़ श्रफ़सरों की घृष्णित पाशिवक षांगरेज़ों की घृष्णित पाशिवक वृत्तियाँ व्यक्तियाँ ने श्रफ़गान भले घरों के श्रन्द्र त्राहि व्यक्तियाँ ने श्रंगरेज़ इतिहास लेखक सर

जॉन के लिखता है —

'हमारे श्रंगरेज़ श्रफ्रसर उन प्रताभनों को भी न जीत सके, जिनका जीतना कि सबसे श्रधिक कठिन है। काबुल की खियों के श्राकर्पणों का वे सुक्राबला न कर सके। श्रफ्रगानों को श्रपनी श्रीरतों की इङ्ज़त का बढ़ा ज़बरदस्त ख़याल रहता है; श्रीर काबुल के श्रन्दर इस तरह की काररवाइयाँ

<sup>&</sup>quot;I promise ten thousand rupees for the head of each of the principal ebel chiefs"—Kaye's History of the Afghan War, vol. 1, p 202

की गई, जिनक कारण ने लांग शरम से पानी पानी हो गए शौर बहले के लिए उतारू हो गए। × × परे दो साल तक यह शरम काबुलियों के दिलों में आग की तरह धवकती रही; कुछ प्रभावशाली शौर प्रसिद्ध आदिमियों के वरों की भी हम प्रकार हज़त ली गई। उन्होंने शिकायतें कीं, किन्सु ध्यर्थ। यह कलुषित कार्य खुले किया जा रहा था, सब पर प्रकट था और प्रसिद्ध था। इसका कोई चारा न था। पाप कम होता दिखाई न दिया। विक उस समय तक जारी रहा अब तक कि वह असया न हो गया। तब अस्याचार पीडितों ने देखा कि हमारे दुख का एक मात्र हलाज हमारे अपने हाथों में हैं। इस दुखकर घटना को केवल इन मोटे शबदों में क्यान कर देना ही काफी है। 178

अफ़ग़ान मोले थे। वे इन विदेशियों के चरित्र को न समभते थे। शुक्र में वे उनकी साज़िशों के चकर में फँस अफ़गान चरित्र गए। किन्तु वे वीर थे, उनमें आतमाभिमान था।

ž

2

뗔

Í



परेज़ी संना का एक संनापति, अफ़राान वेश में ]

The Military Operations at Cabul, " London, 1843 (



वे एक सुसङ्गठित क़ीम थे । उनके राष्ट्रीय चरित्र में श्रभी तक वे घातक दोष उत्पन्न होने न पाए थे जिनके कारण उनसे कहीं श्रधिक प्राचीन श्रीर कहीं श्रधिक सभ्य भारतवासी श्रपने प्यारे देश की

स्राज़ादी से हाथ घो चुके थे। स्रफ़ग़ानों ने स्रव श्रच्छी तरह देख लिया कि इन विदेशियों के हाथों हमें सिवाय दग़ा, वेईमानी, लूट, हत्या और श्रपनी स्त्रियों के सतीत्वनाश के और कुछ न मिल सका, उनकी आँखें खुल गईं। विदेशियों के चरित्र को स्रव वे पूरी तरह समस गए। श्रपनी क़ौमी श्राज़ादी के साथ साथ क़ौमी इज़्ज़त तक का उन्हें निकटवर्ती भविष्य में ख़ात्मा दिखाई देने लगा।

उनका खून खौलने लगा, वे बदले के लिए कटिवद्ध हो गए।

श्रफ़ग़ानियों ने श्रव एक दिल होकर अंगरेज़ों को श्रपने देश सं बाहर निकाल देने का सङ्कल्प कर लिया। शाहशुजा का वध वे समक्ष गए कि शाहशुजा हमारी समस्त श्रापत्तियों का मूल कारण है। शाहशुजा को पता लग गया। वह हर गया, उसने फिर एक बार काबुल सं भाग कर भारत में श्राश्रय लेने का इरादा किया। किन्तु इसी बीच ५ श्रप्रैल सन् १८४२ को एक जोशीले श्रफ़ग़ान ने श्रपनी बन्दूक सं उस श्रफ़ग़ानी मीर जाफ़र के पापमय जीवन का श्रन्त कर दिया।

घृणा करने लगे थे, श्रंगरेज़ राजदूत बर्न्स था। बर्न्स की हत्या श्रफ़ग़ानों ने देख लिया कि जिस बर्न्स की

दूसरा मनुष्य, जिससे अफ़ग़ानी इस समय हद दरजे की

श्रफ़ग़ान बादशाह श्रोर वहाँ की जनता ने इतनी ज़बरदस्त ख़ातिर

११७≈ मारत में ऋंगरेजी राज

की थी वह वास्तव में एक जासूस था। उसने अफ़ग़ान क़ौम के साथ विश्वासधात किया। एक दिन दिन दहाड़े कुछ अफ़ग़ानियों ने बर्न्स के टुकड़े दुकड़े कर डाले।

तीसरा मनुष्य, जो कि अफ़ग़ानिस्तान का क्लाइव बनना चाहता था, श्रंगरेज़ पत्तची मैकनॉटन था। मैकनॉटन मैकनॉटन का को शुक्र में यह पता न था कि श्रफ़ग़ानिस्तान

का शुक्त म यह पता न था। क श्रफ़्ग़ानिस्तान बङ्गाल न था। श्रव हवा बिगड़ी हुई देख कर

मैकनॉटन ने नए गवरनर जनरल लॉर्ड एलेनबु की इजाज़त से दोस्त मोहम्मद लॉं के बेटे श्रकबर ख़ॉं से यह बादा कर लिया कि हम दोस्त मोहम्मद ख़ॉं को फिर वापस श्रफगानिस्तान लाकर यहाँ

के तज़्त पर बैठा देंगे। इस श्रहदनामे पर मैकनॉटन के दस्तज़त तक होगप। इस पर भी मैकनॉटन के दिल से दग़ा न गई। उसने

हागप। इस पर भा मकनाटन कादल संदगान गई। उसन श्रकबर ख़ाँ को पक पत्र लिखा, जिसमें श्रपनी मित्रता का विश्वास

दिलाते हुए लिखा कि मैं श्राप से मिलना चाहता हैं। इसी पत्र के श्रन्त में उसने श्रकबर ख़ाँ को सलाह दो कि श्रापके श्रमुक श्रमुक सरदार श्रापके साथ दगा करने वाले हैं, श्राप उनका ख़ात्मा कर

डालिए। ठीक उसी समय मैकनॉटन ने उन सरदारों को श्रलग श्रलग पत्र लिखे, जिनमें उन्हें श्रकबर ख़ाँ के विरुद्ध भड़काने की

कोशिश की । श्रकबर ख़ाँ ने पत्र पाते ही श्रपने समस्त सरदारों को जमा किया । इनमें वे लोग भी शामिल थे, जिनके विरुद्ध मैकनॉटन

ने श्रकवर ख़ाँ को श्रागाह किया था। इन सरदारों के सामने श्रकवर ख़ाँ ने मैकनॉटन का पत्र रख दिया। उन सरदारों के हाथों में भी वे पत्र मौजूद थे जो मैकनॉटन ने उनके नाम मेजे थे। इन लोगों ने ये पत्र भी श्रपने देश भाइयों के सामने पेश कर दिए। श्रन्त में सब लोग मैकनॉटन के इस छल को देख कर आश्चर्य श्रीर क्रोध से भर गए।

श्रकबर खाँ उस समय चुप रहा। बाद में शोध ही उसने मैकनॉटन की प्रार्थना के अनुसार मैकनॉटन को मुलाक़ात के लिए बुलाया। किन्तु मालूम होता है कि मैकनॉटन इस समय अफ़ग़ा-निस्तान के अन्दर अंगरेज़ों के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद अकबर खाँ को हत्या की गुप्त योजना कर रहा था।

कॉर्ड प्रतेनबु ने ५ अक्तूबर सन् १८४२ को मलका विक्टोरिया
के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट लिखा है

मैकनॉटन की कि उन दिनों गवरनर जनरल ने यह एलान कर
हत्या विया था कि जो मनुष्य अकबर खाँ का सिर
काट कर लापगा उसे एक बहुत बड़ी रक्तम नक़द बतौर इनाम के
दी जायगी। इस एलान की सूचना मैकनॉटन को मिल चुको थी।

मैकनॉटन जब अकबर खाँ से मिलने गया तो अपने कुछ सिपाही
छिपा कर साथ ले गया। इन सिपाहियों को उसने अकबर खाँ के
खेमे के बाहर घात में छिपे रहने की आजा दी और यह हुकम दे
दिया कि एक खास इशारा पाते ही तुम लोग फ़ौरन अपने गुप्त
स्थानों से निकल कर अकबर खाँ पर टूट पड़ना। जिस समय कि
मैकनॉटन और अकबर खाँ में बानचीत हो रही थी और अकबर
खाँ मैकनॉटन से उसके दुरक्की पत्रों का उहेश पूछ रहा था,

श्रकस्मात् एक श्रफ़्ग़ान दौड़ता हुआ श्रकवर खाँ के सामने श्राया। श्राते ही उसने श्रकवर खाँ की श्रात में छिपे हुए श्रंगरेजी सिपाहियों का समाचार दिया। इस पर श्रकवर खाँ श्रीर मैकनॉटन दोनों खड़े हो गए फिर कुछ बात चीत हुई। पहली गोली मैकनॉटन ने चलाई श्रीर बार खाली गया। दूसरा वार श्रकवर खाँ का हुश्रा श्रीर मैकनॉटन श्रपने घृणित पापों के प्रायक्षित कप उसी ख़ेंमे के श्रन्दर गिर कर हेर होगया।

इन घटनाओं के होने हुए भी अनेक अंगरेज इतिहास लेखक लिखते हैं कि अकबर ख़ाँ ने दग़ा करके मैकनॉटन को मार हाला।

इस प्रकार अफ़्ग़ानियों की राष्ट्रीय आपित्तयों के तीन मुख्य कर्ता शाहरहाता, वर्न्स और मैकनांटन तीनों का उर,००० की अन्त हुआ। इसके बाद और असंख्य अंगरेज़ों मेना का अवशेष को शीघ ही अफ़्ग़ानी तलवारों के घाट उत्तरना पड़ा। बाक़ी की अंगरेज़ी सेना ने अकवर ख़ाँ से प्रार्थना की कि हमें भारत लीटने की इजाज़त दी जाय और वादा किया कि हम यहाँ से जाते ही तुरन्त दोस्त मोहम्मद ख़ाँ को अफ़्ग़ानिस्तान लीटा देंगे। अकवर ख़ाँ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ अंगरेज़ अफ़्सर अपनी स्थियों सहित वतौर बन्धकों के काबुल में रख लिए गए। शोष बची खुची अंगरेज़ी सेना ऐन कड़ी सरदी के अन्दर भारत की ओर लीटी। यह याजा इन लोगों के लिए युद्ध के मैदान

<sup>\*</sup> Nanang-a-Afghamstan by Syed Fidz Husain, Reviewed in the Modern Review for February 1907, p. 224



I de of Amir Dost Mohammad Khan," by Mohan Lel, vol I London 1846. ]

की निरुवत भी कहीं अधिक नाशकर लाबित हुई। मार्ग भर में असंख्य अफ़्ग्नानी और बलूची दो वर्ष पूर्व अंगरेज़ी खेना के अत्याचारों का अनुभव प्राप्त कर खुके थे। इन लोगों ने अब पिछले जुल्मों का जी खोल कर बदला लिया। अनेक को मार्ग की सरदी और यात्रा के थकान के कारण सरहद की पहाड़ियों में सदा के लिए विश्राम लेना पड़ा। जितने पुरुष, स्त्री और बच्चे काबुल से चले थे, या यह कहना चाहिये कि सोलह हज़ार की उस विशाल सेना में से, जो अफ़्ग्नानिस्तान विजय करने के लिए भागत से निकली थी, केवल एक व्यक्ति डॉक्टर ब्राइडन थका माँदा जलालाबाद तक बच कर जिन्दा पहुँचा।

इसी बीच फ्रवरी सन् १=४२ में लॉर्ड श्रॉकलैंगड की जगह लॉर्ड एलेनबु भारत का गवरनर जनरल नियुक्त होकर कलकत्ते पहुँच चुका था। शाहशुजा, बर्न्स श्रीर मैकनॉटन तीनों की हत्याएँ लॉर्ड एलेनबु ही के शासन काल में हुई।

शासन नीति में लॉर्ड पलेनबु के आदर्श वे दोनों बेल्सली
भाई थे, जिनमें से एक गवरनर जनरल मार्किस
ए लेनबु के विचार आप, वेल्सली के नाम से और दूसरा जनरल
वेल्सली—और बाद में ड्यूक ऑफ, वेलिइटन—के नाम से ब्रिटिश
साम्राज्य के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अफ़ग़ान युद्ध के वृतान्त से
हट कर हम एक स्रण के लिए एलेनबु के विचार दर्शा देना
चाहते हैं। गवरनर जनरल नियुक्त होने से ६ वर्ष पहले ५ जुलाई

सन् १८३३ को लार्ड एलेनबु न इङ्गलिस्तान के हाउस आफ लार्ड स में वक्ता देते हुए कहा था—

"कोई मनुष्य जिसका होश क्रायम है, हिन्दोस्तान के श्रन्दर राजनैतिक श्रीर सैनिक शक्ति, हिन्दोस्तानियों के हाथों में देने की तजबीज़ नहीं कर सकता। × × ×

"हिन्दोस्तान के अन्दर हमारा अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर है कि उस देश में देशवासियों को सैनिक और राजनैतिक अधिकार से बिलकुल दूर रक्का जाय। × × × हमने भारतीय साम्राज्य तलवार से जीता है और तलवार से ही हमें उसे कायम रखना होगा। × × × 22 \*\*

इन वाक्यों से श्रीर वेल्सली बन्धुश्रों के नाम लॉर्ड एलेन्ड्यु के श्रनेक पत्रों से भारतवासियों के प्रति लॉर्ड एलेन्ड्यु के विचार श्रीर

भाव स्पष्ट विदित हैं। इङ्गलिस्तान छोड़ने से पहले १५ श्रक्तूबर सन् १८४१ को पलेनबु ने ड्यूक् श्रॉफ़ वेलिङ्गटन के नाम एक पत्र

लिखा, जिससे पता चलता है कि उसकी मुख्य नज़र उस समय पञ्जाब और नैपाल इन दो राज्यों के ऊपर थी। वह जिस तरह बन पड़े इन दोनों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के लिए उत्सुक था। उसके अनेक पत्रों से यह भी सावित है कि भारतीय नरेशों के

साथ जब चाहे सन्धियों को तोड़ देना वह इतना ही न्याय्य

natives from military and political power in that country. We had won the Empire of India by the sword, and we must preserve at by the same means, . "—Lord Ellenborough in the House of Lords, July 5th, 1833

<sup>\* &#</sup>x27;No man in his senses would propose to place the political and military power in India in the hands of the natives.

"Our very existence in India depended upon the exclusion of the



डाक्टर ब्राइडन

श्रकेला श्रंगरेज़ जो सीलह हज़ार की पीज में से ज़िन्दा बच कर जलालागद के फाटक तक पहुँचा

समभता था जितना कि उससे पूर्व का कोई भी श्रीर गवरनर जनरल।

अफ़्ग़ान युद्ध की हारों श्रीर विपत्तियों का प्रभाव भारत के नरेशों श्रीर भारतीय प्रजा के ऊपर श्रंगरेज़ों के कृते एलान लिए हितकर न था। लॉर्ड एलेनबु ने १७ मई सन् १=४२ की ड्यूक श्रॉफ़ वेलिइटन के नाम एक पत्र में गर्व के साथ स्वीकार किया है कि इस अहितकर प्रभाव की दूर करने के लिए मैंने भारतवर्ष भर में एलानों के ज़रिए भूठी ख़बरों के फैलाने में तिनक भी सङ्कोच्च नहीं किया। इस तरह के भूठे एलान विशेष कर हैवराबाद दिक्लन में, सिन्ध में, नैपाल में, सागर ज़िले में श्रीर वुन्देलखगड़ में प्रकाशित कराए गए।

पहले अफ़्ग़ान युद्ध से सम्बन्ध रखने वाली लॉर्ड पलेनवु के समय की एक और घटना उल्लेख करने घोग्य है सुसलमानों का यूरोप के अन्दर करीब एक हज़ार वर्ष से मुसलमानों और ईसाइयों में युद्ध चले आते थे। लॉर्ड पलेनवु मुसलमानों को अंगरेज़ों का विशेष शत्रु सममता था। उसका विचार था कि मुसलमान कभी अंगरेज़ों का साथ न देंगे। इसलिए वह हिन्दुओं को खुश करके उन्हें मुसलमानों के विरुद्ध अंगरेज़ों की और मिलाए रखना चाहता था। अफ़्ग़ान युद्ध के समय हिन्दुओं को प्रसन्न करने का लॉर्ड पलेनबु को एक बड़ा सुन्दर अवसर हाथ आया।

ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में कहा जाता है महमूद गृज़नवी ७५ सोमनाथ मन्दिर के फाटक के दो सुन्दर जड़ाऊ किवाड़ उखड़वा-

कर अपने साथ गृजनी ले गया था। इन किवाड़ी

भागनाथ का की चित्रकारी इतनी सुन्दर थी कि वे बाद में मह-भारक और युद्ध का अन्त मूद के मक़बरे पर लगा दिए गए। लॉर्ड पलेनवु

ने हुक्म दिया कि ये प्राचीन किवाड़ गृज़नी सं

मारतवर्ष लाकर एक शानदार जुलुस के साथ समस्त हिन्दोस्तान में फिराए आयँ, श्रौर श्रन्त में सोमनाथ के मन्दिर में पहुँच कर श्रपनी प्राचीन जगह पर फिर से क़ायम कर दिए जायँ।

यलेनत्रु को श्राज्ञा पालन की गई। सोमनाथ के किवाड़ श्रफ़ग़ानिस्तान से भारत लाप गप। पञ्जाब में इन किवाड़ों का शानदार जुलूस निकाला गया। लॉर्ड पलेनत्रु ने १६ नवम्बर सन् १८४२ को भारत के समस्त हिन्दू सरदारों, राजाश्रों, महाराजाश्रों श्रोर समस्त हिन्दू प्रजा के नाम एक विचित्र पलान प्रकाशित किया, जिसमें श्रंगरेज़ सरकार को हिन्दुश्रों श्रीर हिन्दू धर्म का विशेष समर्थक बतलाया श्रीर उन्हें यह स्चना दी कि सोमनाथ के किवाड़ फिर से उसी मन्दिर में लाकर लगा दिए जाएँगे। फिर भी जो किवाड़ श्रफ़ग़ानिस्तान से श्राप थे, वे श्रागरे से श्रागे न बढ़ सके।

इसका कारण यह था कि उस समय के अंगरेज़ शासकों में दो विचारों के लोग मौजूद थे। एक वे जो लॉर्ड पलेनबु के समान मुस्रलमानों की परवा न करके हिन्दुओं को अपनी श्रोर मिलाए रखने के पन्न में थे। दूसरे वे जो मुस्रलमानों को इस प्रकार नाराज़ कर लेना भी श्रंगरेज़ी राज के लिए हितकर न समभते थे। लॉर्ड मैकॉल इस दूसरे पत्त का था। सोमनाथ के इन किवाड़ों के विषय मैं १= जनवरी सन् १=४३ को लॉर्ड पलेनबु ने ड्यूक श्रॉफ़ वेलिङ्गरन की लिखा —

"मुसे हर तरह से विश्वास है कि सीमनाय के मन्दिर के किवाड़ फिर से स्थापन करने के एखान से असंख्य हिन्दू जनता प्रसन्न और सन्तुष्ट हो गई है। सुसे कोई वजह यह मानने की नज़र नहीं आती कि सुसलमान इससे नाराज़ हुए हों; किन्तु मैं इस विश्वास की ओर से अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकता कि सुसलमान जाति जड़ से ही हमारी दुशमन है, इसिकए हमारी सची नीति हिन्दुओं को अपनी और मिलाए रखने की होनी चाहिए, ×××।"%

इसी तरह के विचार लॉर्ड प्रेलनेजु के दूसरे पत्रों में भी भरे हुए हैं, अनेक पत्रों से यह भी साफ़ साफ़ माल्म होता है कि वह औरङ्गज़ेब जैसे मुसलमानों के कृत्यों की याद दिला दिला कर उन्हें हिन्दू धर्म का शत्रु, श्रोर श्रंगरेज़ सरकार को हिन्दू धर्म श्रोर हिन्दू जाति का रक्क दिखलाना चाहता था।

स्रोमनाथ के किवाड़ अभी आगरे तक भी पहुँचने न पाए थे

<sup>\* &</sup>quot;I have every reason to think that the restoration of the gates of the temple of Somnath has conciliated and gratified the great mass of the Hindoo population. I have no reason to suppose that it has offended the Mussalmans, but I can not close my eyes to the belief that, that race is fundamentally hostile to us, and therefore our true policy is to conciliate the Hindoos, ."—Lord Ellenborough to the Duke of Wellington, January 18, 1843.

कि कई श्रंगरेजों ने पत्तेनब की इस काररवाई के विरुद्ध शोर मचाना ग्रुक कर दिया। लॉर्ड मैकॉले ने मैकॉले की वत्तृता इंगलिस्तान की पार्लिमेएट में वक्ता देते

हए कहा --''मुसलमानों की संख्या कम है, किन्तु उनका महत्व उनकी संख्या के

हिसाब से कहीं श्रधिक है; कारण यह है कि मुसलमान जाति संयुक्त, जोशीकी, महत्वाकांची श्रीर युद्ध प्रेमी है। × × × जो मनुष्य हिन्दोस्तान के मुसलमानों के विषय में कुछ भी जानकारी रखता है उसे इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि इस प्रकार उनके धर्म का अपमान करने से उनमें भ्राध्यन्त भयञ्जर क्रीध भइक उठेगा।"#

लॉर्ड प्लेनब पर यह इलजाम लगाया गया कि उसने मूर्ति-

की भारतीय नीति

पूजा का समर्थन करके ईसाई धर्म को कलद्वित श्रंगरेज शासकों किया। वास्तव में न लॉर्ड एलेनव को हिन्दुश्रों

मैकॉल को मुसलमानों के धर्म से। किन्तु उस समय से ही भारत

के हिन्दू और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाए रखना श्रंगरेज शासकों की भारतीय नीति का एक विशेष श्रङ्ग रहा है।

की मूर्ति पूजा से विशेष प्रेम था श्रीर न लॉर्ड

लॉर्ड मैकॉले जैसों के विरोध के कारण लॉर्ड पलेनब की वात

<sup>\* &</sup>quot;The Mohammedans are a minority, but their importance is much

more than proportioned to their number · for they are an united, a zelous, an ambitious, a war like class. . Nobody who knows anything of the Mohammedans of India can doubt that this affront to their faith will excite Their flercest indignation,"-Lord Macaulay, March 1843.

न चल सकी। हम ऊपर लिख चुके हैं कि सोमनाथ के मन्दिर के किवाड ग्रागरे में रोक दिए गए।

पाठकों को श्राश्चर्य होगा कि जब कि श्रफ़ग़ानिस्तान पर

राजनैतिक छुख

इमला करने वाली समस्त श्रंगरेज़ी सेना में से केवल एक श्रंगरेज जिन्दा वच कर हिन्दोस्तान

लौट सका, यह प्राचीन किवाड़ अफ़ग़ानिस्तान से यहाँ तक किस प्रकार श्रा सके। निस्सन्देह इस सम्बन्ध में सब से अधिक

चमत्कारिक बात यही है कि जो किवाड़ इतनी घूम धाम के जुलूस के साथ श्रागरे लाए गए, वह सोमनाथ के मन्दिर के किवाड़ थे ही नहीं। यह समस्त ढोंग श्रोर बनावटी किवाड़ों का जुलूस केवल

पक राजनैतिक छल था। कम्पनी के शासकों की कूटनीति का इससे सुन्दर उदाहरण और क्या मिल सकता है ?

इसके बाद प्रथम ऋफ्गान युद्ध की केवल थोड़ी सी कहानी

श्रक्रशान युद्ध का ख्रमियाज्ञा

बाक़ी रह जाती है। युद्ध का ख़र्च दो वर्ष से पान युद्ध का कम्पनी सरकार के लिए श्रसहा हो रहा था।

१५ सितम्बर सन् १८४ को लॉर्ड प्लेनबु ने मलका विक्टोरिया के नाम एक पत्र में लिखा कि श्रफ़ग़ान युद्ध का ख़र्च इस समय कम्पनी सरकार को साढ़े बारह लाख पाउगड़

(क़रीब सवा करोड़ रुपए) सालाना देना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त क़रीब साढ़े ग्यारह लाख पाउराड सालाना उस समय सिन्धु नदी के इस पार नई फ़ीजों पर ख़र्च करना पड़ता था।

ब्रिटिश भारतीय सरकार के बजट में सन् १⊏३६-४० में २४ लाख

पाउगड का घाटा हुन्ना, जो सन् १=४०-४१ में बीस लाख पाउगड श्रीर वढ गया।

लेकिन फिर भी पशिया के अन्दर कम्पनी की संना की इस जबरदस्त ज़िल्लत को घोना आवश्यक था। दोस्त मोहम्मद ख़ाँ अभी तक भारत में क़ैद था और अनेक अंगरेज़ बन्धक अफ़ग़ा-निस्तान में मौजूद थे। युद्ध बन्द करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान के साथ कोई बाज़ाब्ता सन्धि भी न हुई थी।

जनरल पोलक एक नई विशाल सेना सहित अफ़गा़निस्तान

मेजा गया। लॉर्ड एलेनब्रु के नाम ड्यूक ऑफ़
दोबारा चढ़ाई
वेलिइटन के एक पत्र में लिखा है कि काबुल
पहुँच कर जनरल पोलक ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि काबुल के
मुख्य बाज़ार और वहाँ की दो सुन्दर मसजिदों को आग लगा दी
जाय। जनरल पोलक की आज्ञा का पालन किया गया। उसके बाद
कहा जाता है कम्पनी को सेना ने काबुल के नगर को लूटा और
कई इमारतों को ज़मीन से मिला दिया।

किन्तु अन्त में श्रंगरेज़ों को फिर एक बार अफ़ग़ानों के हाथों हार स्वीकार करनी पड़ी। श्रृकबर ख़ाँ श्रौर युद्ध का श्रन्त उसके अफ़ग़ानियों ने इस बार भी श्रंगरेज़ों के

साथ काफ़ी उदारता का व्यवहार किया श्रीर सन्धि हो गई। दोस्त मोहम्मद ख़ाँ श्रीर उसके साथ के श्रन्य श्रफ़ग़ान कैदी काबुल पहुँचा दिए गए। दोस्त मोहम्मद ख़ाँ फिर श्रफ़ग़ानिस्तान के तख़ पर बैठा। युद्ध के समस्त श्रंगरेज़ बन्धक छोड़ दिए गए। पोलक को अपने शेष आदिमियों सिहत अफ़ग़ानिस्तान को सरहद छोड़ कर चले आने की इजाज़त मिल गई। इस प्रकार अफ़्ग़ानिस्तान की राष्ट्रीय स्वाधीनता को हरने का अंगरेज़ों का पहला प्रयत्न निष्फल गया। इतिहास लेखक सर जॉन के इस युद्ध के परिणाम के विषय में लिखता है—

"एक महान सचाई पाठकों की आँखों के सामने आ जाती है। जब कभी हमारे किसी पाप कार्य के ऊपर परमाध्मा का भारी आप होता है तो हमारे राजनीतिज्ञों की बुद्धिमत्ता मुखंता साबित होती है, छौर हमारी सेनाओं की शक्तिमत्ता निर्वेलता बन जाती है क्योंकि सब के कमों का फल देने वाला परमात्मा अवश्य हमें भी हमारे पाएं का बदला देगा।" %

<sup>\* &</sup>quot;... The reader recognises one great truth, that the wisdom of our statesmen is but foolishness, and the might of our armies is but weakness, when the curse of God is sitting heavily upon an unholy cause 'For the Lord God of re-compenses shall surely requite' "—Kaye's History of the Afghan War.



## अड्तीसवाँ अध्याय

## सिन्ध पर अंगरेज़ों का कब्ज़ा

सम्राट हुमायूँ के समय सं सन् १७४६ तक श्रर्थात् दो सौ वर्ष से ऊपर सिन्ध भारतीय मुगुल साम्राज्य का सिन्ध की एक सूबा था। सन् १७४० में नादिरशाह ने सिन्ध पर हमला किया। १७४६ में सिन्ध के श्रमीर दिल्ली सम्राट के स्थान पर श्रफ्रगानिस्तान के बादशाह को ख़राज भेजने लगे। इसके बाद क़रीब ६० वर्ष तक के श्रिधकांश जमय में सिन्ध के श्रमीर श्रपने देश के सर्वथा स्वाधीन शासक बने रहे। सिन्ध के साथ ईस्ट इरिडया कम्पनी का सम्बन्ध १८ वीं सदी

कस्पनी की कोठी श्रीर ठट्ठे का पतन कं मध्य में प्रारम्स हुआ । सन् १७५० ईसवी में अमीर गुलामशाह कल्होर ने कम्पनी को ठट्टा और औरङ्गबन्दर में कोठियाँ बनाने की इजाज़त

दे दी। ठट्ठा उस समय सिन्ध में कपड़े के व्यवसाय का एक विशेष केन्द्र था। सर हेनरी पॉटिअर लिखता है

कि उन दिनों नफ़ीस कपड़ों और सुङ्गियों के बुनने वाले ४०,००० कारीगर ठट्टा में रहते थे, २०,००० अन्य कई प्रकार के कारीगर थे, और इनके अतिरिक्त ६०,००० महाजन, साहुकार, नाज के व्यापारी

और अन्य दूकानदार थे। किन्तु कम्पनी की कोठी कायम होने के पचास वर्ष के अन्दर अर्थात् सन् १८०६ में ठट्ठे की कुल आवादी

घटते घटते केवल २०,००० रह गई।\*

अमीर गुलामशाह ने कम्पनी को व्यापार के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर दी थीं। किन्तु कम्पनी

कम्पनी कां क्यापार के एजएटों का व्यवहार उतना श्रमुचित होने की सुविधाएँ लगा कि सन् १७७५ में गुलामशाह के बेटे

सरफ़राज़ ने कम्पनी की कोठियाँ बन्द करवा दीं। सन् १७६६ में कम्पनी का पक नया पजगट नैथन को हैदराबाद पहुँचा। को की प्रार्थना पर उस समय के अमीर फ़तहश्राली खाँ ने श्रंगरेज़ों को सिन्ध में ज्यापार करने की फिर इजाज़त दे दी श्रीर कराची में

सिन्ध म व्यापार करन का फिर इजाज़त द दा आर कराचा म को को अपने लिए मकान बनाने की भी अनुमति मिल गई। किन्तु

<sup>\*</sup> Sind Gazetteer, vol, A. p. 116

फिर क्रो और उसके गुमाश्तों का व्यवहार सिन्ध के कारीगरों और वहाँ की प्रजा के साथ इतना श्रसहा हो गया कि सन् १००२ में क्रो को श्राज्ञा मिली कि दस दिन के भीतर सिन्ध छोड़ कर चले जाओ।

इसके बाद सन् १८०७ में वम्बई के श्रंगरेज गवरनर ने फिर कम्पनी की श्रोर से एक एलची सिन्ध भेजा।

सम्पनी की श्रोर सं एक एलची सिन्ध मेजा।
सिन्ध में कम्पनी
का एलची
श्रमीर गुलामश्रली, श्रमीर करमश्रली श्रीर
श्रमीर मुरादश्रली उस समय सिन्ध के शासक

थे। सिन्ध के श्रमीरों में प्रायः यह विचित्र प्रथा चली त्राती थी कि कई कई भाई मिल कर प्रेम सं एक साथ देश पर शासन

करते थे। श्रंगरेज एलची की प्रार्थना पर श्रमीरों ने श्रव श्रंगरेज़ कम्पनी के साथ मित्रता की एक सन्धि कर ली, जिसमें लिखा था—

"यह सन्धि पीढ़ी दर पीढ़ी क्यामत के दिन तक क्रायम रहेगी श्रौर श्रंगरेज़ सरकार कभी सिन्ध के श्रमीरों की एक फ़ुट ज़मीन की भी इच्छा न करेगी।" श्रहत्यादि।

इस सन्धि में लिखा था कि श्रांगरेज़ सरकार श्रोर सिन्ध की सरकार दोनों एक दूसरे के शत्रुश्रों के विरुद्ध

सन् १८०६ की पक दूसरे की मदद करेंगे। किन्तु गवनर जनरत सन्धि को यह शर्त पसन्द न थी, इसतिए इस सन्धि

पर हस्तात्तर हुए अभी दो वर्ष भी न हुए थे कि सन् १००६ में एक

<sup>\*</sup> Dry Leaves from Young Egypt, by W J. Eastwick M P, p 334.

दूसरा श्रंगरेज़ स्मिथ सन् १८०७ की सन्धि को रद कराने श्रौर एक दूसरी सन्धि करने के लिए सिन्ध पहुँचा।

२२ श्रगस्त सन् १८०६ को श्रंगरेज़ों श्रौर सिन्ध के श्रमोरों के बीच फिर एक सन्धि हुई, जिसकी चार धाराएँ इस प्रकार धीं—

१—श्रंगरेज़ सरकार श्रौर सिन्ध की सरकार के बीच सदा के लिए: दोस्ती (Eternel friendship) क्रायम रहेगी × × × इत्यादि।

२--इन दोनों बादशाहतों के बीच कभी शत्रुता उत्पन्न न होगी।

३—-ग्रंगरेज सरकार श्रीर सिन्ध सरकार दोनों एक तूसरे के यहाँ भ्रपने। वकील भेजती रहेंगी । श्रीर

थ—सिन्ध की सरकार सिन्ध में फ्रान्सीसी क्रीम को बसने न देगी। इस दूसरी सिन्ध के विषय में कप्तान ईस्टविक, जो बाद में श्रंगरेज़ कम्पनी की श्रोर से सिन्ध में श्रसिस्टेग्ट रेज़िडेग्ट नियुक्त इश्रा, लिखता है—

"ठीक उस समय जब कि हम अपनी भिन्नता श्रीर शुभ कामना दर्शाने के लिए सिन्ध के दरबार में श्रपना एक राजदूत भेज रहे थे, उसी समय हमारा जो राजदूत काबुल गया हुआ था, वह गवरनर अनरख के सामने यह योजना पेश कर रहा था कि सिन्ध को विजय कर लिया जाय × × श्रीर सिन्ध का इलाका भारतीय ब्रिटिश राज में मिला लिया लाय।"

at the very moment we were sending an ambassador to the court of Sindh with expressions of friendship and good will, our envoy at Cabul was proposing to the Governor-General to subjugate the country, and incorporate the territory with the British possessions in India."

<sup>-</sup>Dry Leaves from Young Egypt, by an Ex-political, p 243

११६४ भारत म ऋगरेजो राज

की सन्धिकी गई।

किन्तु सिन्ध को श्रंगरेज़ी राज में मिलाने का श्रभी समय न श्राया था। गवरनर जनरल लॉर्ड मिएटो ने श्रपने राजदूत की

श्राया था। गवरनर जनरत लॉर्ड मिग्टो ने श्रपने राजदूत की सलाह को श्रस्वीकार किया। सन् १=१६ में श्रंगरेजों ने कच्छ पर हमला किया। तीन वर्ष

बाद कच्छ पर कृब्ज़ा कर लिया गया। कच्छ की सन् १८२० की सन्द्र सिन्ध से मिली हुई है, इसलिए सिन्ध के साथ फिर नई सन्धि की आवश्यकता अनुभव हुई। सन् १८२० में तीसरी बार सिन्ध के अमीरों के साथ मित्रता

हमें इन सन्धियों श्रीर श्रंगरेज़ों की श्रीर से उनके हर वार के उज्ञहुन को विस्तार से वयान करने की श्रावश्यकता नहीं है। कप्तान

ईस्टविक साफ़ लिखता है— ''इम उस समय तक के लिए नित्यस्थायी मित्रता की क्रसम खा खेते

ये, जब तक कि हमें देश पर कब्ज़ा करने और अपने मित्रों का नाश करने श्रीर उन्हें केंद्र कर लेने का सुविधाजनक श्रवसर न मिल जाय।" क्ष

इसके बाद वह समय श्राया जब जनवरी सन् १८३१ में सर श्रतेकज़ेगडर बर्न्स, जो उस समय लेफ्टेनेग्ट दरियाना की सलाह उपहार लेकर सिन्ध पहुँचा। ऊपर एक श्रभ्याय

\* " . . we swore perpetual amity until a convenient opportunity or appropriating the country, and the destruction and imprisonment of our illies "— Dry Leaves from Young Egypt, p. 244.





सर श्रतेकुनेएडर वर्न्य-बोखारा की पोशाक

From the Life of Amir Dost Mohamon of Kham by Moha vol J. London 1846

में बयान किया जा चुका है कि उपहार ले जाने के बहाने बर्न्स श्रीर

उसको भेजने वालों का गुम उद्देश सिन्धु नदी के मार्ग की थाह सेना था। सर जेम्स मैकिएटॉश लिखता है कि सिन्ध का एक हिन्दू व्यापारी, जिसका नाम दरियाना था, बराबर सिन्ध के श्रमीरों को श्रागाह करता रहता था कि श्रंगरेज़ों पर विश्वास न किया जाय श्रीर उन्हें मुक्क में घुसने न दिया जाय। वह श्रमीनों से कहता था—

"इस क्रौम ने जब कभी जिस किसी के साथ शुरू में दोस्ती की, श्रन्त में वे उसके दुशमन साबित हुए, जिस देश में भी वे श्रत्यन्त मिन्नता की प्रतिज्ञाएँ करते हुए घुसे उसी पर श्रन्त में उन्होंने क्रव्ज्ञा कर लिया।"\*

सर जेम्स मैकिएटॉस इस हिन्दू व्यापारी के विषय में लिखता है कि वह 'एक चालाक कुत्ता' था †।

सिन्ध के अमीर भी बर्न्स की इस सिन्धु यात्रा पर सन्देह
करते थे। वे बर्न्स को इजाज़त देने के विरुद्ध
बन्स की सिन्धु थे। फिर भी अमीरों ने पशियाई तरीक़े पर
यात्रा
बर्न्स और उसके साधियों की ख़ूब ख़ातिर
तवाज़ों की और उन्हें अन्त में जिस प्रकार बहका कर और उरा
कर उनकी रज़ामन्दी हासिल कर ली गई, उसका वर्णन उत्पर किया
जा चुका है। बर्न्स अपनी यात्रा के बृत्तान्त में लिखता है कि जिस

जमय वह महाराजा रणजीतसिंह के लिए उपहार लिए हुए अपने

<sup>\*</sup> Sir James Mackintosh in his Journal, dated 9th February, 1812.

<sup>† &</sup>quot;A shrewd dog."

जहाज़ों में नदी के ऊपर की श्रोर चढ़ा चला जा रहा था, एक सिन्धी नदी के किनारे खड़ा हुआ श्रपने पास के साथी से कहने लगा—

"श्रक्तसोस ! सिन्ध श्रव जाता रहा, क्योंकि श्रांगरेज़ों ने दश्या का रास्ता देख लिया है, श्रोर यही सिन्ध को विजय करने का मार्ग है !"अ

कप्तान ईस्टविक लिखता है-

"यह पता लगा लिया गया कि सिन्धु नदी सं जहाज़ जा सकते हैं;
"अमिरों के जवाहरात की देख कर और जो नज़रें उन्होंने अपने यूरोपियन
मेहमानों की भेंट कीं उन्हें देख कर यह भी मालूम हो गया कि सिन्ध के
अमिरों के पास खूब धन हैं।""

मित्रता बढ़ाने के लिए सन् १=३२ श्रीर सन् १=३४ में श्रीर नई नई सन्धियाँ की गईं। सिन्धु नदी से श्रंगरेज़ी जहाज़ों के श्राने जाने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया गया। सन् १=३४ की सन्धि में लिखा गया—

"दोनों शक्तियाँ, जिनके बीच यह सन्धि हैं। रही हैं, अतिज्ञा करती हैं कि हम पीड़ी दर पीड़ी कभी भी एक दूसरे के हजाके की खोभ की दृष्टि से न दैसेंगे।"‡

<sup>\* &</sup>quot;Alas! Sindh is now lost, since the English have seen the river which is the road to its conquest "-Burnes' Travels, vol. in.

<sup>†</sup> Dry Leaves from Young Egypt, p 249.

<sup>&</sup>quot;." The two contracting powers bound themselves from generation to generation never to look with the eye of covetousness on the possessions of each other." - Thid p. 240

इसक बाद २६ जून सन् १=३= को श्रंगरेज़ कम्पनी, महाराजा
रणजीतसिंह श्रीर शाहगुजा इन तीनों के बीच
सिन्ध के विक्व
पक सिन्ध हुई। इस सिन्ध का ज़िक पहले
श्रफ़्ग़ान युद्ध के सम्बन्ध में किया जा चुका है।
सिन्ध के श्रमोरों से इसमें कोई स्वाह नहीं ली गई। फिर भी इस
सिन्ध में ऊपर ही ऊपर यह तय कर लिया गया कि सिन्ध के
साथ श्रंगरेज़ जो भी व्यवहार करें शाहगुजा व रणजीतसिंह को
कोई पतराज़ न होगा। इस सिन्ध के विषय में इतिहास लेखक सर
जॉन के लिखता है—

"२६ जून सम् १८३८ की उस घडी से खिन्य के श्रमीरों का सर्वेताश शुरू होता है। उस घड़ी से ही वास्तव में सिन्ध के श्रमीरों की स्वाधीनता ख़त्स हो जाती है।"

उस समय तक जितनी सन्धियाँ सिन्ध के अमीरों के साथ की
जा चुकी थीं वे सब अब रह करार दी गई।
अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करने के लिए अंगरेज़ी
की मांग
सेना सिन्ध मेज दी गई। सिन्ध के अमीरों से
कहा गया कि इस सेना को अपने देश में से होकर अफ़ग़ानिस्तान
जाने दो, कम्पनी के जहाज़ों के लिए जलाने की लकड़ी और मार्ग
मे सेना के लिए रसद इत्यादि का प्रबन्ध करो, मार्ग के ख़ास ख़ास
किले अंगरेज़ी सेना के हवाले कर दो, और चूँकि यह युद्ध
अफ़ग़ानिस्तान के पदच्युत बादशाह शाहशुजा की फिर से गद्दी
पर बैठाने के लिए किया जा रहा है और चूँकि पहले किसी समय

सिन्ध अफ़्ग़ानिस्तान के बादशाह को ख़िराज दिया करता था, इस लिए युद्ध के ख़र्च के लिए २१ लाख रुपए नक़द और आइन्दा हमेशा के लिए ३ लाख रुपए प्रति वर्ष तुम अंगरेज़ कम्पनी की दिया करो, इत्यादि।

इससे पूर्व सन् १००६ की सन्धि के समय गवरनर जनरल स्वीकार कर चुका था कि अफ़्ग़ानिस्तान के बादशाह की सिन्ध के अमीरों से ख़िराज लेने का कोई हक नहीं। इसके अतिरिक सिन्ध के अमीरों ने इस समय अफ़्ग़ानिस्तान के बादशाह के लिखे हुए दो प्रतिज्ञापत्र पेश किए, जिन पर अफ़्ग़ानिस्तान के बादशाह के दस्तज़त और मोहर मौजूद थीं और जिनमें लिखा था कि मविष्य में सिन्ध के अमीरों से कभी किसी तरह का कोई ख़िराज न लिया जायगा।\*

किन्तु इनमें से किसी वात का कोई ख़याल नहीं किया गया। कि ख़ंगरेज़ों को इस समय ज़करत है और वोस्ती केवल इसी शर्त पर क़ायम रह सकती है कि तुम ख़ंगरेज़ों की मदद करो। इस अनुचित व्यवहार पर इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है—

"श्रीर इसी का नाम श्रंगरेज़ों की ईमानदारी है x x x सबसे पहले श्रंगरेज़ों ने श्रपने वादों का तोड़ा। उन्होंने सिन्ध के श्रमीरी का सिखा दिया कि सन्धियों का केवल उस समय तक पालन करना चाहिए जिस

Blue book, p 31

समय तक कि उनका पालन करने में फायदा हो। × × भेदिए और मैमने के किस्से में मैमने की खा जाने के लिए भेदिए ने जो बहाने गरे वे उन बहानों से अधिक चतुराई के न थे जिनका अंगरेज़ सरकार ने अमीरों के साथ अपने समस्त न्यवहार में उपयोग किया।"\*

जनवरी सन् १=३६ में हैदराबाद के अमीर न्रमोहम्मद ख़ाँ श्रीर कप्तान ईस्टविक के बीच इस सम्बन्ध में जो बात चीत हुई उसका वर्णन पिछले अभ्याय में किया जा चुका है।

सिन्ध का राज उस समय दो मुख्य भागों में बँटा हुआ था। क्रियर के भाग की राजधानी ख़ैरपुर थी। नीचे का हिस्सा हैदराबाद दरवार के शासन में था। दोनों में हैदराबाद के अमीर मुख्य समभे जाते थे। फिर भी हैदराबाद के अमीरों और ख़ैरपुर के अमीरों में प्रेम और समानता का व्यवहार था। दोनों एक ही कुल से थे। क्रियान ईस्टियिक की बात चोत हैदराबाद के तीनों अमोरों के साथ हुई थी। इसके बाद ख़ैरपुर के अमीर मीर इस्तम ख़ाँ की बारी आई।

मीर रुस्तम ख़ाँ एक अस्सी वर्ष का बूढ़ा और अत्यन्त शान्ति-प्रिय बलूची नरेश था। हैदराबाद के अमीर, बीर रुस्तम ख़ाँ जिसका वह चचा लगता था, उसका बड़ा

<sup>\* &</sup>quot;And this is British justice! The British were the first to perpetrate a breach of good faith. They taught the Amirs of Sindh that treaties were to be regarded, only so long as it was convenient to regard them.. The wolf in the fable did not show greater eleverness in the discovery of a pretext for devouring the lamb than the British Government has shown in all its dealings with the Amirs."—Kaye, The Colcula Review, vol 1. pp. 220-223

श्राहर करते थे। सर श्रतंक्जेग्डर बर्न्स अपने यात्रा वृत्तानत में लिखता है कि अमीर कस्तम ख़ाँ ने बड़े प्रेम और श्राहर भाव के साथ बर्न्स और उसके साथियों का स्वागत किया। उसने श्रपने बूढ़े बज़ीर फ़तहमोहम्मद ख़ाँ गोरी को श्रस्सी मील, पालिक्यों, घोड़ों और उपहारों सहित बर्न्स का स्वागत करने के लिए भेजा। तीन सप्ताह तक उसने श्रंगरेज एलची का श्रपनी राजधानी में रोक कर उसकी खूब ख़ातिरदारी की और बड़ी बड़ी दावतें हुई। मीर स्त्तम ख़ाँ के चरित्र के विषय में सर श्रतंक्जेग्डर बर्न्स लिखता है कि उसकी बात चीत श्रत्यन्त मीठी थी, और वह स्वभाव से उदार, सुशील और सब पर विश्वास करने वाला मनुष्य था। #

मीर रस्तम खाँ के साथ इससे पूर्व अंगरेज़ कम्पनी की यह स्पष्ट सन्धि हो चुकी थी कि सिन्धु नदी के दाई ओर या बाई ओर अंगरेज़ कभी किसी भी स्थान या किले पर क़ब्ज़ा करना न चाहेंगे। किन्तु अब अंगरेज़ों को अफ़ग़ान युद्ध की सफलता के लिए भक्खर का किला लेने की आवश्यकता अनुभव हुई। यह किला सिन्धु नदी के बीच में एक टापू पर बना हुआ था। मीर रस्तम खाँ ने पिछली सन्धि का याद दिलाई। गवरनर जनरल ने लिखा कि केवल युद्ध के लिए कम्पनी को भक्खर के किले की आवश्यकता है और बादा किया कि अफ़ग़ान युद्ध समाप्त होते ही किला मीर रस्तम खाँ को वापस कर दिया जायगा। ईस्टिविक लिखता है कि इस गम्भीर और स्पष्ट वादे पर ही किला अंगरेज़ों

<sup>\*</sup> Burnes Travels, vol. ui

के खुपुर्द कर दिया गया श्रीर गवरनर जनरता ने बड़ी प्रशंसा के शब्दों में श्रमीर मीर रुस्तम खाँ को घन्यवाद दिया। किन्तु यह

किला फिर कभी भो मीर रुस्तम खाँ को वापस नहीं दिया गया।

२४ दिसम्बर सन् १=३= को गवरनर जनरत्न के वादे के ऊपर १० धाराश्रों की एक नई सन्धि मीर रुस्तम ख़ाँ रुस्तम ख़ाँ कें के साथ श्रीर बहुत समकाने बुकाने के बाद ११

साथ नई सन्धि

मार्च सन् १=३६ को १४ घाराश्रों की एक नई
सन्धि हैदराबाद के श्रमीरों के साथ होगई।

जिस समय यह नई सन्धि अंगरेजों को ओर से पेश की गई तो उनमें से एक अमीर पिछुती सब सन्धियाँ सामने रख कर कडने लगा—

"इन सब का ग्रव क्या होगा ? जिस दिन संहमने पहली सिन्ध की है, हमेशा कोई न कोई नई चीज़ पेश की जाती है। हम ग्रापके साथ दोस्ती

क्रायम रखना चाहते हैं, किन्तु हम इस प्रकार लगातार दिक किया जाना

नहीं चाहते। हमने आएकी सेना को अपने मुल्क में से रास्ता दे दिया और अब आप अपनी सेना को यहाँ कायम करना चाहते हैं 🗙 🗴 🗴 😂

फिर भी दोनों सन्धियाँ हो गई।

ख़ैरपुर की सन्धि में मुख्य मुख्य बात ये थीं —

१—श्रंगरेज़ कम्पनी श्रीर ख़ैरपुर दरबार में सदा के लिए मित्रता कायम रहेगी।

<sup>\*</sup> Torrens', Empire in Asia, p. 295.

२--- अंगरेज़ ख़ैरपुर के राज की रहा करगे और ख़ैरपुर इरवार हर काम में श्रंगरेज़ों की सहायता करेगा।

३—ग्रन्य विदेशी सलतनतों के साथ ख़ैरपुर के ग्रमीर विना कम्पनी की सलाह इत्यादि के किसी तरह का समभौता था पत्र ज्यवहार न करेंगे।

४—मीर हस्तम खाँ के विरुद्ध श्रंगरेज, उसके किसी रिश्तेदार या कुटुम्बी या प्रजा की कोई शिकायत न सुनेंगे श्रीर न राज के भीतर के मामलों में किसी प्रकार का इस्तक्षेप करेंगे।

५-वोनी सरकारों के पलबी एक दूसरे के दरबारों में रहा करेंगे, इत्यादि ।\*

सिन्ध पत्र पर दोनों श्रोर के इस्तात्तर हो गय। श्रंगरेज़ी सेना ने भक्खर के किले पर कब्ज़ा कर लिया। जगह जगह श्रंगरेज़ी श्रुवनियाँ पड़ गई'। श्रंगरेज़ राजदृत ख़ैरपुर के दरबार में पहुँच गय। वृद्धे श्रीर भोले मोर रुस्तम ख़ाँ के साथ श्रंगरेज़ों का व्यवहार श्रुब श्रधिकाधिक धृष्टता का होता गया। ख़ैरपुर के बूढ़े श्रीर सम्मानित बज़ीरों का श्रपमान किया गया। नित्य नई ज़्यादितयाँ होने लगीं, जिनको विस्तार से बयान करना श्रनावश्यक है। ईस्ट-विक लिखता है—

"प्रत्येक ऐसा कार्य प्रधीत प्रत्येक इस प्रकार की इयादती, जी हम बिना ख़तरे में पड़े कर सकते थे, हमने करनी शुरू कर दी। श्रधिक उग्र श्रन्थाय, जिनमें यह साफ़ डर था कि हमें सिन्ध के साथ कुसमय युद्ध करना

<sup>\*</sup> Dry Leaves from Young Egypt, pp. 252-53

पद जायगा, उस समय तक के लिए मुलतवी कर दिए गए जिस समय तक कि लिन्ध में हमारा प्रमाव कायम न हो जाय, श्रधीत दूसरे शब्दों में जिस समय तक कि सिन्ध श्रंगरेज़ी सत्ता के श्रधीन न हो जाय। श्रीर इसी की हम मित्रता की सन्धि करना कहते हैं।"#

सिन्ध के अन्दर अब तेज़ी के साथ उसी प्रकार की साजिशों अक हो गई' जिस प्रकार कि समय समय पर मीर अली मुराव भारत के अन्य समस्त राज दरबारों में की जा जुकी थीं। मीर रुस्तम ख़ाँ के पक छोटे भाई मीर अलीमुराद को जुपलाप मीर रुस्तम ख़ाँ के विरुद्ध फोड़ा गया। मारत से बड़े बड़े अभ्यस्त कूटनीतिज इस काम के लिए सिन्ध के दरबारों में पहुँचे। धीरे धीरे २४ दिसम्बर सन् १=३= को सन्ध के स्पष्ट विरुद्ध अंगरेज़ों ने मीर अलीमुराद का पत्त लेकर बात बात में मीर रुस्तम ख़ाँ से अगड़ना शुक्त किया।

सिन्ध के अमीरों पर कई नप नप इसज़ाम लगाप गए। कहा गया कि हैदराबाद के अमीर मीर नसीर खाँ ने मुलतान के दीवान सावनमल को अंगरेज़ों के विरुद्ध कोई पत्र लिखा है। इसी प्रकार कहा गया कि मीर रुस्तम खाँ ने शेरसिंह को अंगरेज़ों के विरुद्ध पक पत्र लिखा है। इन पत्रों और इसज़ामों के विस्तार में हमें

<sup>\* &</sup>quot;Every step, i.e., every encroachment that could be made without hazard was made, and the more violent aggressions, which obviously could not be inflicted without risking an inopportune war, were suspended until our own influence should be substituted in Sindh, in other words, until Sindh was reduced to a British dependency. And this is what we call making an alliance "—Dry Leaves from Young Egypt, pp. 253-54.

#### १२०४

## भारत में श्रंगरेजी राज

पडने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास लेखक ईस्टिवक, जिसे सिन्ध में श्रंगरेजों की राजनैतिक चालों का व्यक्तिगत श्रमुभव था, लिखता है--

भंगह सारा मामला दोपहर की धूप से भी अधिक स्पष्ट है ? मीर अली-मराद ने इन जाली पत्रों को तैयार किया था।"\*

उन सब पत्रों के जाली होने की ईस्टबिक ने बड़ी विस्तृत दलीलों दी हैं, जिनकी बिना पर इस समय सिन्ध के अमीरों की रियासत छीनने की योजना की जा रही थी।

इस बीच ३ दिसम्बर सन् १=४० को हैदराबाद के श्रमीर नुरमोहम्मद खाँ की मृत्यु हो गई।

सिन्ध पर कुब्ज़ा करने की श्रंगरेज़ों की प्रबल उत्करहा के उस समय पाँच मुख्य कारण थे।

पहला और सबसे मुख्य कारण यह था कि इतने दिनों सिन्ध में रह कर श्रंगरेज़ नीतिज्ञ पता लगा चुके थे कि सिन्ध पर क्रव्जा श्रमीरों के खजाने सोने. चाँदी श्रौर जवाहरात

करने के मुख्य कारण

से तवालव हैं। सर चार्ल्स डिल्क तिखता है-

''श्रांगरेज कौम का निकास प्राचीन स्केनडिनेविया के

समुद्री लुटेरों से है, सैकड़ों वर्षों की शिचा ने भी श्रंगरेज़ों के ख़न से उस दीष को दूर नहीं किया । भारत में पहुँचते ही हमें अपनी उत्पत्ति याद श्रा जाती है । वहाँ पर हमारे आदमी ज्योंही कि किसी देशी नरेश या हिन्द महल पर दृष्टि

<sup>&</sup>quot; Why the whole matter is clearer than the Sun at noon! Mir Als "-Dry leaves from Young Egypt, by Aurad forged those letters. . Jastwick, M. P., p. 259

डाखते हैं, तुरन्त वे विवश होकर चिल्ला पड़ते हैं, 'सेंध लगाने के लिए यह कैसी भ्रम्ही जगह है !' या 'लूटने के लिए यह कैसा श्रम्हा मनुष्य है !'\*

दूसरा कारण यह था कि सिन्ध पर क़ब्ज़ा करके कभी भी आवश्यकता के समय सिन्धु नदी के ज़रिये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर फ़ौज मेजी जा सकती थी। लॉर्ड पलेनबु ने ड्यूक श्रॉफ़ वेलिइटन के नाम अपने पत्रों में इस कारण को बयान किया है।

तीसरा कारण कस इत्यादि के हमले से श्रपने भारतीय साम्राज्य को सुरक्तित रखने की चिन्ता थी।

चौथा कारण इतिहास लेखक सर जॉन के ने निम्न लिखित शब्दों में बयान किया है—

"किन्तु सिन्ध के श्रमीरों को इस प्रकार दृष्ड देने का श्रसकी कारण यह था कि हाल में श्रक्तगानों ने श्रंगरेज़ों को दृष्ड दिया था। श्रपनी महान राजनैतिक यात्रा के इस अवसर पर श्रंगरेज़ों की श्रावश्यक मालूम हुआ कि संसार को यह दिखा दिया जाय कि श्रंगरेज़ भी किसी न किसी को पीट सकते हैं, इसीलिये सिन्ध के श्रमीरों की पीटने का निश्चय किया गया। × × × गवरनर जनरल ने तय कर लिया कि उन श्रमीरों को इस उदार नीति का शिकार बनाया जाय, जिन्होंने कि कुछ महीने पहले ऐसे श्रवसर पर

<sup>\* &</sup>quot;It is in India . we begin to remember our descent from Scandinavian sea-king robbers. Centuries of education have not purified the blood, our men in India can hardly set eyes on a native prince or a Hindoo palace before they cry, 'What a place to break up'' 'What a fellow to loot!'"—Greater Britain, by Sir Charles Dilke

हमारी सेना की छोड़ दिया था. जिस अवसर पर यदि वे चाइते तो उसे निर्मृत कर सकते थे।"%

ड्यूक श्रॉफ़ वेलिइटन ने ३० मार्च सन् १=४२ को एक पत्र में लॉर्ड प्लेनबु को सलाह दी कि अफ़ग़ानिस्तान की हार श्रौर शर्म को दूर करने श्रौर श्रंगरेज़ों की कीर्ति फिर से क़ायम करने के लिए किसी न किसी भारतीय नरेश पर फ़ौरन् हमला करके उसके राज को कम्पनी के इलाक़े में मिला लिया जाय।

पाँचवाँ कारण मुसलमानों के प्रति एलेनब्रु का विशेष द्वेष श्रौर उन पर उसका श्रविश्वास था।

लॉर्ड एलेनब्रु ने २२ मार्च सन् १ = ४३ को ड्यूक आँफ़ वेलिझटन के नाम एक एव लिखा जिसमें उसने स्पन्ट स्वीकार किया है कि सिन्ध के अमीरों पर पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में जो इलजाम लगाए गए थे वे वे बुनियाद थे। कुछ दिनों वाद इझलिस्तान की पार्लिमेएट के सामने भी यह बात साबित हो गई कि वे सब एव जाली थे।

<sup>\* &</sup>quot;But the real cause of this chastisement of the Amirs consisted in the chastisement which the British had received from the Afgans. It was deemed expedient at this stage of the great political journey, to show that the British could beat some one, and so it was determined to beat the Amirs of Sindh. the Governor-General resolved, that the Amirs who a few months before had spared our army, when they might have annihilated it, should be the victims of this generous policy."—Sir John Kaye in the Calcutta Review, vol. i, p 232

फिर भी २६ अगस्त सन् १८४२ को लॉर्ड एलेनब्रु ने सिन्ध के अमीरों को दग्ड देने के लिए जनरल नेपियर साजिश पकी को एक विशाल सेना देकर सिन्ध भेज दिया। करना ६ सितम्बर सन्१८४२ को सर चार्ल्स नेपियर सिन्ध पहुँचा। हैदराबाद होते हुए वह अलीमुराद के साथ साजिश पकी करने के लिए सक्खर पहुँचा। ईस्टिवक लिखता है कि—"तुरन्त अंगरेज़ सेनापित ने अलीमुराद के पास उसके हौसले को बढ़ाने के लिये पत्र भेजे। अंगरेज़ सेनापित ने पहले मीर रुस्तम ख़ाँ से गद्दी छीनने का सङ्गहण कर लिया। उसने ४४४ उस बूढे अमीर को, जो अंगरेज़ों का मित्र था, पदच्युत करने और उसका राज छीन लेने का इरादा कर लिया।"

नेपियर की सेना के मार्ग में न रोके जाने का कारण यह था कि अभी तक नेपियर ऊपर से अमीरों के साथ मित्रता को दुहाई दे रहा था। १ दिसम्बर सन् १८४२ की अचानक सिन्ध में एक एलान प्रकाशित किया गया, जिसमें पूर्वोक्त जाली पत्रों की बिना पर लोगों को यह सूचना दी गई कि रोहरी से लेकर सञ्जलकोट तक का मीर हस्तम ख़ाँ का इलाक़ा कम्पनी सरकार ने ज़ब्त कर लिया। कप्तान ईस्टिविक और करनल ऊटरम दोनों ने अपनी अपनी पुस्तकों में इस घोर अन्याय को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। मीर हस्तम ख़ाँ या अन्य अमीरों को जवाबदेही का कोई मौक़ा नहीं दिया गया, न उन्हें उनके अपराध की सूचना तक दी गई।

<sup>\*</sup> Dry Leaves from Young Egypt, p 264

Ł

## भारत में श्रंगरजी राज

श्रतीमुराइ के ज़रिये श्रनेक भूठी सच्ची शिकायतें मीर रुस्तम ज़ाँ के विरुद्ध जमा कर ली गई। कप्तान ईस्टविक लिखता है कि —

"जनरल नेपियर ने खुले तौर पर यह प्रकट किया कि मुसे असीरों को दुमन करने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता है; फिर इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है कि कुछ न कुछ इस प्रकार के प्रथम और नीचतम लोग मिल गए, जिन्होंने अपने नरेशों के दुव्यंवहार की शिकायत की, या अलीमुराद के एजएटों ने इस सार्वजनिक प्रोस्साहन मे लाभ उठा कर जाला साज़ियाँ शुरू कर दीं ?"

हैदराबाद के अमीरों के विरुद्ध भी २४ इलजामों की एक सूची तैयार कर लो गई, जिनके विषय में ईस्टविक लिखता है —

"ये सब थोथे इसज़ाम थे जो केवल एक बहाना दूँड़ने के लिए गढ़ लिए गये थे।" †

७ दिसम्बर को बिना श्रमीरों से बात चीत किए सर चार्ल्स नेपियर ने रोहरी से सब्ज्ज़लकोट तक के इलाक़े मीर रुक्तम फ्लाँ पर पर कृब्ज़ा करने के लिए श्रपनी फ़ौज को तैयार करना शुक्क किया। १४ दिसम्बर की श्रमीर

. ... . .....

<sup>\* &</sup>quot;The general openly avowed his anxiety to obtain a pretext for coercing them, and can we wonder that there were found—among the basest and lowest of the people-some to complain of illtreatment at the hands of their rulers, or that the agents of Ali Murad should have taken advantage of such a general encouragement for their fabrications?"—Dry Leaves from Young Egypt, p 267.

<sup>† &</sup>quot;Frivolous accusations, which were concocted for the simple purpose of making out a case."—Ibid, p 269

रस्तम लॉ ने सर चार्ल्स नेपियर को पत्र लिखा कि श्रापस जो शिकायतें की गई हैं वे सब भूठो हैं श्रीर मैं पूर्ववत् श्रंगरेज़ों के साथ मित्रता कायम रखने के लिए उत्सुक हूँ। इस समय एक श्रीर नई बात उड़ाई गई कि मीर रुस्तम लाँ ने कहीं पर श्रंगरेज़ों की डाक लुटवा दी। कप्तान ईस्टविक साफ़ लिखता है कि यह डाक लूटने का काम श्रलीमुराद के ज़रिए कराया गया था, ताकि मीर रुस्तम लाँ पर एक श्रीर भूठा इलज़ाम लगाया जा सके। इस पर ईस्टविक के शब्द हैं —

"यह देख कर कि वे लोग, जो अपने को श्रंगरेज़ कहते थे, इन असभ्य श्रीर द्वेषपूर्या क्ही बार्ती को सहन करते थे, हम लज्जा श्रीर घृया से मर जाते हैं।"%

गवरनर जनरल के नाम सर चार्ल्स नेपियर के इस समय के पत्र वास्तव में घृणित श्रीर श्रकथनीय छलों से भरे हुए हैं।

करनल ऊटरम स्पष्ट लिखता है ---

"बूढ़े नरेश रुस्तम ख़ाँ ने या उसके किसी भाई ने कभी किसी श्रांगरेज़ के सर के बाल तक कां हानि न पहुँचाई थी; इसके विपरीत, उन्होंने उस समय जब हमें सबसे बड़ी श्रावश्यकता थी, श्रपना देश श्रीर माल हमारी सेवा के लिए उपस्थित कर दिया था।"?

<sup>\* &</sup>quot;One feels sick with shame and disgust that such barbarous and nalignant falsehoods could be winked at by men calling themselves Englishmen "---Ibid, p 271

<sup>† &</sup>quot;Neither the venerable Prince, nor any of his brethren had ever injured the hair of a head of any British subject, but they, had in the nour of our greatest need, placed their country and its resources at our

2

मीर रुस्तम ख़ाँ ने फिर भी शान्ति से निवटारा करना चाहा।
उसने कई बार सर चार्ल्स नेपियर से मिलने की
रस्तम ख़ाँ की
सुबह की इच्छा
किया।

श्रलीमुराद के विश्वासद्यात और श्रंगरेज़ी सेना की सहायता से श्रव बूढ़े श्रमीर रुस्तम खाँ को श्रनेक प्रकार की श्रापत्तियों में डाला गया, उसका तरह तरह से श्रपमान किया गया।

इस वीच सक्खर से जनरत नेपियर ने कप्तान स्टेनलो को एक नया सिन्ध पत्र दंकर हैदराबाद के अभीरों के पास भेजा। इस सिन्ध पत्र की शतें बहुत अपमानजनक थीं। हैदराबाद के अभीरों ने नए सिन्ध पत्र को देख कर वातचीत के लिए अपने दूत नेपियर के पास भेजे। नेपियर ने दूतों से बात करने तक से इनकार कर दिया। इसी बीच नेपियर ने अपनी सेना और तोपों सिहत अकारण ख़ैरपुर पर चढ़ाई की और बृढ़े रुस्तम ख़ाँ से कहला भेजा कि यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो शोध ख़ैरपुर छोड़ कर हैदराबाद चले जोइये, मैं बहीं आकर अन्य अमीरों के साथ आपसे बातचीत कक गा। बृढ़े रुस्तम ख़ाँ को नगर छोड़ कर अपनी स्त्रियों और बच्चों सिहत ऊँटों पर बैठ कर हैदराबाद की और साग जाना पड़ा।

disposal "-- Conquest of Sindh, a commentary, by Colonel Outram, vol 1, p 90

मोर रुस्तम ख़ाँ की श्रायु इस समय ८५ वर्ष की थी। ईस्ट-विक दुख के साथ लिखता है कि—

श्रमीरों पर श्रत्याचार

उपाय न रहा।"

"हमने ख़ानदानी नरेशों के विरुद्ध, जो कि हमारे मित्र थे, अनेक सूठी बातों के आधार पर उनका सर्वस्व

छीन क्षिया, उन्हें जगह जगह मगाया, उन्हें क्रेंद में डाज दिया, यहाँ तक कि सिवाय मौत के घौर उनके पास इस ध्रापित से बुटकारा पाने का कोई

नेपियर की सेना ने ख़ैरपुर के नगर को लूटा। इसके बाद नेपियर ने इमामगढ़ के क़िले पर इमला किया, क़िले लूट को तोड़ डाला श्रीर नगर को लूट लिया। इमामगढ़ के

बाद नेपियर ने हैदराबाद की श्रोर बढ़ना शुक्त किया। समाचार पाते ही हैदराबाद के श्रमीरों ने नेपियर के पास

फिर अपने दूत भेजे। नए सन्धि पत्र पर हस्ता-हैदराबाद के क्वर कर देने को रज़ामन्दी प्रकट की श्रौर अभीर नेषियर से प्रार्थना की कि श्राप हैदराबाद की श्रोर बढ़ कर बृथा रक्तपात सं देश को बरबाद न कीजिये।

ख़ैरपुर श्रीर हैदराबाद के बीच में नौशहरा नामक स्थान पर इन दूतों ने नेपियर से भैंट की । नेपियर ने दूतों के उत्तर में उन्हें हैदराबाद के श्रमीरों के नाम एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि

त्र्याप मीर रुस्तम खाँ को हैदराबाद बुला लीजिए, मैं मेजर ऊटरम को यहाँ से भेजता हूँ, मेजर ऊटरम वहाँ पर मीर रुस्तम खाँ के

#### ३२१२

### भारत में श्रंगरेजी राज

HICKLINGS IN

विषय में भी सब बातें तय कर देगा और नप सन्धि-पत्र पर आपके दस्तख़त भी करा लेगा, मैं अभी हैदराबाद की ओर न बढ़ूंगा।

= फ़रवरो सन् १=४२ को मेजर ऊटरम हैदराबाद पहुँचा। मेजर ऊटरम के कहने के श्रानुसार श्रामीरों ने युद्ध से बचने की इच्छा से श्रापनी मोहरें मेजर ऊटरम के हवाले कर दीं।

किन्तु नेपियर वराबर अपनी सेना सहित हैदराबाद की श्रोर वढ़ता रहा। हैदरावाद के निकट बलुचियों में

हैंदराबाद की श्रोर खलवली मच गई। हैदराबाद के श्रमीरों ने मेजर श्रंगरेज़ी सेना जटरम से कहा कि श्राप श्रपना श्रादमी भेज

कर जनरत नेपियर को रोकिए, नहीं तो बल्ची प्रजा में बेचैनी बढ़ रही है। सन्धि के लिए हमारी मोहरें श्रापके हाथ में हैं। मेजर ऊटरम ने स्वीकार कर लिया और श्रपकी श्रोर से एक

श्रंगरेज़ इस काम के लिए मीर नसीर खाँ के पास भेजा। मीर नसीर खाँ ने ६ फ़रवरी की रात की इस श्रंगरेज़ को एक तेज़ ऊँट के ऊपर नेपियर के पास रवाना किया। १२ फ़रवरी की सिन्धी

ऊँट वालं ने मीर नसीर ख़ाँ को आकर सूचना दी कि ऊटरम के दूत और जनरत नेपियर में मुलाक़ात होगई किन्तु जनरत नेपियर बजाय

रुक जाने के अपनी सेना सहित हैदराबाद की ओर बढ़ने लगा। मीर नसीर ख़ाँ ने तुरन्त ऊटरम को इसकी सूचना दी। उसी

दिन तीसरे पहर ऊटरम श्रमीरों से श्राकर ऊटरम के वादों पर विश्वास को विश्वास दिलाया कि जनरल नेपियर का उद्देश युद्ध करना या श्रमीरों का राज छीनना नहीं है। ऊटरम ने श्रमीरों से कहा कि श्राप सन्धि पत्र पर हस्ताज्ञर कर दीजिए, मैं इसी समय जनरल नेण्यिर के नाम एक पत्र लिख कर श्रापकों दे दूँगा, श्राप उस पत्र को श्रपने श्रादमियों के हाथ नेपियर के पास भेज दीजिए, नेपियर तुरन्त हैदराबाद की श्रोर श्राने का इरादा छोड़ कर उत्तर की श्रोर लीट जायगा।

श्रमोरों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने नेपियर के भेजे हुए
सन्धि पत्र पर हस्तालर कर दिए। इस सन्धिद्गा पत्र पर श्रमीर की मुहरें भी लगा दी गई।
ऊटरम ने नेपियर के नाम पत्र लिख कर मीर नसीर ख़ाँ के
हवाले किया। तुरन्त एक तेज़ साँड़नी सवार के हाथों यह पत्र
नेपियर के पास भेजा गया। साँड़नी सवार ने लौट कर फिर यही
श्राश्चर्यजनक स्चना दी कि ऊटरम के पत्र को पाने के बाद भी
जनरल नेपियर ने पूर्ववत् सेना सहित हैदराबाद की श्रोर श्रपनी
चढ़ाई जारी रक्खी।

इस बीच बृद्ध मीर रुम्तम हैदराबाद पहुँच चुका था। उसकी विपत्तियों की देख कर हैदराबाद की प्रजा श्रीर संना में कोध बढ़ता जा रहा था।

इसी समय जनरत नेषियर ने श्रपनी यात्रा में एक बूढ़े निर-पराध बत्ची सरदार हयात ख़ाँ की, जो हैदराबाद की श्रोर श्रा रहा था पकड़ कर क़ैद कर तिया। नगर के श्रन्दर कुछ बत्चियों

#### १२१४

推立

## भारत में श्रंगरेज़ी राज

ने मेजर ऊटरम पर इसका वदला उनारना चाहा, किन्तु श्रमीर नसीर ख़ाँ ने उन्हें समका वुका कर शान्त कर दिया।

हैदराबाद के अमीरों ने जनरल नेषियर की फिर एक पत्र भेजा,
जिसमें उससे पूछा कि हमारे सिन्ध पत्र पर
अमीरों का
हस्ताज्ञर कर देने के बाद भी आप सेना लेकर
नेषियर से प्रक्ष
हैदराबाद की ओर क्यों आ रहे हैं। नेषियर ने
कोई उत्तर न दिया, वह वराबर हैदराबाद की ओर बढ़ता रहा।
करीब पाँच हज़ार बलूची नेषियर के मुक़ाबले के लिये हैदराबाद
के नगर के वाहर जमा हो गए। अमीर नसीर ख़ाँ ने १५ फ़रवरी
को सबेरे फिर अपने महल से निकल कर इन कुद्ध बलुचियों को
शान्त करने का प्रयत्न किया और कहा कि मैं कल फिर अपना
एक वकील नेषियर के पास भेजूंगा और प्रयत्न कक गा कि बिना

पक वकील नेपियर के पास भेजूँगा श्रीर प्रयक्त करूँगा कि बिना प्रजा के रक्तपात श्रीर बरबादी के शान्ति से सब मामला तय हो जाय। उसी दिन दोएहर को मेजर ऊटरम के सिपाहियों के साथ कुछ

उसी दिन दिएहर का मजर ऊटरम का सपाहिया के साथ कुछु बल्चियों का भगड़ा होगया, जिसमें दो बल्ची बल्चियों में रोष श्रीर ऊटरम का पक सिपाही तीन श्रादमी मारे गए। मेजर ऊटरम ने इस पर नगर छोड़ कर पक जहाज़ में श्राश्रय लिया। बल्चियों ने दो श्रंगरेज़ सिपाहियों को केंद्र कर लिया। मोर नसीर ख़ाँ श्रीर मीर मोहम्मद ख़ाँ ने दोनों गोरे सिपाहियों को खाना खिला कर फिर स्वतन्त्र कर दिया।

मीर नसीर ख़ाँ का दूसरा वकील अभी सर चार्ल्स नेपियर से



श्रमीर नसीर ख़ाँ श्रीर उसके दो बेटे m' Dry Leaves from Young Egypt" by Eastwick )

The state of the s

~ Z

TOTAL -

मिलने भी नपाया था कि १७ फ़रवरी सन् १८४३ को मियानी नामक
स्थान पर अमीरों की इच्छा के विरुद्ध नेपियर की
सियानी का सेना में और उन बल्कियों में जो हैदराबाद की
संमान
रक्ता के लिये जमा हो गए थे, संश्राम ग्रुक हो
गया। मीर नसीर ख़ां का बयान है कि पहला बार नेपियर की
श्रोर से हुआ। इन पाँच हज़ार बल्कियों के अतिरक्त नसीर ख़ाँ के
पास हैदराबाद के क़िले के अन्दर उस समय क़रीब १२ हज़ार
बल्की सेना और थी। किन्तु मीर नसीर ख़ाँ ने ऊटरम के बार
बार यह विश्वास दिलाने पर कि नेपियर का इरादा शत्रुता करना
या अमीरों का राज छोनना नहीं है, उन्हें नेपियर के विरुद्ध शस्त्र
वज्ञाने से रोके रक्खा।

फिर भी मियानी के मैदान में सुबह चार बजे से लेकर सायङ्गाल तक अत्यन्त घमासान संधाम हुआ। बल्चियों की अंगरेजों की ओर कुछ गोरी और शेष हिन्दोस्तानी पलटमें थीं। बल्चियों ने अपनी बन्दूकों फेंक कर तलवारों और हालों से मुकाबला करना ग्रुक किया। एक दूसरे के बाद अनेक अंगरेज अफ़सर और सहस्रों अंगरेज सिपाही मैदान में कट कट कर गिरने लगे। बार बार अंगरेजो सेना की हार कर पीछे हट जाना पड़ा। बल्चियों ने इस वीरता के साथ सामना किया और अंगरेजों की ओर हताहतों की संख्या इतनी वढ़ गई कि मेजर बेडिइटन, जो इस समय संयाम में उपस्थित था,

Ь'n

## भारत में श्रंगरज़ो राज

१२१६

लिखता है कि एक वार जनरल नेपियर को भी श्रंगरेज़ों की विजय में सन्देह हो गया।\*

मियानी के बचे हुए अनेक अंगरेज अफसरों ने बल्लियों की वीरता की मक्तकएठ से प्रशंसा की है। करनत अमीरों के कारगा वेडिडरन लिखता है कि एक स्थान पर केवल श्रांगरेजों की विजय पचास क़द्म के श्रन्दर चार सौ लाशे गिनी गई'। किन्त अंगरेजी सेना की संख्या इन बल्चियों से कहीं अधिक थी। बल्चियों की स्रोर कोई विशेष नेता भी न था। हैदराबाद के श्रमीर श्रभी तक कायरतावश या शान्तिवियतावश किले के श्रन्दर बैठे हुए शान्ति के साथ समस्त मामले का निवटारा करने का स्वप्त देख रहे थे। क्योंकि इस बीच मेजर ऊटरम बराबर अपने को श्रमीरों का दोस्त बता कर उन्हें यह समका रहा था कि यदि श्राप शान्ति कायम रक्लें तो श्रापका राज श्रापके हाथों में पूर्ववत् कायम रहेगा। मीर नसीर ख़ाँ मैदान में पहुँचा, किन्तु श्रपने योधात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, वरन उन्हें समभा बुमा कर वापस करने के लिए। अन्त में इतिहास लेखक टॉरेन्स के अनुसार ६,००० । वीर बलचियां की लाशों के ऊपर सं १७ फरवरी की रात को मियानी के मैदान को तय करते हुए विजयी अंगरेज़ी संना ने अगले दिन सुबह हैदराबाद में प्रवेश किया ।

<sup>\*</sup> Dry Loaves from Young Egypt, p. 353.

<sup>†</sup> Torrens' Empire in Asia etc., on the Amirs of Sindh.

# सिन्ध पर श्रंगरेज़ों का क़ब्ज़ा

श्रंगरेज़ सेनापितयों के बयानी श्रीर प्रकाशित सरकारी रिपोर्टों

में भूठ की मात्रा इतनी श्रधिक है कि श्रंगरेज़
श्रंगरेज़ी सेना के संना के हताहतों की ठीक संख्या का पता
हताहत

नहीं चलता। जनरल नेपियर लिखता है कि
श्रंगरेज़ी सेना कुल १,००० थी, मेजर वेडिज़टन इसके विरुद्ध दलीलें
देता हुश्रा लिखता है कि श्रंगरेज़ी सेना ३,००० थी श्रीर मियानी
के संग्राम में जीवित बचे हुए जिन श्रफ़सरों श्रीर सिपाहियों में
लूट मार का माल बाँटा गया, केवल उनकी संख्या सरकारी रिपोर्ट
से श्रजुसार ४,८५६ थी। जो हो इसमें सन्देह नहीं, कम्पनो के
हज़ारों गोरे श्रीर देशी सिपाही श्रीर श्रफ़सर मियानी के मैदान में

सर रिचर्ड वर्टन ने मियानी के संधाम में श्रंगरेज़ों की विजय के सम्बन्ध में एक श्रौर रहस्य प्रकट किया है। श्रंगरेज़ों की विजय वह लिखता है:—

काम श्राए।

का रहस्य "न तो उस समय के इतिहास लेखकों से हमें इस बात का पता चलता है, और न हम सरकारी कांग्रज़ों से इस बात के जानने की आशा कर सकते हैं कि जिस दोग़ले अफ्रसर के सुपुर्द सिन्ध के अमीरों की तोएँ थीं उसे किस प्रकार अपनी ओर फोड़ कर तोपों के मुँह इतने ऊँचे करवा दिए गए जिससे गोले अंगरेज़ी सेना को बचा कर दूर जाकर गिरें, न यह पता चलता है कि किस प्रकार टालपुर का वह देशघातक, जोकि अमीरों की सवार सेना का प्रधान सेनापित था, खुल्लम खुल्ला अपनी सेना को मैदान से इटा ले गया, और उसने मैदान से निर्वंज होकर भागने की मिसाल दूसरों के 沙

# भारत में अंगरेज़ी राज

लिए कायम कर दी। जब कभी वह दिन आएगा कि हिन्दीस्तान के अन्दर गुप्त सेवाओं के लिए जो धन व्यय किया जाता है, उसका व्यौरेवार हिसाब द्यापा जायगा तब लोगों को धजीब धजीब बातों का पता चलेगा। इस बीच हममें से जो लोग अपनी जिन्दगी में यह देख चुके हैं कि इतिहास किस प्रकार लिखा जाता है, वे इस इतिहास का एक घटिया उपन्यास से अधिक मुख्य नहीं दर सकते।"

इससं मालूम होता है कि भारतवासियों के समान वीर बलूची भी १७ फ़ग्वरी को अंगरेज़ों की चाँदी की गोलियों का शिकार होने से न वच सके!

१८ फ़रवरों को सबेरे नगर में प्रवेश करने के बाद जनरल नेषियर ने मेजर ऊटरम की मौजूदगों में मीर अमीर हारा बल्हों सेना की सिन्ध के अमीरों की सस्तनत उन्हें वापस दें दी जायगी, इस शर्त पर कि आप अपनी सेना को बरज़ास्त कर दें और उन्हें नगर से बाहर कर दें। मालूम होता है कि नसीर ज़ाँ के दिल से अब भी अंगरेज़ों का विश्वास न हटा

<sup>&</sup>quot;Weither of our authorities tell us, nor can we expect a public document to do so, how the mulatto who had charge of the Amirs' gons had been persuaded to are high and how the Talpur traitor who commanded the cavalry, openly drew off his men and showed the shameless example of flight. When the day shall come to publish details concerning disbursement of 'Secret Service money in India' the public will learn strange things Meanwhile those of us who have lived long enough to see how history is written, can regard it as but little better than a poor romance "—Life of Sir Richard Burton, by Lady Burton, p. 141

था। नसीर खाँ ने स्वीकार कर लिया, उसने अपनी बल्ली सेना को वरख़ास्त कर दिया। किन्तु बल्लो सेना के वरख़ास्त करते ही नेपियर ने मीर नसीर खाँ, मीर शहदाद खाँ और मीर कस्तम ख़ाँ को क़ैंद कर लिया। इसके तीन दिन बाद जनरल नेपियर ने एक एलटन सचार, एक पलटन पैदल, दो तोपों और कुछ अंगरेज़ अफ़सरों सहित हैदराबाद के किले में प्रदेश किया।

नेवियर ने क़ैदी मीर नसीर ख़ाँ से यह कहता भेजा कि मैं केवल क़िले की देखना चाहता हूँ, आप अपने जनानक़ानों पर कुछ आदमी साथ कर दीजिये। मीर नसीर ख़ाँ देखना मिठाराम, बहादुर ख़िद्मतगार और अख़ूंद बाचाल को नेवियर के पास भेज दिया। जो हृद्य विदारक हुश्य अब हैदराबाद के किले के अन्दर देखने में आया उसे हम ठीक ठीक दीवान मिठाराम हो के मर्मस्पर्शी शब्दों में नीचे उद्भृत करते हैं। दीवान मिठाराम हो के मर्मस्पर्शी शब्दों में नीचे उद्भृत करते हैं। दीवान मिठाराम ने अपने वयान में जिन जिन अंगरेज़ अफ़सरों के नाम दिये थे, कप्तान ईस्टविक ने अपनी पुस्तक में उनके नामों का स्थान छोड़ कर केवल 'साहव' सामने लिख दिया है। हम यह बयान कप्तान ईस्टविक की पुस्तक से उयों का त्यों उद्भृत कर रहे हैं। दीवान मिठाराम लिखता है—

"इसके बाद - साहब दूसरे श्रक्तसरों श्रीर सिपाहियों के साथ परलॉक-चासी मीर करमञ्जली ख़ाँ के ज़नानख़ाने में गया, उसने मिरज़ा ख़ुसरो-चेग का गला पकड़ कर उसका श्रपमान किया, श्रीर उसे श्राज्ञा दी कि ज़नानख़ाने में जो कुछ धन श्रीर ज़ेवर हैं वे हमारे हवाले कर दो। इन

\*\*,77

ज़ेवरों की क्रीमत ११ लाख रुपए थी। मीर करमञ्जली की बेगमों ने यह दृश्य देख कर---साहब से कहला भेजा कि श्राप हमें पालकियाँ दिलवा टीजिए और केवल बदलने के लिए तीन तीन जोड़ी कपड़े हर एक के साथ देकर हमें शहर से निकल जाने दीजिये।—साहब ने इनकार कर दिया. मुन्शी अलीअकबर के साथ वह जबरदस्ती जनानख़ाने में घुस गया, वहाँ पर खियों के जिसने ज़ेवर, जवाहरात, सोने चाँदी के बरतन और कपडे इत्यादि मिले उसने सब लूट लिये, श्रीर जो ज़ेवर खियाँ अपनी कमर के नीचे श्रीर पैरों पर पहने हुई थीं उन तक को उसने खींच कर उतार लिया ! श्रभागी श्लियाँ भय श्रीर लजा के मारे नगर से माग कर पैदल हैदराबाद से पाँच कोस दूर कहतर पहुँच गईं। और-साहब ग्रीर-साहब ग्रीर-साहब ने श्रमीर मीर नुरमोहम्मद ख़ाँ के जनानख़ाने में प्रवेश किया, श्रीर उन्हें इसी तरह लूटा, यहाँ तक कि वहाँ की खियाँ भी इसी प्रकार विवश होकर अपने घरों से भाग कर कुछ दिन बाद पैदल कहतर पहुँच गई । २२ फरवरी सन् १८४३ को अमीर मीर मोहम्मद ख़ाँ की किसो से साकर श्रंगरेज़ी कैम्प में केंद्र कर दिया गया, उसके ज़नानख़ाने में भी इसी प्रकार ज़बरदस्ती धुस कर उसे लूट खिया गया। इसके बाद मीर सोबदार की बेगमों को लूटा गया, वे पैदल भाग कर होसरी चली गईं। --साहद ने मीर सोवदार के लड़के फ़तहश्चली ख़ाँ से दो क्रीमती कड़े माँगे, जो दे दिए राये। सीर सोबदार के जनामख़ाने की एक स्त्री ने कुछ रुपये श्रपने कमरबन्द में बाँघ लिए थे। भागते समय इनमें से कुछ रुपये गिर पढे. तुरन्त उस स्त्री को पकड़ लिया गया, उसका कमरबन्द काट दिया गया, श्रौर रुपये उसमे के जिए गए। इसके बाद एक एक स्त्री को श्रज्जग ले

जाकर उसके हाथों, पैरों, नाक और कान से सब ज़ेवर उतार खिए गए इसके बाद किले में बाहर से धाना बन्द कर दिया गया, परलोकवासी मीर नरमोहम्मद ख़ां ऋौर मीर नसीर खां की खियां श्रभी उस समय तक क्रिले ही में थीं, दो दिन तक उन्हें लगभग बिना पानी के रक्खा गया । मीर नसीर खॉ के बेटे मीर हसेनग्रली खॉं श्रीर मीर अब्बासग्रली खॉं किले मे क्रीर थे। उन्होंने एक आदमी को-साहब के पास पानी के लिए मेला। उत्तर मिला कि सर चारुसें नेपियर की त्राज्ञा है कि जिस किसी को पानी पीना हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उस गारत के कमाधिडक अफसर के बँगले पर जाकर पानी पीना होगा। पूर्वोक्त स्त्रमीरों के ज़नानखानों में नौकर चाकर मिला कर कुल पाँच सौ प्राम्ती थे। प्रन्त मे बड़ी कठिनाई के बाद इन पाँच सौ मनुष्यों के लिए एक मश्क पानी दिया गया, जिससे सब ने श्रपनं गले गीले कर लिए, प्यास किसी की न बुक्त सकी। थोड़ी देर बाद-साहव श्रीर-साहब कुछ सिपाही खेकर इन जनानखानों के दरवाज़ों पर पहुँचे ! दरवाज़ों बन्द थे, इन लोगों ने कुलहाड़ों से दरवाज़ों को ताड़ा स्रौर वहाँ की खियों के सब ज़ेवर माँगे। खियों को विवश होकर भ्रपने सब क्रेंबर उतार देने पड़े। अगले दिन—साहब ने ग्राकर क्रनानख़ाने का शेष सब सामान निकाल लिया। एक स्त्री ने बच कर निकल जाना चाहा। श्रकस्मात् वह रेशमी पाजामा पहने हुए थी; क्रिले के दरवाज़े पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया श्रीर उसके सब कपड़े उतरवा लिए। परलोकवासी सूर मोहम्मद ख़ाँकी बेगम ने कुछ कपड़े अपनी एक दासी को दिए कि इन्हें बच कर मेरे लिए कुछ खाना ले बाबी।—साहब के सुन्शी ने उस स्त्री को पकड़ कर उसे पीटा श्रौर उससे कपड़े छीन लिए । इसके बाद दो ( श्रंगरेज़ )

ĭ۳

श्रीरतें किले के फाटक पर बेठा दी गईं, श्रीर भीतर से जो स्त्री बाहर जाती थी ये दोनों श्रीरतें उसकी तलाशी लेती थीं। सारांश यह कि श्रमीरों की एक एक चीज़ ले ली गई, उनका सर्वस्व लूट लिया गया! इसके बाद मीर सोबदार ख़ाँ को बाहर लाकर श्रंगरेज़ी कैम्प में केंद्र कर दिया गया, श्रीर पहले दिन मीर नसीर ख़ाँ के बेटों को जां तलवारें दी गईं थीं वे उनसे छीन जी गई। इसके बाद मिरज़ा ख़ुसरों बेग का मकान लूटा गया श्रीर उसे ले जाकर श्रंगरेज़ी केम्प में केंद्र कर दिया. गया। मिरज़ा ख़ुसरों बेग को फिर किले में वापस लाया गया। वहाँ पर उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह बहुत देर तक बेहोश रहा। जब उसे होश श्राया तो बाँच कर फिर श्रंगरेज़ी कैम्प में पहुँचा दिया गया श्रीर वहाँ पर केंद्र कर दिया गया। "\*

इतिहास लेखक जे० बी० फैरियर दीवान मिठाराम के इस कथन का पूरी तरह समर्थन करता है। १

एक और अङ्गरेज अफ़सर जो १=५७ के विसव में लड़ा था,

महर्लो की लूटका तख़सीना श्रौर जिसका बाप उस समय सिन्ध में जनरत नेपियर के साथ था, लिखता है कि विजयी श्रद्धरेजों ने सिन्ध की बेगमों के कानों श्रौर उनकी

नाकों से इस बेदरदों के साथ बालियाँ इत्यादि उतारीं कि उनके नाक श्रीर कान बुरी तरह कट गए।

<sup>\*</sup> Translated from the English translation of Diwan Mitharam's Statement etc., published in, *Dry Leaves from Young Egypt*, by W. J Eastwick, an ex-political, sometime M P, pp 342-44

<sup>†</sup> History of the Afghans, by J. P Ferrier, translated by Captain Jesse, London, John Murray, 1858, p. 287

<sup>&</sup>quot;The harem ladies were not only plundered of their ornaments they

मीर नसीर ज़ाँ का वयान है कि हैदरावाद के महलों की समस्त लूट का मूल्य क़रीव अठारह करोड़ रुपए था। यह सब धन जहाजों में बन्द करके बम्बई भेज दिया गया।

सिन्ध पर श्रंगरेज़ों का कड़ज़ा हो गया। मीर रुस्तम ज़ाँ के राज का एक भाग विश्वास्त्रशातक श्रलीमुराद सिन्ध पर श्रंगरेज़ों को दे दिया गया। शेष समस्त सिन्ध श्रंगरेज़ का कड़ज़ा कराजी के राज में मिला लिया गया।

इसके सात वर्ष बाद अलीमुराद पर भी यह दोष लगा कर कि तुमने सन् १८४३ में मोर रुस्तम खाँ के विरुद्ध जालसाज़ी की थी, उसका आधा राज उससे छीन लिया गया। ख़ैरपुर की शेष छोटो सी रियासत पर अभी तक अलीमुराद के वंशजों का शासन है।

एक अलीमुराद को छोड़ कर सिन्ध के शेष समस्त अमीरों और उनके पुत्रों को कुँद करके वेड़ियाँ पहना

श्रमीरों का कर जहाज़ पर वैठा कर अपने राज श्रीर देश शांकजनक धन्त दोनों से निर्वासित कर दिया गया। उनमे से कुछ को पूना में श्रीर कुछ को कलकत्ते, हजारीवाग श्रादि स्थानी

में क़ैद करके रक्खा गया। बेटों को उनके वापों से पृथक रक्खा गया। कलकत्ते ही में श्रंगरेज़ों की क़ैद में कुछ दिनों वीमार रह कर मीर

कलकत्त हा म अगरजा का क़द म कुछ ादना बामार रह कर मार नसीर ख़ाँ को मृत्यु हुई। इसी प्रकार पूना में कई वर्ष केंद्र में रहने

nad on their person, but their noses and ears were hornbly mutilated — Captain S—as quoted by a Traveller, in his letter on the *Conquest of Sindh*, in the *Tribune* of Lahore, September, 1893

के बाद बूढ़े मीर रुस्तम ख़ाँ की मृत्यु हुई। टालपुर कुटुम्ब के शेष लोग सूरत व श्रन्य जेलों में धीरे धीरे सड़ सड़ कर मरे।

की बूढ़ी स्त्रियों श्रौर श्रन्य श्राश्रितों सहित भूखा प्यासा श्रपने देश सं निर्वासित बहुत दिनों गृहविहीन घूमता रहा। उसके कुछ छोटे भाई सिन्ध में रहे, जिनके विषय में ईस्टविक लिखता है कि—

मीर रुस्तम ख़ाँ का एक लड़का मीर मोहम्मद हुसेन अपने घर

"भूख और प्यास, नङ्ग और सरदी उनके पल्ले पड़ी।"क

हैदराबाद श्रौर ख़ैरपुर को बेगमों की हालत श्रौर इससे भी श्रिधक हृद्य विदारक थी। सिन्ध के राजकुल सिन्ध के राजकुल की इस दुर्दशा को श्रायन्त मर्मस्पर्शी शब्दों में की हुदंशा वर्णन करते हुए ईस्टविक लिखता है—

"×× दे लोग हमारे मित्र थे×× हमने इनके चारों तरफ़ कूटनीति और धूर्तता का एक जाल पूर दिया, और उन्हें इस प्रकार की मूठी

बातों के पाश में फैंसा लिया जिन्हें यदि इस समय प्रकट किया जाय तो सुन कर दिन में भी हर लगने लगे ! इङ्गलिस्तान के पुरुषों ! जिस स्वतन्त्रता का तुम्हें घमएड है उसका चिन्तन करों, श्रौर देखों कि तुम्हारे हृदय में उन

कोगों के प्रति वास्तविक सहानुभूति उत्पन्न होती है या नहीं, जो अपने देश श्रीर श्रपनी स्वाधीनता की रचा के लिए तुम्हारी तलवार से कट कर मर गए, श्रीर उन थोड़े से, किन्तु कहीं श्रीषक श्रामागे श्रमीरों के लिए, जो किसी

श्रीर उन थोड़े से, किन्तु कहीं श्रधिक श्रमागे श्रमीरों के लिए, जो किसी समय तुम्हारे मित्र थे, बल्कि किसी समय तुम पर उपकार करते थे, श्रीर जो

<sup>\* &</sup>quot;Hunger and thirst, cold and nakedness, have been their portion"— Dry Leaves from Young Eygpt, p. 298

# सिन्ध पर श्रंगरेज़ों का कृब्ज़ा

श्रव दूर के देशों में बढ़े दुख के साथ निर्वासन के दिन काट रहे हैं, जिनके श्रातिथ्य सरकार श्रीर जिनकी मित्रता की एक समय तुम्हें चाह थी उनके केंद्र रखने वाले जेखरों को श्राज तुम तनख़ाहें दे रहे हो। इंगजिस्तान की खियो! सोचो कि बादशाहों की माताएँ श्रीर बहिनें, जिनके समस्त श्रामूपण उतार जिए गए हैं, श्रवने देश से निर्वासित, गृहविहीन श्रीर श्रस-हाय, विषेती दलदलों श्रीर भीषण जङ्गबों में मारी मारी फिर रही हैं। ''अ

सिन्ध के मुसलमान अमीरों और उनके बाल बच्चों के साथ ईसाई विजेताओं के इस भीषण व्यवहार की अमानुषिकता को संसार की दृष्टि में कम करने के लिए जनरल सर चार्ल्स नेषियर के भाई सर विलियम नेषियर ने 'सिन्ध की विजय' † नाम से अंगरेज़ी में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिख डाली।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक सर जॉन के ने एक स्थान पर लिखा है—

web of cunning villatny, and who were trapped with falsehoods which now make day hideous by their revelation! Men of England! think of your boasted freedom, and let your pulse beat quick for those who died by your sword in defence of their own liberties and homes, and for that smaller, but far more wretched, band, once your friends, once aye! your benefactors, now lingering out a miserable exile in a distant land, whose jailers you now pay, whose hospitality, whose alliance, you once sought Women of England! think of the mothers and sisters of princes, stripped of their ornaments, torn from their homes, driven to wander houseless and friendless in the wild jungles and poisonous swamps ."—Dry Leaves from Young Egypt, by Captain Eastwick, M. P., p. 238.

<sup>†</sup> The conquest of Sindh,-by Sir William Napier

### भारत में अंगरेजी राज

"हम लोगों में यह एक रिवाज है कि पहले किसी देशी नरेश का राज

लं खेते हैं और फिर पदच्युत नरेश या उसके उत्तरा-"हम लागों का धिकारी की ब्रराइयों करने लगते हैं।"% एक रिवाज" ब्रिटिश भारत के इतिहास में इसके श्रमेक उदाहरण मिलते हैं। किन्तु शायद श्रंगरेज ही शोकजनक इतिहास लेखकों के लिखे हुए ब्रिटिश भारत के विलियम नेपियर इतिहासों में भी कहीं पर किएत घटनाओं श्रार की पुस्तक की लज्जास्पद भूठों की इतनी अधिक श्रीर इतनी फ़डी बातें भयङ्कर मिसालं न मिलेंगी,जितनी सर विलियम नेपियर कृत"सिन्ध की विजय" में । श्रपने भाई चार्ल्स नेपियर श्रीर उसके साथियों के कारनामीं को थोड़ा बहुत जायज करार दंने के लिए विलियम नेपियर ने सिन्ध के श्रमीरों श्रीर वहाँ की प्रजा दोनों के उत्पर श्रनेक कल्पित श्रीर श्रनसुने दोष लगाए हैं। मिसाल के तौर पर, विलियम नेपियर ने श्रपनी पुस्तक में लिखा है कि सिन्ध

के अमीर लिखने पढ़ने सं सर्वथा अनिश्च थे, वे मादक द्रव्यों के व्यसनी थे, बूढ़े मीर कस्तम ख़ाँ के विषय में लिखा है कि वह निर्वल, शराबी और व्यभिचारी था, लिखा है कि अमीरों का व्यवहार हिन्दुओं के साथ बहुत बुरा था; बल्ची लोग अपने हाथ से अपने बच्चों को मार डालते थे! इत्यादि, इत्यादि ।

Sir John Kaye's History of the Sepoy War, vol iii, p. 361
† "And how did these monsters destroy their own children? etc,
etc, '—Conquest of Sindh, by Sir William Napier, part 11, p. 348.

वास्तव में इस प्रकार के मिथ्या कलङ्क न केवल नेपियर और उसके साथियों के अमानुषिक अत्याचारों को ही जायज़ करार नहीं देते, बहिक सिन्ध के अमीरों और वहाँ की प्रजा के ज़रूमों के ऊपर नमक का काम करते हैं। हम इनमें से केवल मुख्य मुख्य इलज़ामों की अस्टत्यता को कुछ निस्पन्न अंगरेज़ इतिहास लेखकी ही के शब्दों में दर्शाने का प्रयत्न करेंगे।

सर श्रहेक्जेराडर वर्न्स का भाई प्रसिद्ध डॉक्टर जेम्स वर्न्स. जो बहुत दिनों सिन्ध के अमीरों के साथ रह सिम्ब के अमीरों चुका था, लिखता है :--

का चरित्र

"जब में हैदराबाद जा रहा था तो मार्ग भर में मीर नसीर ख़ाँ के सद्गुर्यों श्रौर उसकी कवित्वशक्ति की प्रशंसा होती रही।

मैंने अवसर पाकर मीर नसीर ख़ाँ से प्रार्थना की कि मुक्ते कुपा कर अपनी रची हुई कविताओं का संग्रह 'दीवाने जाफर' देने का श्रनुग्रह करें।"\*

मीर नसीर खाँ 'जाफर' के नाम से कविता किया करता था। इतिहास लेखक ईस्टविक लिखता है कि अमीरों के कल के न केवल समस्त पुरुष ही, बल्कि प्रत्येक स्त्री भी फ़ारसी श्रौर अरबी लिखना पहना जानती थी। 🕆

श्रमीरों के मादक द्रव्यों के उपयोग के विषय में डॉक्टर बर्न्स, जो महानों उनमें से एक एक के साथ रहा, लिखता है :--

"ग्राम तौर पर मसलमान नरेशों की अपेदा सिन्ध के श्रमीर श्रय्याशी

<sup>\*</sup> Amirs of Sindh,-by Dr James Burns, F. R. S

<sup>†</sup> Dry Leaves from Young Egypt, p. 68.

音 | "器

#### भारत में श्रंगरेज़ी राज

च्यौर घारामतलाबी में कम दुवे हुए हैं। x x x मुक्ते विश्वास है कि इस

बात की पूरी तरह जाँच की जा चुकी है कि श्रमीर कभी भी सदिराया मादक द्रव्यों का उपयोग नहीं करते। × × श्रमीरों के दरबार में कहीं हुझका दिखाई नहीं देता और न उनके कुटुउब में कोई श्रफीम तक जाता

कप्तान इंस्टविक, जिसे वर्षों तक सिन्ध में श्रमीरों के साथ रहने का श्रवसर मिला श्रीर जो वहाँ की प्रजा के हर श्रेणी के लोगों

रहने का अवसर मिला और जो वहाँ की प्रजा के हर श्रेणी के लोगों में पूरी तरह मिलता जुलता रहा, लिखता है:—

"मैं सचाई के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किसी भी अमीर के विरुद्ध

कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जो अधिकांश अंगरेज़ भद्र पुरुषों के

विरुद्ध न कही जा सकतो हो। × × × जहाँ तक मैंने भुना है, केवल एक मिसाल को छोड़ कर उस कुछ के किसी भी व्यक्ति के उपर कभी किसी जुमें का इसज़ाम नहीं सगाया गया × × × 1" रे

जिस एक मात्र मिसाल का ईस्टिविक ने ज़िक्र किया है वह १५ वर्ष पूर्व की यह घटना थी। कोई स्त्री बाहर से पढ़ाने के लिए मीर रुस्तम ख़ाँ के ज़नानख़ाने में जाया करती थी। राजकुल के एक युवक मोहम्मद ख़ाँ ने उस स्त्री के साथ श्रमुचित श्रेम दर्शाया। स्त्री के

पिता को पता लग गया। उसने महल में घुस कर मुहम्मद ख़ाँ को खुरी तरह धायल कर दिया। मोहम्मद ख़ाँ बच गया। किन्तु मीर रुस्तम ख़ाँ ने इस मामले का पता चलते पर बजाय स्त्री के पिता

<sup>\*</sup> Amirs of Sindh,—by Dr. James Burns, p. 67

<sup>†</sup> Dry Leaves from Young Egypt, p. 68

को किसी प्रकार का दगड़ देने के, निर्णय किया कि—'इतने घोर पाप के करने वाले के साथ हम कोई सम्बन्ध नहीं रख सकते।' मोहम्मद ख़ाँ को राजधानी से निकाल दिया गया, श्रीर फिर इसके

बाद ज़िन्दगी भर उसे ख़ैरपुर लौटने की इजाज़त न मिली ।#

'यह घटना श्रमीर रुस्तम ख़ाँ के दरवार की है। हैदराबाद
दरवार के श्रमीर नसीर ख़ाँ के जीवन की भी इस प्रकार की
घटनाएँ ईस्टविक ने उद्धत की हैं, जिनसे मालूम होता है कि स्त्री

जाति और उनके सतीत्व और मान का सिन्ध के अमीरों को

श्रसाधार**ण** खयाल रहता था।

जिस बूढ़े श्रमीर मीर रुस्तम खाँ को सर विलियम नेपियर ने 'शराबी' श्रौर 'श्रय्याश' बयान किया है, उसके विषय में पूना का श्रंगरेज़ सिवित सर्जन डाक्टर पोयर्ट लिखता है—

अलीवहरा, और भतीका पदच्युत श्रमीर नसीर ख़ाँ मार्च सन् १८४४ से श्रव तक भेरी निगरानी में रहे हैं, श्रीर मुक्ते यह तसदीक करते हुए श्रस्यन्त सन्तोष श्रनुभव होता है कि इन मुसीबतों में भी उनका श्राचरण श्रस्यन्त

''ख़ैरपुर का पर्च्युत श्रमीर रुस्तम ख़ाँ, उसका सबसे छोटा सङ्का

सन्तोष अनुभव होता है कि इन मुसीबतों में भी उनका आचरण अत्यन्त उदार और उत्कृष्ट था। मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ कि जब से मुक्ते उनके परिचय का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने कभी कोई बात भी ऐसी नहीं देखी

जिससे किसी प्रकार की बदपरहेज़ी या श्रय्याशी का उन पर श्रयुमात्र भी सन्देह किया जा सके; श्रौर मुक्ते इस बात की परीचा के काफ़ी श्रवसर मिले हैं, जिस समय चाहा में उनके पास पहुँच गया हूँ। मीर रुस्तम की उम्र

<sup>•</sup> Ibid, p. 68

## भारत में अंगरेज़ी राज

इस समय ८० से उपर है, उसकी समस्त शक्तियाँ उसों की त्यों बनी हुई है, उसकी समस्य शक्ति बहुन अच्छी है; वह अपनी धार्मिक कियाओं का टीक ठीक पालन करता है, उसका रहन सहन परहेज़गारी का है, वह दिन में केवल एक बार खाना खाता है, और सिवाय पानी या तूध के श्रीर कोई चीज़ नहीं पीता।"के

करनल ऊटरम ने उस समय के उन समस्त श्रंगरेज़ राजनैतिक श्रफ़सरों की, जिन्हें समय समय पर सिन्ध के श्रमीरों के साथ रहने का श्रवसर मिला, इस विषय में गवाहियाँ जमा की हैं, श्रीर लिखा है कि वे सब गवाह एकमत से इस बात का समर्थन करते हैं कि सर विलियम नेपियर ने श्रपनी पुस्तक के श्रन्दर श्रमीरों के ऊपर जो जो इलज़ाम लगाए हैं वे सब के सब सर्वथा किएत हैं। इसके बाद हम केवल एक श्रीर श्रंगरेज़ कप्तान गॉर्डन की राय

नीचे उद्भृत करते हैं जो बहुत दिनों तक हैदरा-मादक इत्यों से बाद में अमीरों के साथ रहा। वह ऊटरम को जिखता है—

"श्रापके प्रश्न के उत्तर में मैं जिखता हूँ कि सिन्ध के श्रमीर हद दरजे के परहेज़गार मनुष्य हैं, वे शराब और हर प्रकार की मदिरा से बहुत सफ़त परहेज़ करते हैं, तम्बाकू से भी उन्हें बड़ी प्रवल घृणा है, वे तम्बाकू की गन्ध तक सहन नहीं कर सकते। इसिखिए तम्बाकू और शराब पीने के विषय में हम में से बहुतों के जिए, जिन्हें कि श्रपनी श्रधिक उच्च सम्यता

<sup>\*</sup> The Conquest of Sindh, a Commentary, by Colonel Outram, part v., p. 524

<sup>† &</sup>quot;Ibid, part ii



श्रीर श्रिष्ठिक संयमी सदाचार का धमगढ है; सिन्य के श्रमीर एक श्रादर्श हैं।"\*

सीर रुस्तम ख़ाँ के विषय में ईस्टविक लिखता कि—"मीर रुस्तम प्रेम और आदर के योग्य मनुष्य था मीर रुस्तम ख़ाँ  $\times \times \times$  उसके अन्दर मानव सहदयता भरी हुई थी, वह सुशील, शान्त स्वमाव, दयावान और इह वरजे का सहनशील था।"

श्रमीरों के उच्च श्रीर श्रादर्श चरित्र के विषय में इससे श्रधिक सम्मतियाँ उद्भृत करने की श्रावश्यकता नहीं है। पूना जेल के श्रन्दर मीर उस्तम ख़ाँ की शोकजनक मृत्यु को वर्णन करते हुए ईस्टबिक लिखता है —

"मीर रुस्तम के जीवन के ख्रम्त के दिनों को उन खोगों के हाथों केंद्र ने कड़ुवा कर दिया या जिनके उत्पर उसने इतने अधिक उपकार किए थे। शीघ्र ही खत्यावारों के इस देर के नीचे दब कर बृहा मीर रुस्तम समाप्त हो गया।"

ईस्टविक लिखता है कि मीर रुस्तम ख़ाँ के पिता मीर सोहराव की मृत्यु सौ वर्ष को श्रायु में गिर कर हुई थी। मीर सोहराव कभी

<sup>\* &</sup>quot;I observe therefore, in reply to your query, that the Amirs are the most temperate of men, rigidly abstaining from wine and every kind of liquor while to smoking also, they have a strong aversion and can not even endure the smell of tobacco. In regard, therefore, to smoking and drinking, the Amirs are examples to most of us, who boast a higher civilization, and a more self-denying morahly."—Dry Leaves from Voung Egypl p. 286.

#### भारत में अगरेज़ी राज

सिवाय पानी के और कोई चीज़ न पीता था, और वह भी दिन में केवल पक बार। "निस्सन्देह मीर रुस्तम उसी आयु को प्राप्त होता किन्तु श्रंगरेज़ों के हाथों उसने जो श्रन्याय सहन किए, उन श्रन्यायों ने उसके श्रन्यथा सवल शरीर को तोड़ डाला।" फिर भी

मीर रुस्तम की त्रायु मृत्यु के समय म्प्य से ऊपर थी।

"त्रपने यहाँ के न्यायशासन में", ईस्टविक लिखता है कि,

"त्रमीर दया की श्रीर श्रधिक सकते थे. रक्त

श्रमीरों का शासन प्रबन्ध

बहाने के वे अत्यन्त विरुद्ध थे।" क्ष हेडल ने वम्बई सरकार के नाम अपनी

रिपोर्ट में लिखा था कि सिन्ध में व्यापारियों की इतनी अच्छी तरह रज्ञा की जाती है और उनके व्यापार को इतनी उत्तेजना दो जाती है कि दूसरे प्रान्तों और दूसरे देशों से व्यापारी लोग जा जा कर इन अमीरों के राज में बसते हैं। ।

निन्ध का समस्त ज्यापार हिन्दुओं के हाथों में था, जिसमें खास कर कराची के श्रन्दर मोतियों का ज्यापार बड़ा लाभ दायक था।

ईस्टविक लिखता है --

"सिन्ध के श्रमीरों के शासन में हैदराबाद का नगर श्रत्यन्त धन सम्पन्न श्रीर श्राबाद होगया। × × × श्रीर उस समय, जब कि भारत के

<sup>\* &</sup>quot;In the administration of justice the Amirs erred on the side of lemency. They were most averse to the sheding of blood."—Ihid, p. 68.

<sup>†</sup> Amus of Sindh, by Dr. J Burnes, p 16

भ्रन्दर स्वयं हमारे इलाक्नों में चारों स्रोर सूट स्रीर रक्तपात का दौर था, सिन्ध

में शान्ति श्रीर सुशासन क्रायम था।"

J<sub>4</sub>

इंस्टविक के अनुसार सिन्ध के अमीरों की प्रजा खुशहाल और

सन्तुष्ट थी। किसान से लगान श्रिविकतर नाज स्रोती श्रीर के इत्प में लिया जाता था श्रीर राज का भाग श्राबपाशी

सदा के लिए नियत था। इसी कारण उन दिनों सिन्ध की समस्त भूमि इरी भरी और पैदावार से लहलहाती हुई नजर श्राती थी।

त्रावपाशी के लिए सिन्ध के मुसलमान श्रमीरों की वनवाई हुई सिन्धु नदी की लम्बी नहर, जिसे फुलैली कहते हैं, श्रभी तक मौजूद है। यह नहर निर्माण कला का एक श्रत्यन्त सुन्दर नमूना

है। इसका एक चमत्कार यह है कि इसमें जगह जगह इस तग्ह पर ढाज दिया गया है कि ब्रिटिश भारत की श्रन्थ नहरों के समान

इसं समय समय पर साफ़ कराने श्रौर मिट्टी निकलवाने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती।

श्रमीरों की तुच्छ से तुच्छ प्रजा भी दाद फ़रियाद लेकर श्रपने नरेश के पास तक पहुँच सकती थी। हैदराबाद धार्मिक

भामिक सद्भावना भी कच्छ, गुजरात और राजपूताने के अनेक

मा कच्छ, गुजरात आर राजपूतान क अनक धनाड्य हिन्दू व्यापारी हैदराबाद में रहते थे। उन सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। दिवाली के रोज़ हैदराबाद

<sup>\*</sup> Dry Leaves from Young Egypt, p 242

के समस्त नगर में यहाँ तक कि प्रत्येक मसजिद श्रीर मक्तवरे में श्रीर सिन्धु नदी के दोनों तटों पर बड़े ज़ोर की रोशनी को जाती थी। ईस्टिविक लिखता है कि दिवाली की रात को भक्खर के किलं का दृश्य श्रत्यन्त मनोरम होता था श्रीर चारों श्रीर जल में दीपक श्रीर लक्ष्मी की मूर्तियाँ तक्तों के ऊपर वहती हुई दिखाई देती थीं।\*

इस सब के विपरीत कम्पनी का शासन प्रारम्भ होते ही सिन्ध का सारा नक़शा बदल गया। "ज़मीन को कम्पनी के शासन पैदावार कम होने लगी, जगह जगह खेती बन्द का प्रारम्भ हो गई, सैनिक शासन प्रारम्भ हो गया, हर श्रेणी के लोगों में असन्तोष फैल गया, जो लगान अमीर बिना किसी प्रयत्न के वस्त कर लेते थे, उसे वस्त करने में नप शासकों को कठिनाई होने लगी। १

बड़े बड़े सिन्धी कर्मचारियों की जगह श्रंगरेज़ अफ़सर नियुक्त कर दिए गए। जनरल नेषियर सिन्ध का पहला द्गा श्रीर गवरनर हुआ। ईस्टिवक लिखता है कि— लूट का दौर "चारों श्रोर द्गाबाज़ी श्रीर लूट शुरू हो गई।"‡ प्रजा के जान माल की कोई हिफ़ाजृत न रही। लगान की पद्धित अस्यन्त विगड़ गई। किसान के ऊपर भार इतना बढ़ा दिया गया

<sup>\* &</sup>quot; Dry Leaves from Young Egypt, p 89

<sup>†</sup> Ibid, p 71

<sup>— &</sup>quot;Then began a system of universal fraud and peculation."—Dry Leaves from Young Egypt, p. 306

#### सिन्ध पर श्रंगरेज़ों का क़ब्ज़ा

कि जो लगान सन् १⊏४३ में ६, ३७, ६३७ रूपण था वह १⊏४४ में २७, ४०, ७२२ रुपप हो गया श्रौर सन् १⊏५० में २६, ⊏३, ७५०।

सन् हेनरी पॉटिञ्जर, जिसकी श्रपेत्ता सिहुध के साथ श्रंगरेज़ीं के सम्पर्क श्रीर व्यवहारों से कोई दूसरा श्रंगरेज़ श्रधिक परिचित न था श्रीर जो बाद में मद्रास का गवरनर हुश्रा, लिखता है—

"मेरी राथ में चाहे हम किसी तरह की भी दलील क्यों न दें, सिन्ध के अभीरों के साथ हमारे व्यवहार से जो कलक्क हमारी ईमानदारी और हमारी आबरू पर लग चुका है वह किसी तरह नहीं धुल सकता।" ⊕

श्रन्त में हम सिन्ध के विजेता जनरल सर चार्ल्स नेपियर के ही कुछ शब्द उसके श्रापने कृत्य के विषय में

सिन्ध विजय पर जनरत नेपियर के उद्देशार

उद्भृत करते हैं। जनरत्न नेपियर लिखता है—

"भारत में ज़्यादती श्रंगरेज़ों की श्रोर से की गई

× × कमी किसी भी बड़ी क्रीम ने इससे श्रधिक

(सिन्ध ) को विजय करने में हमारा लच्च, हमारे समस्त प्रत्याचारों का जच्य धन था—पैसा था; कहा गया है कि पिछलो साठ वर्ष के प्रन्दर एक

नीच और ऋर अन्याय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। भारत

हज़ार मिलियन पाउएड ( यानी क्ररीच दस श्ररव रूपया ) भारत सं निचोड़ा जा सुका है। इस धन का एक एक शिलिङ ख़ून में से उठाया

गया है, उसे पोंछा गया है और हत्यारों ने उसे अपनी जेवों में रख खिया है;

किन्तु हम इस धन को चाहे कितना भी क्यों न पोंछूं और धोवें उस पर से "No reasoning can, in my opinion, remove the fowl stain it (the

case of the Amirs) has left on our faith and honour."—Sir Henry Pottinger's letter to the Morning Chronicle, 8th January 1844

'खून का दारा नहीं मिट सकता'। यह दारा उस पर सदा के लिए कायम रहेगा; और यदि आसमान पर कोई ख़ुदा है, जिसके सामने कि किसी 'क्रीम के क्यापारिक हित' नहीं देखे जाते तो निस्सन्देह हमें कभी न कभी अपने पाप का दगड मिलेगा, अन्यथा हम ख़ुदा को जो कुछ समक्त बेठे हैं और आशा करते हैं वह सब मिथ्या है। 'तिजारती माल बनाने वाली एक महान क्रीम' की दृष्टि में न्याय और धर्म मज़ाक की चीज़ें हैं, इस तरह की क्रीम का सचा ख़ुदा 'धन' है। सम्भव है मेरा विचार विचिन्न प्रतीत हो, किन्तु वास्तव में में, ईस्ट इविडया कम्पनी के स्वेच्छाचारियों की अपेचा, स्वेच्छाचारी नैपोलियन को अधिक पसन्द करता हूँ। जो मनुष्य चक्रवर्ती राज का आकांची होता है वह आम तौर पर पराजित क्रीमों के भले के लिए शासन करता है; किन्तु जिन लोगों को चक्रवर्ती लूट की आकांचा होती है वे केवल अपने को धनी बनाने के लिए शासन करते हैं, उन्होंने दस करोड़ ममुष्यों के सुख का नाश कर दिया है। पहला मनुष्य स्वर्ग से गिरा हुआ

nockeries in the eyes of 'a great manufacturing country,' for the true God of such a nation is Mammon. I may be singular, but, in truth, I prefer the

फ़रिस्ता हो सकता है, किन्तु दूसरा मनुष्य नरक में पैदा हुन्ना शैतान है !"\*

\* "The English were the aggressors in India, . and a more base

and cruel tyranny never wielded the power of a great nation. Our object in conquering India (Sindh?), the object of all our cruelties, was money—lucre; a thousand millions sterling are said to have been squeezed out of India in the last sixty years. Every shilling of this has been picked out of blood, wiped, and put into the murderers' pockets, but, wipe and wash the money as you will, the 'damned spot' will not 'out'. There it sticks for ever and we shall yet suffer for the crime, as sure as there is a God in leaven, where the 'commercial interests of the nation' find no place, or, leaven is not what we hope and believe it to be.

ईस्टविक चिकत होकर लिखता है कि—"क्या ये उसी मनुष्य के शब्द हो सकते हैं जो रक्त की नदी में से चल कर हैदराबाद है ख़ज़ानों तक पहुँचा था।"

जो हो, सिन्ध की स्वाधोनता का श्रन्त हो गया श्रौर श्रंगरेज़ी

माल की खपत के लिए एक नई विशाल मएडी

सिन्ध की

श्रौर इङ्गलिस्तान के 'लड़कों' की जीविका के
स्वाधीनता का

श्रम्म लिए एक नया होत्र तैयार हो गया।

इङ्गलिस्तान की पार्लिमेग्ट ने गवरनर-जनरत पलेनबु, सर चार्ल्स नेपियर ब्रौर ब्रंगरेजी सेना के लिए श्रंगरेज कौम की श्रोर से धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया।

despotic Napoleon to the despots of the East India Company The man ambitious of universal power generally rules to do good to subdued nations, but the men ambitious of universal peculation rule only to make themselves rich, to the destruction of happiness among a hundred-millions of people The one may be a fallen angel, the other is a hell-born devil!"—Lights and Shades of Military Life, edited by Sir Charles Napier, pp 297, 298



## उन्तालीसवाँ ऋध्याय

# श्चन्य भारतीय नरेशों के साथ एलेनब्रु का व्यवहार

मराठा मगडल के पाँच मुख्य स्तम्भों में सबसे अधिक बलवान सींधिया था। माधोजी सींधिया के अधीन एक बार करीव करीव समस्त मुगल साम्राज्य के शासन की बाग इस कुल के हाथों में आ गई थी। कम्पनी के शासकों की सदा से इस राज पर आँखें थीं। माधोजी सींधिया के ऊत्तराधिकारो दौलतराव सींधिया को पङ्गल करने के जो अनेक प्रयत्न किए गए, उनका ज़िक पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। ग्वालियर राज के विरुद्ध लॉर्ड वेगिटङ्क की साज़िशों का ज़िक भी ऊपर आ चुका है। फिर भी सन् १८४३ तक महाराजा

श्रन्य भारतीय नरेशों के साथ पतेनबु का व्यवहार १२३**८** 

सींधिया श्रंगरेज कम्पनी का बाज्गुज़ार न था। सन् १=३२ की पार्तिमेएट की एक रिपोर्ट में दर्ज है—"द्वीपप्राय के श्रन्दर श्रकेता सींधिया ही एक ऐसा नरेश है जिसने श्रभी तक श्रपनी ज़ाहिरा स्वाधीनता क़ायम रक्खी है।" उस समय तक श्रंगरेज़ों श्रार सींधिया के बीच जितनी सन्धियाँ हुई थीं उनसे महाराजा सींधिया की स्वाधीनता में कोई श्रन्तर न पड़ता था, श्रीर न कम्पनी सरकार को महाराजा सींधिया के शासन में इस्तदेप करने का कोई श्रधिकार था।

अ फ़रवरी सन् १८४३ की महाराजा जङ्कोजी सीधिया की अचानक मृत्यु हो गई। जङ्कोजी के कोई श्रौलाद् ग्वालियर दरवार न थी। कहा जाता है, विधवा महारानी की श्रायु केवल ११ वर्ष की थी। महारानी ने समस्त ग्वालियर दरवार की सम्मति से श्रपने एक निकट सम्बन्धी

ग्वालयर द्रवार का सम्मात स अपन पक निकट सम्बन्धा भागीरथराव को, जिसकी आयु उस समय आठ वर्ष को थी, गोद ले लिया। भागीरथराव जयाजीराव सींधिया के नाम से ग्वालियर की गद्दी पर बैठा। महारानी बालक जयाजीराव की ओर सं रीजएट नियुक्त हुई। किन्तु महारानी की आयु भी कम थी, इसलिए राज का समस्त प्रबन्ध दरबार के सुपुर्व किया गया। उस समय के ऐतिहासिक उल्लेखों से स्पष्ट है और स्वयं लॉर्ड एसेनवु ने अपने

<sup>\* &</sup>quot;Within the Peninsula, Sindhia is the only Prince who preserves the semblance of independence "-Report of the Select Commuties of the House of Commons, 1832

पत्रों में स्वीकार किया है कि ग्वालियर दरबाग बड़ी योग्यता श्रीर सफलता के साथ राज का समस्त कारवार चला रहा था।

फिर भी इतिहास लेखक जॉन होप लिखता है-

"चूँकि लॉर्ड एलेनबु ने इस बात का पक्का इरादा कर लिया था कि पहले सींधिया राज के अधिकारों की अवलेहना की जाय और फिर उस राज की स्वाधीनता छीन ली जाय, इसलिए ज़रूरी तौर पर लॉर्ड एलेनबु के लिए पहला काम यह था कि महारानी की बाल्यावस्था का बहाना लेकर उसे अलग करदे और उसकी जगह किसी ऐसे मनुष्य को रीजस्ट बना दे, जो ख़शों में हर बात में अंगरेज़ सरकार का कहना मान ले। शुरू में लॉर्ड एलेनबु ने अपना यह इरादा दूसरों पर ज़ाहिर नहीं किया। रीजस्ट खुनने का अधिकार खालियर दरबार को था। दरबार की कीन्सिल के अन्दर उस समय केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी क्रीम के हित के विरुद्ध काररवाई करने को राज़ी हो सकता था। यह व्यक्ति मामा साहब कहलाता था। इसलिए यद्यि अभी तक यह उस्का चला आता था कि रेज़िडेस्ट रियासत के इस तरह के मामलों में इस्तलेप न करे, फिर भी अब इस उस्का का उस्लक्ष करके मामा साहब के चुन जाने के लिए एलेनबु ने अपनी शक्ति भर कोशिश की।" की

<sup>\* &</sup>quot;As Lord Ellenborough had firmly resolved, though his resolution was not then made known, first to disregard the rights of this state, and afterwards deprive it of its independence, the preliminary step would necessarily be to set aside the Maharanee on the ground of her intancy, and to put up in her place as Regent a person who would cheerfully do the bidding of the British Government. The election was in the hands of the Durbar 'ow there was only one individual in that council who would lend himself o carry out an anti-national policy, and he was called the mama Saheb Accordingly the Resident laid aside the principle of non-intervention which

श्रन्य भारतीय नरेशों के साथ पलेनबु का व्यवहार १२४१

महाराजा जङ्कोजी की मृत्यु का समाचार सुनते ही लॉर्ड एलेनब्रु ने आगरे की ओर प्रस्थान किया; और प्रज्ञीचत इस्तचेप विना किसी कारण आगरे के निकट खालियर राज की सरहद पर कम्पनी की फ़ौजें जमा कर लीं। आगरे में बैठ कर वहाँ से लॉर्ड एलेनब्रु ने ग्वालियर दरवार के अन्दर साजिशी शुद्ध कीं।

ग्वालियर द्रवार उस समय नावालिग महाराजा और रीजगट

महारानी की श्रोर से राज प्रवन्ध करने के लिए

दादा
दादा खासजीवाला नामक एक मनुष्य की सर्व
सम्मति सं प्रधान मन्त्री नियुक्त करना चाहता।
था। दादा खासजीवाला योग्य, ईमानदार और सर्वप्रिय था।
इसके विश्व जिस्न मनुष्य को एलेनबु बढ़ाना चाहता था वह
अयोग्य, श्रविश्वास्य और ग्वालियर के लोगों में श्रत्यन्त श्रप्रिय
था। फिर भी ठीक उस समय जब कि प्रधान मन्त्री का चुनाव
होने वाला था, लॉर्ड ऐलेनबु का एक एव ग्वालियर पहुँचा, जिसमें
लिखा था—

''गवरनर-जनरख ,खुश होगा यदि रीजगढ का पद मामा साहब की दे दिया जाय।"

राज की हालत उस समय निर्वल थी। कोई प्रौढ़ श्रीर प्रभाव

ntherto had guided his conduct and strained every nerve to effect this man selection."—Sketch of the House of Sindhia, by John Hope p. 42

<sup>\* &</sup>quot;The Governor General would gladly see the Regency conferred apon the Mama Saheb."—Lord Ellenborough

शाली नीतिज्ञ दरवार में न था। ऋंगरेज़ी सेना सरहद पर पड़ी हुई

थी। इस सब पर दरबार के अन्दर श्रंगरेज श्रंगरेज़ों का दूत रेज़िडेल्ट की साज़िशों। परिणाम यह हुआ मामा साहब कि रीजलट के रूप में नहीं, किन्तु प्रधान मन्त्री

के रूप में राज की वाग एक बार मामा साहब के हाथों में दे दी गई। किन्तु मामा साहब अधिक दिनों तक राज सत्ता अपने हाथों

मे न रख सका। श्रंगरेज़ रेज़िडेंग्ट के साथ उसकी साज़िशों के कारण शीघ्र ही सारा दरवार उसके विरुद्ध हो गया। महारानी की इच्छा के विरुद्ध रेजिडेंग्ट के उकसाने पर उसने श्रपनी एक छै

वर्ष की भतीजी का महाराजा जयाजीराव के साथ विवाह कर देना चाहा। करीब पन्द्रह दिन इस पर दरवार के नीतिज्ञों में परामर्श

होता रहा। अन्त में २० मई सन् १=४३ को समस्त दरबारियों श्रौर महारानों ने एक मत सं मामा साहब को पदच्युत कर दिया।

मामा साहव को महारानी की श्राज्ञानुसार ग्वालियर छोड़ कर चला जाना पड़ा। २४ मई सन् १८४३ को मामा साहब ग्वालियर

सं रवाना हुन्ना । २६ मई को महारानी ने राज के समस्त दरवारियों श्रौर सरदारों को स्नाझा दो कि स्नाप लोग मिलकर मामासाहब

श्रीर सरदारा को श्राक्षा दो कि श्राप लोग मिलकर मामासाहब की जगह दूसरा मन्त्रो चुर्ने। दरबार ने दादा ख़ासजीवाला को सर्व सम्मति से मन्त्री नियुक्त किया।

लॉर्ड एलेनबु ने श्रव यह एक नया बहाना गढ़ा कि सींधिया

एलेनबु का नया

पर कई जगह विद्रोह खड़े हो रहे हैं श्रीर डाके

**ब्रम्य भारतीय नरेगों के साथ प**लेनब्रु का व्यवहार १२४३

पड़ रहे हैं, जिन्हें खालियर दरवार दमन करने में असमर्थ है। इतिहास लेखक जॉन होप ने इस बहाने के थोथेपन और उसके भूठ को बड़ी सुन्दरता के साथ साबित किया है। उनने लिखा है कि ठीक उस समय जब कि लॉर्ड पलेन तुने सींधिया राज के प्रबन्ध में यह दोष निकाला, बुन्देल खएड में जी कि श्रंगरेज़ी के अधीन था और सागर व मरवदा के अंगरेज़ी इलाक़ों में जिनको सरहदें सींधिया की सरहद से मिली हुई थीं पिछले दी वर्ष से अनेक विद्रोह हो रहे थे, और जगह जगह डाके पड़ गहे थे। यहाँ तक की सींधिया की राजधानी ग्वालियर से केवल सौ मील दूर कुछ लोग खिमलासा नामक एक धनसम्पन्न नगर को जो अंगरेज़ी इलाक़ों में था, नाश कर देना चाहते थे और सींधिया की दो हज़ार सबसीडीयरी सेना द्वारा अंगरेज़ खिमलासा की रहा करने में लगे हुए थे। इसी समय अंगरेज़ी इलाक़ के एक दूसरे नगर बालावेद्वत (१) को कुछ विद्रोही जला देना चाहते थे श्रौर ग्वालियर की विधवा महारानी की सेना वालाबेहृत की रत्ना कर रही थी। निस्संदेह यदि विद्रोहियों या डाकुश्रों का दमन करने की अयोग्यता के कारण किसी राज के शासन प्रवन्ध में एक पड़ोसी एक नरेश को इस्तदोप करने का अधिकार दिया जा सकता है तो लॉर्ड एलेनब्रु को ग्वालियर के शासन में हस्तद्वेप करने के बजाय ग्वालियर दरबार को कम्पनी के शासन में हस्तद्वेप करने का श्रिघिकार मिलना चाहिए था। किन्तु लॉर्ड एलेनब्रु के लिए कोई भी बहाना काफी था।

ग्वालियर का अंगरेज़ रंज़िडेग्ट करनल स्पायर्स पलेनवु के विल का आदमी न था। इसलिए स्पायर्स की विल का आदमी न था। इसलिए स्पायर्स की विज कर स्वीमेंन फ़ीरन् ग्वालियर से हटा कर उसकी जगह कर- मल स्लीमैन की, जिसकी वावत उस समय के इतिहास से साफ़ पता चलता है और उन दिनों यह वात मशहूर थी कि उसका भारत के उगों और डाकुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव था, रेज़िडेग्ट नियुक्त करके ग्वालियर मेजा गया। यह स्लीमैन आगे चलकर अवध के अन्दर भी अपनी कृटनीति के लिए ख़ासा प्रसिद्ध हुआ।

लॉर्ड प्लेनबु ने मलका विक्टोरिया के नाम १३ अगस्त सन्
१८४३ के एक पत्र में स्वीकार किया है कि दादा
वादा ख़ासजीवाला ख़ासजीवाला एक अत्यन्त योग्य शासक था।
को सर्विषयता
ग्वालियर की सेना की तनख़ाहें कुछ दिनों से
चढ़ी हुई थीं। दादा ख़ासजीवाला ने तमाम पिछली तनख़ाहें अदा
कर दीं और भविष्य में ठीक समय पर सब की तनख़ाहें मिलने का

कर दी और भविष्य में ठीक समय पर सब को तनख़ाहै मिलने का प्रबन्ध कर दिया। मामासाहब ने राज के अनेक योग्य पदाधि-कारियों की लॉर्ड एलंनवु के इशारे पर वरख़ास्त कर दिया था। दादा ख़ासजीवाला ने इन सब की फिर से अपने अपने पदों पर बहाल कर दिया। ग्वालियर राज की सेना में उस समय कई यूरोपियन और अर्थ यूगेपियन अफ़सर थे। इनमें से कुछ ने अपनी मातहत सेना को दरबार के विरुद्ध भड़काना शुक्क किया। कहीं कहीं छोटे मोटे विद्रोह भी हो गय। दादा ख़ासजीवाला ने इनमें से कई अफ़सरों को बरख़ास्त करके रियासत से बाहर निकाल दिया। श्रम्य भारतीय नरेशों के साथ पत्तेनबु का व्यवहार १२४५

राजमाता और महाराजा जयाजीराव ये दोनों भी दादा सं प्रसन्न थे। यही सब बातें थीं जिनके कारण दादा ख़ासजीवाला अगरेज़ीं की नज़रों में खटक रहा था। लॉर्ड पलेनज़ु ने अपने पूर्वोंक पत्र में महारानी विक्टोरिया की सूचना दी कि मैंने दादा ख़ासजीवाला और खालियर दरवार को दमन करने के लिए क़रीब बारह हज़ार सेना और तोपख़ाना आगरे में जमा कर लिया है, व और सेना जमा की जा रही है।

वादा खासजीवाला पर अब एक और विचित्र इलजाम लगाया
गया। वह यह कि तुमने रीजएट महारानी के
खासजीवाला पर
नाम एलेनबु के किसी एक पत्र को बीच में रीक
सूठा इलजाम
लिया। इस इलजाम की बिना पर लॉर्ड एलेनबु
ने महारानी और ग्वालियर द्रवार को लिखा कि दादा खासजी
बाला को फ़ौरन अंगरेज़ों के हवाले कर दिया जाय। निस्सन्देह
एक स्वाधीन राज के प्रधान मन्त्री पर इस तरह का इलजाम
अत्यन्त लचर और बेमाइने था। लॉर्ड एलेनबु की माँग भी न्याय,
नीति और सन्धियाँ सब के विरुद्ध थी।

महारानी श्रौर ग्वालियर दरबार दोनों ने एक मत से

लॉर्ड एलेनबु की इस माँग पर पतराज़ किया,
श्रासजीवाला की
श्रीर लॉर्ड एलेनबु से उस पर पिर से विचार
करने की प्रार्थना की। एलेनबु श्रपनी ज़िंद पर
डटा रहा। वह काफ़ी संना सरहद पर जमा कर चुका था। स्वयं
ग्वालियर के श्रन्दर करनल स्लीमैन की साज़िशे जारी थीं महारानी

ŧ

की प्रार्थना के उत्तर में पलेन बु ने साफ़ युद्ध की धमकी दी। कातर महारानी ने पलेन बु को मन्तुष्ट करने के लिए अपने योग्य मन्त्री और संरक्षक निर्दोष दादा खास जीवाला की क़ैद तक कर लिया और उसकी जगह रामराध फलकिया को मन्त्री नियुक्त कर दिया फिर भी लॉर्ड पलेन बु को सन्तोष न हो सका। उसने दो विशाल सेनाएँ एक सीधिया राज के उत्तर में और दूसरी पूर्व में जमा कीं। युद्ध में अब कोई कसर वाक़ी न रही। खालियर दरबार युद्ध सं बचना चाहता था। विवश होकर दरबार ने दादा खास जीवाला को लॉर्ड पलेन बु के सुपूर्व कर दिया। लॉर्ड पलेन बु ने दादा को क़ैद कर लिया। इस वर्ष बाद बनारस में अंगरे जों की क़ैद के अन्दर सीधिया के इस बफ़ादार मन्त्री दादा खास जीवाला की मृत्यु हुई।

पलेनबु की माँग अब पूरी हो चुकी थी। फिर भी उसे संतोष न हुआ। मलका विक्टोरिया के नाम पलेनबु के पूर्वनबु का १६ दिसम्बर सन् १०४३ के पत्र से पता चलता है कि वह शुक्र से पञ्जाब पर हमला करना चाहता था और इस विचार से कि पञ्जाब पर हमला करने के समय सींधिया की सज़द्ध सेना अंगरेज़ों को पीछे से दिक्र न करें, वह जिस तरह हो सके, पहले सींधिया की सेना का नाश कर देना चाहता था।

नया मन्त्री रामराव फलकिया पलेनवु से मिलने के लिए आगरे भेजा गया। पलेनवु ने रामराव फलकिया से एक और नई वात श्रन्य भारतीय नरेशों के साथ एक्षेनबु का व्यवहार १२४७

छेडी। उसने कहा कि कुछ वर्ष हुए वरहानपुर में दौलतराव सींधिया श्रीर श्रंगरेजों के दरमियान जी सन्धि हुई थी उसमें यह तय हो गया था कि यदि किसी समय महाराजा सींधिया श्रपने यहाँ के किसी विद्रोह की दमन करने या अपने शत्रुओं की परास्त करने के लिए श्रंगरेज सरकार से सेना की सहायता माँगे तो अंगरेज उसकी मदद करेंगे। इस धारा के अनुसार जॉर्ड पलेनबु ने रामराव फलकिया को सूचना दी कि चूँकि ग्यालियर राज में इस समय विद्रोह मौजूद है, इसलिए श्रंगरेज़ सरकार ने महाराजा जयाजीराव सींधिया की सहायता के लिए श्रपनी सेना म्यालियर भेजने का निश्चय कर लिया है। किन्त न महाराजा सींधिया पर उस समय कोई आपत्ति थी और न महाराजा जयाजीराव ने या उसको माता महारानी ने या खालियर व्रवार में किसी ने भी अंगरेज़ों से सहायता माँगी थी। इसके जवाव में लॉर्ड प्लेनवु ने रामराव फलकिया से कहा कि महाराजा के नावालिए होने के कारण महाराजा की आवश्यकताओं को समसने का अधिकार केवल अंगरेज़ गवरनर जनरल को है। रामराव फलकिया इस उत्तर की सुन कर चकित रह गया। इसका श्रर्थ केवल यह था कि अब तक की तमाम सन्धियों और प्रतिज्ञाण्यों को रही के टोकरे में फैंक कर लॉर्ड एलेनबु एक स्वाधीन, किन्तु नावालिंग नरेश के राज पर हमला करने के लिए कटिवद्ध था, और उसका कुछ न कुछ इलाका हज़म कर लेना चाहता था।

इतिहास लेखक होप ने लिखा है कि बरहानपुर की जिस सन्धि ७६

का लॉर्ड एलेनबु ने ज़िक किया था वह सन्धितक अंगरेज़ों ही की इच्छा के अनुसार कुछ समय पहले रह करार दी जा चुकी थी। अर्थात् एलेनब्रु का सारा बहाना सिर से पाँव तक भूठा था।

इस प्रकार विना किसी कारण के लॉर्ड एलेनवू ने महाराजा

सींधिया के राज में घुस कर राजधानी ग्वालियर ग्वालियर पर पर हमला किया। ग्वालियर दरबार इस हमले

हमला

के लिप तैयार न था । २८ दिसम्बर सन् १≍४३ को महाराजपुर श्रौर पनियार नामक स्थानों पर दो प्रसिद्ध संग्राम

हुए जिनमें टॉरेन्स के श्रनुसार श्रंगरेज़ी सेना को श्रसाधारण हानि सहनी पड़ी। फिर भी पलेनतु ने कम्पनी की पुरानी पद्धति के श्रमुसार कुछ श्रपनी सेना के बल श्रीर कुछ कूटनीति के बल

जयाजीराव सींधिया की सेना पर अन्त में विजय प्राप्त की।

इतिहास लेखक होप लिखता है कि सींधिया की सबसीडोयरी सेना, जिसके कुछ सैनिक ठीक उसी गाँव के रहने वाले थे, जिस गाँव में

महाराजा जयाजीराव सींधिया का जन्म हुन्ना था, ऋपने स्वामी के विरुद्ध श्रंगरेज़ों की श्रोर लड़े। जॉन होप ने यह भी बयान किया है कि किस प्रकार इन दोनों लड़ाइयों के बाद अंगरेजों ने सीधिया

की सेना और प्रजा के साथ अनेक तरह के अत्याचार किए, किस प्रकार लोगों को मकानों के श्रन्दर बन्द करके वाहर से श्राग

लगा दी गई श्रौर सींधिया के इस तरह के श्रफ़सरों को जिन्होंने हार स्वीकार कर ली थी, दगा देकर मरवा डाला गया। होप

ने इस समस्त मामले के सम्बन्ध में लॉर्ड प्रलेनब्रु के भूठ, उसकी

क्टनीति और उसकी स्वार्थमय भूषिपासा को अच्छी तरह प्रकट किया है।

वतलाया है कि यदि इस समय वह समस्त नई सिंध स्तिया राज को अंगरेज़ी राज में मिलाने का प्रयत्न करता तो उसे डर था कि अन्य भारतीय नरेश कम्पनी के विरुद्ध भड़क उठेंगे, इसलिए एक नई सिंध्य कर ली गई। ग्वालियर की सबसीडीयरी सेना की संख्या बढ़ा दी गई। उसके ख़र्च के लिए सींधिया से कई नए ज़िले ले लिए गए। विधवा महारानी के हाथों से सब सत्ता छीन ली गई। तय कर दिया गया कि जब तक महाराजा जयाजीराव नावालिग़ है, एक कौन्सिल राज का समस्त प्रवन्ध करें। कौन्सिल के लिए अंगरेज़ रेज़िडेएट की आज्ञाओं का मानना आवश्यक कर दिया गया। महारानी के लिए उसके अधिकारों के बदले में तीन लाख रुपए सालाना की पेनशन मंजूर कर दो गई। इस प्रकार कम से कम दस साल के लिए ग्वालियर राज

जिन श्रन्य भारतीय नरेशों के साथ लॉर्ड पलेनबु का व्यवहार उल्लेखनीय है, उनमें से एक कैथल का राजा था। कैथल पर क्रव्ज़ा कैथल सतलज के इस पार करनाल से ३० मील पर एक सिख रियासत थी जिसने दुर्भाग्यवश सन् १८०६ में कम्पनी सरकार के साथ मित्रता की सन्धि कर ली थी। कैथल के राजा की मृत्यु होगई, उसके कोई पुत्र न था। किन्तु रानो को गोद

का प्रवन्ध श्रंगरेज शासकों के हाथों में श्रा गया।

### भारत में श्रंगरेज़ी राज

लेने का त्र्यधिकार था। लॉर्ड एलंनवु ने फ़ौरन् तीन सौ सिपाहियों का एक दस्ता कैथल पर ज़बरदस्ती कृञ्जा करने के लिए भिजवा दिया। एलेनवु लिखता है कि राजकुल के लोगों और दरवारियों

ने अंगरेज़ी सेना की श्रकस्मात् श्रपनी राजधानी में देख कर सत्याग्रह शुक्र कर दिया। इतने में श्रास पास की प्रजा शस्त्र लेकर

राजधानी में जमा हो गई। उन्होंने श्रंगरेज़ो सेना को मार कर पीछे हटा दिया। बचे खुचे श्रंगरेज़ सिपाहियों को करनाल लौट

श्राना पड़ा। यह घटना १० अप्रैल सन् १=४३ की थी। १४ अप्रैल को

श्रठारह सौ नई सेना थानेश्वर में जमा की गई। १६ श्रप्रैल को इस सेना ने कैथल में प्रवेश किया। किन्तु मलका विक्टोरिया के नाम लॉर्ड एलेन तु के एक पत्र में लिखा है कि १५ तारीख़ ही को कैथल की सशस्त्र प्रजा विधवा महारानी का साथ छोड़ कर वहाँ से चल दी श्रीर कैथल दरवार के कुछ मन्त्री श्रीर नगर के कुछ ज्यापारी श्रंगरेज़ों की श्रोर चले श्राए। सारांश यह कि कैथल पर श्रंगरेज़

कम्पनी का कृष्ट्या हो गया। इससे कहीं अधिक विशास राज जिसमें लॉर्ड पसेनबु ने अपने

पड्यन्त्र रचने शुक्र किए, पंजाव का राज था। रण्जीतसिंह की सन् १=३६ में महाराजा रण्जीतसिंह की मृत्यु

पुजार पंजाब हुई । रणजीतसिंह का एक पुत्र खड़गसिंह पंजाब का राजा हुआ । किन्तु रणजीतसिंह के

मरते ही समस्त पंजाब में विद्रोहीं, हत्याश्रों श्रीर श्रराजकता का

長星型

ब्रन्य भारतीय नरेशों के साथ एलेनब्रु का व्यवहार १२५१

बाज़ार गरम हो गया। इस श्रराजकता के सम्बन्ध में दिसम्बर सन् १=४३ की 'ब्रिटिश , भेगड श्रॉफ़ इग्डिया' नामक लन्दन की एक पत्रिका ने लिखा था—

"××× हमें अबरदस्त सन्देह है कि कम्पनी ने हिशवतें दे देकर इन उपद्रवों को खड़ा करवाया है और उन्हें भड़काया है।××× एक धन-लोलुप कम्पनी जिसके पास किराए की एक सेना है, बिना लूट मार के नहीं

रह सकती × × चूँ कि इस समय ज़रूरी तौर पर इङ्गालिस्तान की तमाम शक्ति इन उपद्रवों की जड़ में है, इसिलिए हमें बिलकुल साफ़ दिखाई दे रहा है कि लाहौर का नगर लूटा जायगा और वहीं के राज के टुकड़े टुकड़े

किए जायँगे।''\* ड्यूक श्रॉफ़ चेलिङ्गटन श्रौर लॉर्ड फ्लेनबुके श्रनेक पत्रों से

स्पष्ट है कि बहुत दिनों पहले से पञ्जाब के ऊपर प्लेनझु की अंगरेज़ों के दाँत थे और लॉर्ड पलेनबु ने योजनाएँ महाराजा खड़गसिंह और शेरसिंह के अनुयायियों,

कर्मचारियों श्रीर सरदारों को सिख राज के विरुद्ध श्रपनी श्रोर फोड़ने के श्रनेक प्रयत्न किए। श्रफ़ग़ानों श्रीर सिखों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया गया श्रीर लड़ोया गया। एक पत्र में लॉर्ड

Friend of India, December 1843, pp. 247, 248

कावरुद्ध भड़काया गया आर लड़ाया गया। पक पत्र म लाड फ्लेनब्रुने लिखा है कि मैंने जलालाबाद पर सिखों को इसलिए

<sup>\* &</sup>quot;. we strongly suspect the Company's corrupt influence has been employed in framing and fomenting these plots, a mercenary Company, wielding a hireling army, can not live but by plunder we see too clearly, that backed as it necessarily now is, by all the resources of Britain, Lahore will be sacked, the Kingdom rent in pieces "—The British

क़ब्ज़ा कर लेने दिया ताकि प्रधान सिख सेना लाहौर श्रीर श्रमृत-सर से हट कर जलालाबाद की ओर चली जाय श्रीर मुके राजधानी लाहौर पर हमला करने का मौक़ा मिल जाय। जनरल

राजधाना लाहार पर हमला करन का माका ामल जाया जनरल वेश्चरा नामक एक यूरोपियन श्रफ़सर उन दिनों पञ्जाव की सेना में श्रंगरेजों का गुप्तचर था। २० श्रक्तवर सन् १⊏४३ को लॉर्ड

पलेन जुने ड्यूक आ़ॅफ, वेलिइस्टन को लिखा कि मुक्ते आ़शा है कि एक दो वर्ष के श्रन्दर ही पञ्जाव हमारे हाथों में आ जायगा। सन् १=४४ में राजा हीरासिंह लाहौर दरवार का प्रधान मन्त्री

था। श्रंगरेज़ों ने सिख सेना को राजा द्वीरासिंद के विरुद्ध भड़-काया श्रौर जम्मू के राजा गुलावसिंद को लाहौर दरवार के विरुद्ध उकसाया। लॉर्ड पलंनवु को श्राशा थी कि नवम्वर सन् १८४५

तक मुफे लाहौर पर इमला करने का श्रवसर मिल जायगा। इस सम्बन्ध में पलेनबु के पत्र पढ़ने योग्य श्रौर पाश्चात्य कूटनीति का एक सुन्दर नमुना हैं।

मई सन् १८४८ में जब कि बालक द्लीपसिंह लाहौर की
गदी पर था, श्रांगरेज़ों ने भाई भीमसिंह, अतरदेशदोहियों का सिंह और काश्मीरासिंह के अधीन एक सेना
असकब प्रयत्न
थानेश्वर से द्लीपसिंह और उसके मन्त्री राजा

हीरासिंह पर हमला करने के लिए लाहौर भिजवाई। उ मई को फ़ीरोज़पुर के निकट इस सेना का लाहौर दरबार की सेना के साथ जंग्राम हुआ, जिसमें भीमसिंह, अतरसिंह और काश्मीरासिंह तीनों देशद्रोही मारे गए। अतरसिंह उस अजीतसिंह का भाई था, जिसने रणजीतसिंह के पुत्र महाराजा शेरसिंह की हत्या की थी। श्रंगरेज़ हीरासिंह की जगह अतरसिंह की मन्त्री बनाना चाहते थे।

677 400 pt 30 162 30

काश्मीरासिंह के विषय में कहा जाता है कि वह महाराजा रणजीत-सिंह का दत्तक पुत्र था। सम्मव है कि उसे दलीपसिंह की जगह गद्दी देने का विचार रहा हो। श्रंगरेज़ों की यह काररवाई महाराजा रणजीतसिंह के साथ उनकी सिन्ध का स्पष्ट उल्लङ्घन थी। लॉर्ड एलेन हु के उपद्रव पञ्जाव के अन्दर इसके बाद भी जारी रहे, किन्तु उनका फल पकने से पहले ही उसे भारत छोड़ कर इक्ष-लिस्तान चला जाना पड़ा। फिर भी जाने से पहले वह पञ्जाव की

सरहद पर देशी और अंगरेज़ी फ़ौजों. तोषों, किश्तयों, पुल बाँधने के सामान इत्यादि आगामी युद्ध की समस्त सामग्री का पूरा इन्तज़ाम कर गया था। दक्षिणन हैदराबाद के विरुद्ध पलेनबुने अनेक साज़िशें कीं।

मुसलमानों के वह विरुद्ध था ही। निजाम को श्राधिक किताम पर दाँत श्राधिक किताइयों में फँसा कर, श्रीर उसे कृरज़े दे देकर पलेनबु धोरे धीरे उसके ज़रख़ेज़ राज को हड़प लेना चाहता था। हैदराबाद के क़रीब श्राधे किले उन दिनों बीर श्रीर बफ़ादार श्ररब सिपाहियों के संरक्षण में थे। पलेनबु इन श्ररबों की निजाम के राज से निकाल देना चाहता था।

मलका विक्टोरिया के नाम पलेनबु के १३ अगस्त सन् १८४३ के एक पत्र में लिखा है—

"निजाम की सरकार की आर्थिक कठिनाइयों के कारण पुराने मन्त्री से

इस्तीफा दे दिया है। इन कठिनाइयों का परिणाम यह होता नज़र श्राला है कि इम निज़ाम को दस लाख रुपए कर्ज़ देंगे श्रीर उसके बदले में निज़ाम का समस्त राज यदि सदा के लिए नहीं तो श्रामेक वर्षों के लिए श्रांगरेज़ों के शासन में श्रा जायगा। यह कर्ज़ हमें फ्रीज को देने के लिए श्रीर कुछ साहूकारों श्रीर दूसरे लोगों के कर्ज़ अदा करने के लिए देना पड़ेगा। मैंने कई बातों पर निज़ाम का फ्रीसला पूछा है। चन्द रोज़ के श्रन्दर उसका फ्रीसला मालूम हो जायगा।"

किन्तु लॉर्ड पलेन बु उत्तरीय भारत में इतना फँसा हुआ था कि अपने अल्प शासन काल के अन्दर वह निजाम राज के विषय में अपनी इच्छा पूरी न कर सका।

पक और छोटी सी रियासत जेतपुर नाम की बुन्देलखरेड में धी, जिसके स्वनन्त्र अस्तित्व को लॉर्ड प्लेनब्रु जेतपुर की ने समाप्त कर दिया। केवल जिसकी लाठी तियासत उसकी मेंस के सिद्धान्त पर २७ नवस्वर सन् १ मध्य को लॉर्ड प्लेनब्रु ने जेतपुर के दोनों किलों पर। कुटज़ा कर लिया और ७ दिसम्बर को जेतपुर का राज अपने हाथों में लेकर बुन्देलखरेड के ही एक दूसरे राजा को, जो अंगरेज़ों के कहने में था सौंप दिया। जेतपुर का पहला राजा करीब दस साथियों सहित राज छोड़ कर माग गया। इस काम में मेजर स्लीमैन ने पलेनब्रु की सबसे अधिक सहायता दी।

श्रपने से पूर्व के अन्य गवरनर जनरलों के समान एलेनबु भी

श्रवध के नवाब से समय समय पर ख़ूब धन चूसता रहा। १६ सितम्बर सन् १=४२ को ऐक्षेनव्रु ने ड्यूक

अवध से कर्ज़ आँफ वेलिङ्गटन को लिखा—

"मैंने श्रवच के बादशाह से श्रीर दस खास रुपये बतौर कर्ज़ वसूल कर जिए हैं।"

दिल्लो सम्राट की प्राचीन मान मर्यादा को लॉर्ड ऐमहर्स्ट के

समय से लेकर प्रायः प्रत्येक गवरनर जनरल ने विज्ञी सम्राट की थोड़ा बहुत आधात अवश्य पहुँचाया। अंगरेज़ शासक इस बात को अञ्झी तरह समभते थे कि

यदि उस समय किसी एक व्यक्ति के भएडे के नीचे भारत के हिन्दू और मुसलमान मिलकर फिर से अपनी स्वाधोनता के लिए हाथ

पैर मार सकते थे, तो वह व्यक्ति केवल दिल्ली का मुग़ल सम्राट ही हो सकता था। दिल्ली सम्राट के मान पर वार करना उस समय भारत के राष्ट्रीय मान पर वार करना था। सम्राट बहादुरशाह उस

समय दिल्ली के तज़्त पर था। सन् १=४२ तक यह नियम चला त्र्याता था कि जो कोई श्रंगरेज़ दिल्ली सम्राट से मिलने जाता था

वह श्रपनी पदवी के श्रमुलार कुछ न कुछ नज़र सम्राट के सामने पेश करता था। इस नियम के श्रमुसार प्रत्येक गवरनर जनरत मुलाक़ात के समय एक सी एक श्रशरफ़ी सम्राट की नज़र किया

मुलाक़ात क समय एक सा एक श्रशरफ़ा सम्राट को नज़र किया करता था। लॉर्ड एलेनबु ने सन् १८४२ में सम्राट के सामने श्रंगरेज़ों की श्रोर से इस प्रकार नज़रों का पेश किया जाना कृतई वन्द

कर दिया।

भारत में अंगरेज़ी राज

एलेनबुकी हार्दिक इच्छा यह भी थी कि यदि हो सके तो

प्लेनबुकी दिल्ली पर क़ब्ज़ा करने की इच्छा विज्ञी के नगर श्रीर किले पर क़ब्ज़ा करके उसे विटिश भारत की राजधानी बनाया जाय। किन्तु ड्यूक श्रॉफ़ वेलिङ्गटन ने श्रपने २७ सितम्बर सन् १८५२ के पत्र में उसे श्रागाह कर दिया कि मुगुल

सम्राट श्रीर उसके कुल के मान में इससं श्रधिक इस्तदोष करना श्रंगरेज़ी राज के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस पत्र के उत्तर में १ = दिसम्बर सन् १ = ४२ को लॉर्ड एलेनबु ने ड्यूक श्रॉफ वेलिङ्गटन को लिखा—

"× × × मैं पहले ही छापके समान इस नतीजे को पहुँच चुका था कि कोई ऐसा काम करना जिससे यह मालूम हो कि हम बुढ़े सम्राट के साक झस्याचार कर रहे हैं, उचित न होगा। यह सम्भव है कि मेरा उत्तराधिकारी सम्राट के उत्तराधिकारी के साथ कोई ऐसा सममौता कर सके जिससे दिल्ली का किला हमारे हाथों में आ जाय। साम्राज्य की पुरानी राजधानी का हमारे हाथों में होना और हमारा वहीं से बैठ कर शासन चलाना मुक्ते सदा से एक बहुत बड़ा जच्य प्रतीत हुआ है।"%

केवल ढाई साल गवरनर जनरल रहने के बाद १ श्रगस्त सन्

. I had already come to your conclusion that it would be an

unadvisable step to do anything having the appearance of violence towards the old King. With his successor, my successor may be able to make some arrangement for the transfer to us of the citadel. To have in our hands the ancient seat of Empire, and to administer the Government from it, has ever eemed to me to be a very great object "—Ellenborough to the Duke of Wellington, December, 13, 1842

श्रन्य भारतीय नरेशों के साथ एलेनबु का व्यवहार १२५७

सॉर्ड एलेनब्रु की वापसी

१=४४ को लॉर्ड एलेनबुने अपनी पदवी का भार इ<sup>की</sup> लॉर्ड हार्डिख को सौंप दिया। जाने से पहले

खुकी लॉर्ड हार्डिख को सींप दिया। जाने से पहले पलेनबुने इस देश की ग्रीब प्रजा के लिए नमक

का महसूल तक बढ़ा दिया। फ़ौज के लिए नई वारगों श्रीर छावनियों के बनवाने में उसने इतना श्रधिक ख़र्च किया कि कहा जाता है, कम्पनी के डाइरेक्टर उससे श्रसन्तुष्ट हो गए, श्रीर यह

भी उसके इतने जल्दी वापस बुला लिए जाने का एक कारण था। दूसरा कारण डाइरेक्टरों के उससे नाराज़ होने का यह वताया

दूसरा कारण डाइरेक्टरों के उससे नाराज़ होने का यह वताया जाता है कि वह मुसलमानों को नाराज़ करके हिन्दुस्रों को ख़ुश

करना चाहता था। डाइरेक्टरों में सम्भवतः लॉर्ड मैकॉले की राय के श्रादमी श्रधिक थे। वास्तव में, इस विषय में श्रंगरेज़ी शासन की तराज़ू का पलड़ा कभी भी देर तक एक श्रोर को भुका हुआ नहीं

रहा। पत्तेनब्रु के समय से आज तक इस विषय में ब्रिटिश राजनीति बारी बारी कभी एक श्रोर श्रौर फिर कभी दूसरी श्रोग को भुकतीः



## चालीसवाँ अध्याय

# पहला सिख युद्ध

महाराजा रणजीतसिंह के समय से ही कम्पनो के शासकों के पञ्जाब पर दाँत लगे हुए थे। लॉर्ड पलेनब्रु ने युद्ध के श्रीगणेश रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद पञ्जाब के श्रन्दर का श्रेय विद्रोह खड़े करने श्रीर श्रराजकता फैलाने का

पूरा प्रयत्न किया। सिस्तों के साथ युद्ध करने की उसने तैयारी भी कर ली थी। किन्तु सिख युद्ध के श्रीगर्गेश करने का श्रेय गवरनर जनरल सर हेनरी हार्डिञ्ज को प्राप्त हुआ। यही सर हेनरी हार्डिञ्ज के शासन काल की सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण घटना थी।

लॉर्ड एलेनबु ने १७ जून सन् १⊏४४ को एक पत्र में श्रपने मित्र मेजर बॉडफुट को लिखा— "तुमने सुना होगा कि डाइरेक्टरों ने मुक्ते वापस खुला लेना उचित

समसा है। मेरा उत्तराधिकारी मेरे तमाम विचारों की पूरा करेगा। यह मेरा श्रास्यन्त विश्वस्त मिश्र है, श्रीर पिछुले तीस साल से समस्त सार्वजिनक प्रश्नों पर में उसके साथ पत्र न्यवहार करता रहा हैं।"

निस्सन्देह गवरनर जनग्ल हार्डिश्च ने प्रलेनवु के काम को

ज्यों का त्यों जारी रक्का। गवरनर जनरती सिख युद्ध की का पद सँभातते ही उसने पञ्जाब की सग्हद

पर युद्ध की तैयारी श्रीर श्रधिक ज़ोरों के साथ युक्क कर दी। सतलज नदी के दाई श्रोर उस समय महाराजा

रणजीतसिंह के बालक पुत्र महाराजा दलीपसिंह का राज था, श्रीर

वाई श्रोर फ़ीरोज़पुर. लुधियाना, श्रम्बाला श्रीर मेरठ, चार जगह श्रंगरेज़ों की मुख्य छावनियाँ थीं। पलेनब्रु के जाते समय फ़ीरोज़-पुर की छावनो में ४,५६६ सिपाही श्रीर वारह तोपें थीं, हार्डिञ्ज ने

इसे बढ़ा कर १०,४७२ सिपाही और २४ तोपें कर दीं। लुधियाने की छावनी में ३,०३० सिपाही थे, जिन्हें हार्डिज ने बढ़ा कर ७,२३५

कर दिए । अम्बाले की छावनी में हार्डिअ से पहले ४,११३ सिपाही श्रीर २४ तोपें थीं, जिन्हें हार्डिअ ने बढ़ा कर १२, ६७२ सिपाही श्रीर ३२ तोपें कर दीं । मेरठ की छावनी में ५,=७३ सिपाही श्रीर

१८ तोपें थीं, जिनकी जगह हार्डिञ्ज ने ६,८४४ सिपाही और २५ तोपें कर दीं । इस प्रकार इन चार छावनियों के अन्दर १७,६१२ सिपाहियों और ६६ तोपों को बढ़ा कर हार्डिञ्ज ने ४०,५२३ सिपाही

सिपाहरा आर ६६ तापा का बढ़ा कर हा। डज न ४०,५२३ सिपाहा श्रीर ६४ तोपें कर दीं। ख़ासकर लुधियाना श्रीर फ़ीरोज़पुर की

छावनियों को , जो दोनों सतलज के ऊपर थीं, उसने खूब मज़बूत कर लिया । सितम्बर सन् १८४५ में उसने ५६ बड़ी बड़ी किश्तियाँ फीरोज़पुर के निकट मँगाकर जमा कर लीं। लॉर्ड पलेनब्रु का

विचार नवम्बर सन् १=४५ तक इस सब तैयारी की पूरा कर लेने

का था। हार्डिञ्ज ने इस मियाद के अन्दर ही तमाम तैयारी पूरी करली।

श्रव पञ्जाब पर हमला करने के लिए केवल एक बहाने की श्रावश्यकता थी। महाराजा दलीपसिंह के ना-

देश द्रोही न्तान्तसिंह

बालिग होने के कारण उसकी माता रानी भिन्दाँ राज का श्रधिकतर कारबार चलाती थी। कहा

जाता है कि प्रधान मन्त्री राजा लालसिंह महारानी किन्दाँ का ञेमपात्र श्रीर लाहीर दरबार में सब से श्रधिक प्रभावशाली

था। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने अपना मतलब पूरा करने के लिए श्रव लाहौर दरवार के कई मुख्य मुख्य व्यक्तियों को

नाबालिग दलीप सिंह, महारानी किन्दाँ और अपने देश तीनों के विरुद्ध अपनी ओर मिला लिया। इनमें सब से पहला व्यक्ति

प्रधान मन्त्री राजा लाल सिंह था। फ़ीरोज़पुर की छावनी में उन दिनों एक कप्तान निकल्सन रहता था। इतिहास लेखक कनिङ्घम लिखता है --

"यह बात उस समय काफ़ी श्रसन्दिग्ध श्रीर प्रसिद्ध थी कि लालसिंह का फ़ीरोज़पुर के श्रंगरेज़ एजएट कसान निकल्सन के साथ पत्र व्यवहार था. किन्तु निकल्सन की श्रकाल मृत्यु के कारण श्रव यह पक्की तरह मालूम नहीं

### पहला सिख युद्ध

हो सकता कि जाससिंह से क्या क्या वादे किए गए श्रीर उसे क्या क्या श्राशाएँ दिलाई गई ।''स्ट

बहुत सम्भव है कि श्रदूरदर्शी श्रीर स्वाधी लालसिंह को दलीपसिंह की जगह पञ्जाव की गदी का लालच दिया गया हो। जो हो, लालसिंह की विश्वासघातकता के श्रीर श्रधिक सुबूत देने की श्रावश्यकता नहीं है।

दूसरा प्रमुख व्यक्ति, जिसे श्रंगरेज़ों ने श्रपनी श्रोर फोड़ा, सरदार तेजसिंह नाम का सहारनपुर के जिले देश दोही तेजसिंह का रहने वाला एक ब्राह्मण था। यह तेजसिंह

का रहन वाला एक ब्राह्मण था। यह तजासह नावालिंग महाराजा दलीपसिंह की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति था। धन के लोभ में आकर तेजसिंह भी अपने स्वामी

श्रीर देश दोनों को वेचने के लिए तैयार हो गया। तीसरा ज़बरदस्त देशदोही, जिसने पञ्जाब की विदेशियों के

हाथों में सौंप दिया, जम्मू का राजपूत राजा
देश दोही गुलाव

गुलावसिंह था। वास्तव में राजपूत इतिहास
सिंह

के श्रन्दर दूरदर्शी नीतिह प्रायः कम देखने में
आते हैं। १६ मीं सदी के श्रक तक तरह तरह की श्रय्याशी और

आते हैं। १८ वीं सदी के शुरू तक तरह तरह की श्रय्याशी और वदचलनी के कारण राजपूतों के चरित्र का पूरी तरह पतन हो

\* "It was sufficiently certain and notorious at the time that Lal Singh

was in communication with Captain Nicolson, the British agent at Ferozepur but owing to the untimely death of that officer, the details of the overtures made and expectation held out, can not now be satisfactorily known."—

History of the Sikhs, by Captain Cunningham, p 305.

40.

चुका था। राजा गुलाबसिंह ने सिख क़ौम, अपने देश और अपने स्वामी महाराजा रखजीतसिंह के नाबालिग पुत्र, तीनों के साथ द्गा करके अंगरेज़ों का साथ दिया, जिसके इनाम में उसे और उसके वंशजों की बाद में काशमीर की विशाल रियासत प्रदान की गई।

वास्तव में भारतीय चरित्र का वह पतन, जिसके कारण श्रंगरेज़ों ने इस देश में श्रंपना साम्राज्य कायम कर
भारतीय चरित्र
पाया, किसी भी दूसरे प्रान्त के इतिहास में
इतनी बार और इतने ज़ोरों के साथ नहीं चमकता
जितना पश्चाव के इतिहास में । श्राज से सौ वर्ष पूर्व का पक
श्रंगरेज अफ़सर लिखता है —

"हमें फ़ौरन् यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत के एक एक संग्राम में हमारी विजय का कारण इतना श्रिषक हमारे श्रपने शानदार कारनामें नहीं हैं जितना कि पृशियाई चरित्र की निर्वेजता। × × × उसी उस्व पर हमें यह निश्चित समक्ष लेना चाहिए कि खब कभी भारत की श्रावादी का बीसवाँ हिस्सा भी इतना दूरदर्शी घौर इतना चालाक हो जायगा जितने कि हम हैं, तो हमें फिर उसी तेज़ी के साथ पीछे इट कर पहले की तरह एक तुच्छ चीज़ बन जाना पढ़ेगा।"

<sup>\* &</sup>quot;We must at once admit that our conquest of India was, through every struggle more owing to the weakness of the Asiatic character than to the bare effect of our own brilliant achievements, on the same principle we may set down as certain, that whenever one twentieth part of the population of India becomes as provident and as scheming as ourselves, we shall run back again, in the same ratio of velocity, the same course of our original insignificance "—Carnations, in the Asiatic Journal, May, 1821.

20 Fm 57

निस्सन्देह पञ्चाब के राजनैतिक पतन का मुख्य कारण पञ्चाव के उस समय के राजनैतिक नेताओं और प्रभावशाली कुलों के चरित्र का आश्चर्य जनक पतन था। विशेष कर महाराजा रणजीत-सिंह के उत्तराधिकारियों का चरित्र काफ़ी गिर चुका था, जिस पर हम अधिक कहना नहीं चाहते। राजकुल से उतर कर लालसिंह, तेजसिंह और गुलाबसिंह सिख साम्राज्य के तीन मुख्य स्तन्त्र थे और ये तीनों ही स्वार्थ, विश्वासघात और दंशदोह की मृति साबित हुए।

तैयारी पूरी करने के बाद हार्डिञ्ज के खिस में श्राक्रमण करने का कोई वहाना ढूंढ़ निकालने की खिनता उत्पन्न मेजर बॉक्फुट हुई। लुधियाना, पंजाब और बिटिश भारत की सरहद पर था। मेजर बॉडफुट लुधियाने में गवरनर जनरल का एजएट था। सिखों को भड़का कर या जिस तरह हो सके, श्राक्रमण का बहाना ढूंढ़ने का काम ब्रॉडफुट को सौंपा गया। पलेनब्र इंगलिस्तान से बैठा हुआ पंजाब के मामले में इतना अधिक शौंक ले रहा था कि अर्थ सन् १८४५ को उसने एक पत्र द्वारा लन्दन से बॉडफुट को सावधान किया कि—"आप जहाँ तक हो सके, लाहीर दरवार के विविध दलों में मेल न होने दें।" बॉडफुट अपने मालिकों की इच्छा को योग्यता के साथ पूरा करता रहा।

सतलज नदी के इस पार कुछ इलाक़ा महाराजा पटियाला इत्यादि कई सिख नरेशों का था और ये सब नरेश अंगरेज़ सरकार के संरक्षण में थे। कुछ थोड़ा सा इलाक़ा लाहौर दरवार का था 745 L

चुका था। राजा गुलावसिंह ने सिख क़ौम, अपने देश और अपने स्वामी महाराजा रणजीतसिंह के नाबालिग पुत्र,तीनों के साथ दग़ा करके अंगरेज़ों का साथ दिया, जिसके इनाम में उसे और उसके वंशजों को बाद में काशमीर की विशाल रियासत प्रदान की गई।

वास्तव में भारतीय चरित्र का बह पतन, जिसके कारण श्रंगरेज़ों ने इस देश में श्रपना साम्राज्य कायम कर
भारतीय चरित्र
पाया, किसी भी दूसरे प्रान्त के इतिहास में
इतनी बार और इतने ज़ोरों के साथ नहीं चमकता
जितना पञ्जाब के इतिहास में। श्राज से सी वर्ष पूर्व का एक
श्रंगरेज श्रफसर ज़िखता है —

"हमें फ़ौरन् यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मारत के एक एक संग्राम में हमारी विजय का कारण इतना अधिक इमारे अपने शानदार कारनामें नहीं हैं जितना कि एशियाई चरित्र की निर्वेजता। × × उसी उस्ल पर हमें यह निश्चित समक्त लेना चाहिए कि जब कभी भारत की शाबादों का बीसवाँ हिस्सा भी इतना दूरदर्शी और इतना चालाक हां जायगा जितने कि हम हैं, तो हमें फिर उसी तेशी के साथ पीछे इट कर पहले की तरह एक तुच्छ चीज बन जाना पड़ेगा।" क

<sup>&</sup>quot;We must at once admit that our conquest of India was, through every struggle more owing to the weakness of the Asiatic character than to the bare effect of our own brilliant achievements, on the same principle we may set down as certain, that whenever one twentieth part of the population of India becomes as provident and as scheming as ourselves, we shall run back again, in the same ratio of velocity, the same course of our original insignificance "—Carnaticus, in the Asiatic Journal, May, 1821.

निस्सन्देह पञ्जाव के राजनैतिक पतन का मुख्य कारण पञ्जाव के उस समय के राजनैतिक नेताओं और प्रभावशाली कुलों के चरित्र का आश्चर्य जनक पतन था। विशेष कर महाराजा रणजीत-सिंह के उत्तराधिकारियों का चरित्र काफ़ी गिर चुका था, जिस पर हम श्रधिक कहना नहीं चाहते। राजकुल से उतर कर लालसिंह, तेजसिंह और गुलाबसिंह सिख साम्राज्य के तीन मुख्य स्तम्य थे और ये तीनों हो स्वार्थ, विश्वासधात और देशद्रोह की मृति साबित हुए।

तैयारी पूरी करने के बाद हाडिंश के चिस्त में श्राक्रमण करने का कोई बहाना ढूंढ़ निकालने की चिन्ता उत्पन्न में जर बॉडफुट हुई। लुधियाना, पंजाब और ब्रिटिश भारत की सरहद पर था। मेजर बॉडफुट लुधियाने में गचरनर जनरल का पजरह था। सिखों को भड़का कर या जिस तरह हो सके, श्राक्रमण का वहाना ढूंढ़ने का काम ब्रॉडफुट की सौंपा गया। पलेनब्रु इंगलिस्तान से बैठा हुआ पंजाब के मामले में इतना श्रधिक शौक़ ले रहा था कि ७ मई सन् १८४५ की उसने एक पत्र द्वारा लन्दन से बॉडफुट की सावधान किया कि—'आप जहाँ तक हो सके, लाहौर दरवार के विविध दलों में मेल न होने दें।" ब्रॉडफुट अपने मालिकों की इच्छा की योग्यता के साथ पूरा करता रहा।

सतलज नदी के इस पार कुछ इलाक़ा महाराजा पटियाला इत्यादि कई सिख नरेशों का था और ये सब नरेश अंगरेज़ सरकार के संरत्त्य में थे। कुछ थोड़ा सा इलाक़ा लाहौर दरवार का था जिससे श्रंगरेज़ों का कोई सम्बन्ध न था। महाराजा रखजीतिसिंह के साथ कम्पनी की जो सन्धि हो चुकी थी उसमें श्रंगरेज़ों ने यह वादा किया था कि इस रखजीतिसिंह के इस इलाक़े में किसी तरह का इस्तत्तेप न करेंगे। इतिहास लेखक कतान कनिङ्कम लिखता है—

"मेजर बॉडफुट की सब से पहली काररवाइयों में से एक यह थी कि उसने यह एलान कर दिया कि लाहीर दरबार का वह इलाज़ा, जो सतलज के इस पार है, उतना ही श्रंगरेज़ों के संरचण में है जितना कि पटियाला श्रौर श्रन्य नरेगों के इलाक़े; श्रौर यदि महाराजा दलीपसिंह की मृत्यु हुई या उसे तक़्त से उतार दिया गया तो श्रंगरेज़ कम्पनी को इस इलाक़े के ज़बत कर लेने का श्रीवकार होगा। इस बात की सूचना बाज़ाबता सिख दरबार को नहीं दी गई, किन्तु सब की इसका पता था, श्रौर मेजर बॉडफुट ने इसी पर श्रमल किया × × ×।

"इसके अलावा ( सतलज पर ) पुल बाँधने के लिए जो किश्तियाँ बस्बई में तैयार कराई गई थीं वे सन् १०४४ की पतकड़ में फ्रीरोज़पुर की आर रवाना कर दी गई । मेजर ब्रॉडफ़ुट ने यह ज़ाहिर करने के लिए कि इन सशस्त्र किश्तियों की इमले का डर है हुकुम दिया कि सिपाहियों की ज़बरदस्त गारदें हिफ़ाज़त के लिए फ्रीरोज़पुर तक इन किश्तियों के साथ जायें। किश्तियों के फ्रीरोज़पुर पहुँचते ही उसने अपने आदिमयों को पुल बनाने का अभ्यास कराना शुरू किया। इन सब बातों से उसने क्ररीब क्ररीब थह आहिर कर दिया कि युद्ध शुरू हो गया है।" अ

<sup>\*</sup> Cunningham's History of the Sikhs, pp. 297, et seq.

#### पहला सिख युद्ध

निस्सन्देह ब्रॉडफुट का लक्ष्य किसी तरह सिखों को भड़का कर उनकी श्रोर से युद्ध शुरू करानाथा।

उधर गवरनर जनरल हार्डिअ युद्ध का बहाना न मिलने से वेचैन हो रहा था।

२३ श्रक्तूबर सन् १=४५ को उसने लॉर्ड एलेनब्रु के नाम एक पत्र में लिखा—

"किन्तु एक्षाब या तो सिखों का होना चाहिए और या आंगरेज़ों का; × × देर करना केवल इस प्रश्न के निबटारे की कुछ दिनों के लिए टालना है; साथ ही हमें याद रखना चाहिये कि श्रभी तक उम्होंने युद्ध का कोई कारण हमारे हाथों में नहीं दिया।"\*

इससे नौ महीने पहले २३ जनवरो सन् १=४५ को उसने लॉर्ड पलेनवु को एक श्रीर पत्र में लिखा था—

बहाने की तलाश

''यदि अपने मित्र (पञ्जाब) की उसकी इस
विपत्ति की अवस्था में इड्ए जाने के लिए इमारे पास वजह भी हो, तो भी

हम इस समय तैयार नहीं हैं श्रीर उस समय तक तैयार नहीं हो सकते जब तक कि खून चलने सगे श्रीर सतलज ज़ोर से न बहने जगे।×××

किन्तु यदि यह महीना श्रक्तवर का भी होता श्रीर हमारी सेना बिलकुल तैयार होती, तो भी हम पञ्जाब पर हमला करने का बहाना क्या ले सकते थे ?

''श्रात्म रचा हमसे यह चाहती है कि हम सिखों की सेना को तितर

<sup>\* &</sup>quot;The Punjab must, however, be Sikh or British; . . . The delaw is merely a postponement of the settlement of the question, at the same time we must bear in mind that as yet no cause of war has been given "-Sir Henry Harding to Lord Ellenborough, October 23, 1845

वितर कर दें; किन्तु × × इम अपने उस दोस्त के इसाक्षे पर कब्ज़ा जमा सेने का बहाना क्या बताएँगे, जिसने कि हमारी विपत्ति के समय में हमें अपनी बिगड़ी हुई अवस्था फिर से सुधारने में सदद दी थी ?" %

निस्सन्देह सिख युद्ध करना न चाहते थे, सिख निर्दोष थे, श्रंगरेज युद्ध के लिए उत्सुक थे, श्रौर श्रागामी युद्ध का एक मात्र कारण कम्पनी की साम्राज्य पिपासा थी।

कहा जाता है कि मार्च सन् १ = ४५ के लगभग पहले सिखों ने अपनी सरहद से निकल कर अंगरेज़ी इलाक़े पर हमला किया; अर्थात् सिख सवार सेना सतलज पार करके हरीकेपत्तन के निकट तलवएडी नामक ग्राम पर आ पहुँची। कम्पनी के अफ़सरों ने और मेजर बॉडफुट ने इस घटना को सिख सेना का कम्पनी के इलाक़े पर हमला करना ज़ाहिर किया है। किन्तु सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक कनिङ्गम से पता चलता है कि वास्तव में यह घटना क्या थी।

किन क्षित कि क्षत के इस पार कोटकपूरा नाम का एक नगर लाहोर द्रबार के राज में था। सह का पहाड़ वहाँ पर नगर की रक्षा के लिए लाहोर द्रबार की ओर सं कुछ सवार पुलिस रहा करती थी। इस पुलिस

<sup>\* &</sup>quot;Even if we had a case for devouring our ally in his adversity, we are not ready and could not be ready until the hot winds set in and the Sutla; becomes a torrent, . . . but on what plea could we attack the Punjab if this were the month of October, and we had our army in readiness:

<sup>&</sup>quot;Self preservation may require the dispersion of this Sikh army,....but how are we to justify the seizure of our friend's territory, who in our adversity assisted us to retrieve our affaits?"—Harding to Ellenborough, January 23, 1845

Mit have

की समय समय पर तबदोली होती रहती थी। इस मौके पर कुछ सिख सवार फीरोजपुर के निकट सतलज पार करके इन संरक्षकों की जगह लेने के लिए कोटकपुरा जा रहे थे। सतलज पार करने के लिए इन लोगों ने श्रंगरेज सरकार से पहले सं इजाजत नहीं ली थी। कनिङ्गम का मत है कि इतने थोड़े से सवारों के लिए, जो इस तरह के काम के लिए जा रहे हों. सन्धि के अनुसार इजाज़त की कोई आवश्यकता न थी। फिर भी मेजर ब्रॉडफर ने, जो नेवल भगड़ा मोल लेना चाहता था, इन सिख सवारों को सतलज पार कर वापस लौट जाने की आजा दी। सिख श्रफ़सर लड़ना न चाहते थे, उन्होंने मेजर बॉडफ़ुर का कहना मान लिया। वे पीछे लौट पड़े, इस पर भी मेजर बॉडफुट की तसल्ली न हुई । उसने सेना सहित उनका पीछा किया । ठीक उस समय जब कि सिख सवार नदी को पार कर लौट रहे थे, श्रंगरेजी सेना उनके पीछे आ पहुँची। अंगरेज़ी सेना ने बिना कारण सिख सवारों पर गोली चला दी। सिख दलपित को इस बात की चिन्ता थी कि मैं श्रकारण श्रपने दरवार की श्रंगरेज़ी के साथ युद्ध में घसीटने का कारण न बन जाऊँ। इसलिए विना श्रंगरेजी सेना की गोलियों का जवाब दिए वह शान्ति के साथ नदी पार कर पीछे लौट गया श्रीर यह छोटा सा मामला वहीं समाप्त हो गया। फिर भी अपने मतलब के लिए इस राई का पहाड बनाया गया। यह समस्त बयानं कप्तान कतिङ्वम का है।#

<sup>\*</sup> Cunningham's History of the Sikhi, p 296

444 m

लाहौर दरवार श्रपनी सरहद के ऊपर कम्पनी की युद्ध की

तैयारियों को श्रोर इन सब वानों को श्रच्छी तरह सिन्धका लगातार देख रहा था। वह श्रव समभ गया कि श्रंगरेज़ीं उन्नंघन का इरादा शान्ति कायम रखने का नहीं है।

लाहौर दरबार को श्रंगरेज़ों के विरुद्ध श्रौर भी कई शिकायतें थीं।

जाहार दरबार का अगरज़ा क विरुद्ध आर मा कई ।शकायत या । उनकी एक शिकायत थी कि कई बार अंगरेज़ों ने पिछली सन्धि

का उज्जंघन किया। निरुसन्देह ये शिकायते श्रत्यन्त गम्भीर थीं। फिर भी हमें उनके विस्तार में पड़ने की श्रावश्यकता नहीं है। सिखों की शिकायतों में से एक शिकायत यह भी थी कि फ़ीरोज़पुर

का नगर वास्तव में लाहौर दरबार का था, श्रौर श्रंगरेज़ों की प्रार्थना के श्रमुसार कुछ शर्तों पर उन्हें दे दिया गया था। इन शर्तों में मं

क अनुसार कुछ शता पर उन्हें द । दया गया या । इन शता म म पक यह थी कि श्रंगरेज़ पक नियमित संख्या से श्रधिक सेना वहाँ पर न रक्खेंगे । फिर भी श्रंगरेज़ विना लाहौर दरवार की इजाजत

के फ़ीरोज़पुर की संना को बेतहाशा बढ़ाते चले गए। लाहौर दरबार का कहना था कि सन्धि के श्रद्धसार सिख कर्मचारियों इत्यादि के सतलज पार करने में अंगरेज़ों को किसी तरह की बाधा

न डालनी चाहिए थी, किन्तु श्रंगरेज़ इस विषय में लगातार सिन्ध का उन्नंघन करते रहे श्रौर बार बार लाहौर के उन कर्मचारियों का

श्रपमान करते रहे जो सतज्ज पार करते थे, इत्यादि । उस समय के सरकारी श्रौर ग़ैर सरकारी लेखकों ने श्रंगरेजों

के ऊपर महाराजा रणजीतसिंह के श्रानेक एह-श्रहसान फ़रामोशी सानों को मुक्तकएठ से स्वीकार किया है। श्रंगरेज़ों को प्रसन्न करने के लिए रणजीतसिंह ने श्रपने देशवासियों के साथ श्रौर श्रापत्ति में पड़े हुए जसवन्तराव होलकर के साथ विश्वासघात किया; श्रौर वह भी ऐसे श्रवसर पर जब कि यदि रणजीतसिंह होलकर का साथ दे जाता तो बहुत सम्भव, विलक्ष करीव करीव निश्चित है कि श्रंगरेजी साम्राज्य की जड़ें

भारत सं उसी समय उखड़ गई होतीं। अ दलीपसिंह के गद्दी पर बैठने के समय गवरनर जनरल ने उसे रणजीतसिंह का न्याय उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया था श्रीर वादा किया था कि श्रंगरेज किसी दूसरे हकदार का पत्त न लेंगे। लेकिन रणजीत-सिह के साम्राज्य को नष्ट करने, दलीपसिंह को उसके पैतृक राज सं वञ्चित रखने और पञ्जाब को श्रंगरेज़ी साम्राज्य में मिलाने के लिए इस समय साजिशों का एक विशाल जाल पूरा जा रहा था। नवम्बर सन् १८४५ का महीना निकट स्रा रहा था लॉर्ड प्लेनबु के अनुमान के अनुसार अंगरेज़ी की सिख सेना को तैयारी पूरी हो चुकी थी। अक्तूबर सन् १=४५ भड़काने के प्रयत में सर हेनरी हार्डिञ्ज ने कलकत्ते से पञ्जाव की श्रोर प्रस्थान किया । सरहद सं ऊपर श्रंगरेज़ी फ़ौजों के जमा होने श्रीर गवरनर जनग्ल के उस श्रीर प्रस्थान करने से सिख पूरी तरह समक्त गए कि श्रंगरेज़ों का इरादा क्या है। श्रभी तक भी

लाहौर दरबार शान्ति श्रौर श्रैर्य के साथ सब बातों को बरदाश्त कर रहा था। इसी कारण श्रंगरेज़ों को हमला करने का कोई ज़ाहिरा

\* The Career of Major Broadfoot, p 268

१२८०

#### भारत में श्रंगरेज़ी राज

वहाना हाथ न आ रहा था। अब हाडिं अ ने लालसिंह और तेज-सिंह पर ज़ोर दिया कि जिस तरह हो सके, सिख सेना को भड़का कर उससे अंगरेज़ी इलाक़े पर फ़ौरन हमला करा दिया जाय, ताकि अंगरेज़ों को युद्ध छेड़ने का बहाना मिल सके। सिखों को भड़काने के लिए सेना में अनेक गुप्तचर नियुक्त किए गए। अन्त में देशधातक लालसिंह और तेजसिंह ने कुछ सिख सेना को भड़का कर उससे अंगरेज़ी सरहद पर हमला करवा दिया। कप्तान कनिङ्मम इस विषय में लिखता है—

दिखाई न दे गई होतीं तो वे ब्राबर्सिह और तेजसिंह जैसे धनकीत मनुष्यों के कपटपूर्ण भड़काने की छोर कुछ भी ध्यान न देते, सिख सेना से ताने दे देकर पूछा गया कि क्या तुम ख़ाबसा राज की सीमाओं को कम होते हुए छौर बाहोर के मैदान पर दूरवर्ती यूरोप के बाशिन्दों का क्रब्ज़ा होते हुए चुपचाप कैठे देखते रहोगे? उन बोगों ने उत्तर दिया कि हम बोग गुरु गोविन्द के राज की समस्त प्रजा की रचा करने में अपने प्राण न्यों छावर कर देंगे, छौर छागे बढ़ कर हमला करने वालों की सरहद के अन्दर उनसे युद्ध करेंगे। '' क्ष

"यदि सिख सेनाओं के चतुर पञ्जों को अंगरेज़ों की सैनिक तैयारियाँ

\* "Had the shrewd committees of the armies observed no military

preparations on the part of the English, they would not have heeded the insidious exhortations of such mercenary men as Lal Singh and Tej Singh, . the men were tauntingly asked whether they would quietly look on while the limits of the Khalsa dominion were being reduced, and the planes of Lahore occupied by the remote strangers of Europe, they answered that hey would defend with their lives all belonging to the Commonwealth of Govind, and that they would march and give battle to the invaders on their-times ground. "—History of the Sikhs, by Cunningham, p 299

## पहला सिख युद्ध

ज़ाहिर है कि सीधे श्रौर वीर सिख सिपाहियों के साथ कितनी नीच चाल चली गई। जिन लोगों को वे अपने वीर सिख नेता समभ रहे थे वे ही उनके सर्वनाश के लिए

सिपाहियों के उत्पुक थे श्रीर उसकी तदवीरें कर रहे थे। साथ नीच चालें कतान निकल्सन ने मेजर ब्रॉडफुट के नाम २३ नवम्बर सन्१=४५ के एक पत्र में साफ लिखा है किराजा लालसिंह

ने श्रंगरेज़ों की इच्छा के श्रनुसार सिख सेना को भड़का कर उससे अंगरेज़ी सरहद पर हमला करवाया । निस्सन्देह उस समय के लाखों गुरीव सिख सिपाहियों की सची बीरता, उनके बढ़े हुए धार्मिक उत्साह श्रीर उनके श्रात्मोत्सर्ग के मुकाबले में सिख नेताश्री

के कपट, उनके नीच स्वार्थ, उनके देशद्रोह श्रीर उनके विश्वासघात का दृश्य ऋत्यन्त दुखकर है।

सारांश यह कि ठीक नवम्बर सन् १८४५ के मध्य में लालसिंह

ही के अधीन सिख सेना लाहौर से चल पड़ी। पञ्जाब हइपने का इस सेना ने सतलज नदी को पार किया और बहाना श्रंगरेज़ों को पञ्जाब 'हड़पने' का बहाना हाथ

श्राया। वास्तव में सारा नाटक पहले से निश्चित था।

हैदरत्राली, दौलतराव सींधिया और अन्य भारतीय नरेशों के समान महाराजा रणजीतसिंह ने भी अनेक रणजीतसिंह के यूरोपियन अफ़सरों को अपनी सेना में नौकर

यूरोपियन नौकर रख रक्खा था। ये यूरोपियन अफ़सर सङ्कट के समय ऋपने हिन्दोस्तानी मालिकों की ऋोर प्रायः कभी भी नमक

हलाल सावित नहीं हुए। इन्हीं में एक जनरल वेखुरा इस समय लाहौर सेना के अन्दर अंगरेज़ों का ख़ास गुप्तवर था। सिखों की सैनिक कोन्सिल ने सब से पहला दूरदर्शिता का कार्य यह किया कि इस तरह के समस्त यूरोपियन अफ़सरों को अपनी सेना से बरख़ास्त कर दिया। किन्तु अपने घर के भेदियों का उन्हें उस समय तक भी पता न था।

युद्ध का काफ़ी बहाना मिल गया। १३ दिसम्बर सन् १८४५ को गवरनर जमरल सर हेनरी हाडिं ने महायुद्ध का प्लान
राजा दलीपसिंह के साथ युद्ध का प्लान किया
श्रीर इस प्लान द्वारा सतलज के इस पार के दलीपसिंह के तमाम
हलाके को कम्पनी के राज में मिला लिया। पञ्जाब के सरदारों श्रीर
पञ्जाब की प्रजा के नाम गवरनर जनरल का यह प्रलान, इस तरह
के श्रान्य राजनैतिक प्रलानों के समोन, भूठ श्रीर छल से भरा हुआ
था। इस प्रलान द्वारा पञ्जाब के जागीरदारों, ज़मींदारों, सरदारों
श्रीर वहाँ की प्रजा को बहका कर श्रीर प्रलोभन दे देकर बालक
दलीपसिंह के विरुद्ध करने की पूरी चेष्टा की गई।

सरकारी उत्लेखों से मालूम होता है कि गवरनर जनरल हाडिश्व को उस समय सिखों के दिल्ली पर हमला करने की आशङ्का थी। इसलिप दिल्ली में सेना बढ़ा दी गई और चारों ओर की सड़कों की रहा का विशेष प्रवन्ध किया गया।

यदि राजा लालसिंह श्रंगरेज़ों से मिला न होता तो सिख सेना के सतलज पार करते ही वह फ़ीरोज़पुर की श्रंगरेज़ी छावनी पर हमला करता। किन्तु यह सिखों को उलटा मुदकी की श्रीर बढा ले गया। १६ दिसम्बर सन् १८४५ को मुदकी मुदकी मुदकी सुदकी का संग्राम में दोनों श्रीर को संनाश्रों के बीच धमासान युद्ध हुआ। श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों का कथन है कि जिस मयङ्कर बीरता के साथ सिखों ने श्रंगरेज़ों सेना का मुक़ावला किया, श्रीर जितनी ज़बरदस्त दानि श्रंगरेज़ों को सहनी एड़ी, उससे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि यदि सिख सेना के साथ विश्वासघात न किया जाता तो मुदकी के ऐतिहासिक मैदान में श्रंगरेज़ी सेना का एक सिपाही भी जिन्दा न बचता। किन्तु राजा लाखसिंह और तेजसिंह की कोशिशों से सिख सिपाहियों को छरें की जगह सरसों और बाकद की जगह रेंगा हुआ आटा बोरों में भर कर दे दिया गया। स्वभावतः मुदकी का मैदान श्रंगरेज़ों के हाथों में रहा।

मुद्देश की लड़ाई के बाद सिख सेना वहाँ से हट कर फ़ीरोज़शहर पहुँची। फ़ीरोज़शहर में फिर एक ज़बर
कीरोज़शहर का
दस्त संग्राम हुआ, जिसमें एक दार विजय
संग्राम
सिखों की रही। कहा जाता है कि फ़ीरोज़शहर
में अंगरेज़ों को जितनी भारी हानि सहनी एड़ी उतनी भारत के
किसी भी दूसरे मैदान में नहीं सहनी एड़ी थी। स्वयं गवरनर
जनग्ज हाडिआ, जो अपनी सेना के साथ था, इतना धवरा गया
कि उस दिन रात को उसने अंगरेज़ अफ़सरों और उनके वाल
बच्चों को पीछे हटा लंने का पूरा प्रवन्ध कर लिया। शेष अंगरेज़

अफ़सर इससे भी अधिक घवराए हुए थे। यदि पूरी सिख सेना उस समय आगे वड़ आती तो अंगरेज़ों का पता न चलता, किन्तु देशद्रोही लालसिंह ने इस विजय के बाद सिखों को आगे वड़ने से रोके रक्खा। इतिहास लेखक विलियम एडवर्ड्स इस विषय में लिखता है:—

''यदि सिख सेना रात को आगे बढ़ आती तो परिणाम हमारे लिए निस्सन्देह अध्यन्त धातक होता, क्योंकि हमारी यूरोपियन सेनाओं की संख्या बहुत घट चुकी थी और तोंगों और बन्दूकों दोनों के लिए हमारा गोला बारूद करीब करीब ख़रम हो चुका था। उस समय हम लोग यह न समक सके कि सिखों की नई सेना अपने साथियों की मदद के लिए आगे क्यों न बढ़ी। किन्तु बाद में मुक्ते लाहीर में पता लगा कि सिखों के नेताओं ने यह बहाना लेकर सेना को रांके रक्ला कि आज का दिन लड़ाई के लिए अशुभ है। कारण यह था कि रीजयट राजा लालसिंह का हरगिज़ यह इरादा न था कि उसकी फ्रीज़ें विजय अप्त करें; इसके विपरीत वह यह चाहता था कि अंगरेज़ सदा के लिए सिख फ्रीजों का नाश कर डालें।'\*

लालसिंह की नीचता श्रौर विश्वासघातकता का इससे श्रिधिक श्रौर क्या प्रमाण हो सकता है ?

फ़ीरोज़शहर का मैदान भी अन्त में अंगरेज़ों ही के हाथ रहा। किनङ्घम लिखता है कि गवरनर जनरल ने इस समय पक नया प्लान प्रकाशित किया, जिसमें उन सिपा-सिखों को प्रलोभन हियों और श्रफ़्सरों को, जो सिख सेना को

<sup>\*</sup> Reminiscences of a Bengal Civilian, by William Edwards p, 97

छोड़ कर अंगरेजों की ओर आमिले, तीन तरह के प्रलोभन दिए-

एक तात्कालिक नक़द इनाम, दूसरे भविष्य के लिए पेनशनें, श्रौर तीसरे सब से ऋदूत प्रलोभन यह कि जो लोग सिख सेना को छोड़ कर ग्रंगरेज़ों की श्रोर चले श्राएँगे उनके यदि कोई मुक़दमे श्रंगरेज़ी श्रदालतों के सामने पेश होंगे तो उन मुकदमों का फ़ैसला तुरन्त

( उनके हक़ में ? ) कर दिया जायगा !#

फीरोजशहर की लड़ाई में अनेक वड़े बड़े अंगरेज अफ़मरी श्रीर सैनिकों की मृत्यु हुई, जिनमें से एक मेजर ब्रॉडफुट भी था।

इस समय के निकट गवरनर जनरल को डर हुन्ना कि कहीं

पटियाले का राजा इन जोशीले खालचा महाराजा परियाला

सिपाहियों के साथ न मिल जाय। महाराजा को प्रलोभन पटियाले को अपनी ओर रखने के लिए विलियम

एडवर्डंस की उसके पास भेजा गया। पूर्व से आने वाली अंगरेज़ी सेनाका रास्ता भी पटियाले की रियासत से होकर था, श्रीर हार्डिञ्ज को इस बात का डर था कि यदि परियाला सिखों के

साथ मिल गया तो अंगरेज़ी सेना के लिए बच कर निकल सकना या पीछे से श्रपना सम्बन्ध कायम रख सकना श्रसम्भव हो जायगा। विलियम एडवर्डस ने महाराजा परियाला से वादा

किया कि यदि आपने कम्पनी का साथ दिया तो युद्ध के बाद जी इलाका कम्पनी के हाथ आपगा उसका एक हिस्सा आपको टे

<sup>\* &</sup>quot;The anxiety of the Governor-General may be further inferred from his proclamation encouraging desertion from the Sikh ranks, with the

दिया जायगा और आपका रुतवा बढ़ा कर न केवल सतलज के इस पार की रियासतों में सबसे ऊँचा कर दिया जायगा, बलिक हिन्दोन्तान के बड़े से बड़े और प्राचीन महाराजाओं के तुल्य आपकी पदवी कर दी जायगी।\*

विलियम एडवर्ड्स को ऋपने उद्देश में पूर्ण सफलता 'प्राप्त हुई।

श्रंगरेज़ी सेना के सतलज पार कर लाहीर की ओर बहने से पहले श्रलीवाल श्रीर सुवरांव नामक स्थानों पर दो श्रीर लड़ाइयाँ लड़ी गईं।

इन दोनों लड़ाइयों में अलोवाल की लड़ाई अधिकतर एक करोलकिएत लड़ाई थी। बुडीवाल में अंगरेज़ी अलीवाल की सेना का सामान सिख सेना ने छीन लिया जहाई था। इस बटना को किसो तरह खींच तान कर भी अंगरेज़ीं को विजय नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर बाद अलीवाल में सिख सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता चला जा रहा था। अंगरेज़ी सेना के कुछ सिपाहियों ने उनके पीछे गोली चला दी। दोनों और से थोड़ी सी फट फट हुई। फ़ीरोज़शहर की हार के कारण अंगरेज़ों के युद्ध बल का उस समय चारों और मज़ाक उड़ रहा था। फ़ीरन अलीवाल की इस छोटी सी घटना

assurance of present rewards and future pensions, and the immediate decision of any law suits in which the deserters might be engaged in the British provinces. "—Cunningham's History of the Sikhis, page 311.

<sup>\*</sup> Reminiscences of a Bengal Civilian, pp 92, 93.

\_ Hayang Ked

चुके हैं !"\*

को बढ़ा कर श्रंगरेज़ों की एक शानदार विजय ज़ाहिर किया गया। एक श्रंगरेज़ लेखक जो मौके पर मौजूद था, लिखता है कि—''श्रलीवाल की लड़ाई सरकारी पत्रों की लड़ाई थी, क्योंकि जब तक हम लोगों ने सरकारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी तब तक हममें सं किसी को यह भी पता न था कि हम कोई लड़ाई लड़

सुवराव की लड़ाई नीति की द्रष्टि से श्रंगरेज़ी कौम के लिए

श्रीर भी श्रधिक लज्जाजनकथी। इतिहास लेखक सुवराँव की लड़ाई विलियम पड़वर्ड्स लिखता है कि "जिस समय गवरनर जनरल फ़ीरोज़पुर में था उस समय राजा लालसिंह के गुप्तचरों ने श्राकर सिख सेना की स्थिति इत्यादि के विषय में गवरनर जनरल को बड़ो कीमती ख़बरें दीं। सिखों ने बड़ी वीरता के साथ जान लड़ा कर युद्ध किया। किन्तु उन्हें किश्तियों के पुल की श्रोर हटा दिया गया। यह बात पहले से तय हो चुकी थी कि संग्राम श्रुक होते ही सिखों के नेता राजा लालसिंह श्रीर तेजसिंह स्वयं पुल के पार पहुँच कर पुल को तोड़ डालोंगे, उन्होंने ऐसा ही किया।"रां

सुबराँव के मैदान में अकेले लालसिंह और तेजसिंह ही असहाय

derings of a lyangransi in main, by Andrew Leith Adams be D.

<sup>†</sup> Reminiscences of a Bengal Civilian, pp. 99, 100.

सिख सिपाहियों के साथ विश्वासघात करने वालं न थे। विलियः पडवर्ड स श्रीर श्रागे चल कर लिखता है—

सिखों के विश्वास

"मुद्की, फ्रीरोज़शहर श्रीर श्रजीवाल में सिखों की

धातक नेता पराजय के बाद सिख सेना का विश्वास राजा बालसिंह, तेजसिंह श्रीर अपने अन्य नेताश्रों पर से बिलकुल डठ गया। वे उन पर यह दांच सामाने लगे कि ये लोग सिखीं के नाश के खिए श्रंगरेज़ सरकार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने श्रव जम्मू के राजा गुलाबसिंह को अपना नेता बनने के लिए बुला भेजा। राजा गुलाबसिंह ने स्वीकार कर लिया श्रीर श्रपनी एक बहुत बड़ी विश्वस्त पहाड़ी सेना लेकर खाहीर आ पहुँचा । लाहीर दरबार को उसने यह समकाया कि मैं श्रपनी इस सेना से लाहौर के क़िले की रचा कर लूँगा, क़िले के श्रन्दर की सिख सेना की सतजज नदी ( सुवराँव ) की श्रीर भेज दिया जाय । X X प्राुक्तावसिंह ने इस सिख सेना से ज़ार देकर यह भी कह दिया कि जब तक में तुमले न श्रा मिलूँ तब तक श्रंगरेज़ों पर हमला करने का प्रयक्ष न करना। यह कह कर वह एक न एक बहाना लेकर अपना जाना ट्रजाता रहा। वह अच्छी तरह जानता था कि उचित समय पर श्रंगरेज़ हमला करके सुबराँव जीत लेंगे।"\*

इतिहास लेखक किनिङ्कम ने भी साफ़ लिखा है कि श्रंगरेज़ों श्रोर सिख सेना के नेताश्रों में यह पहले से तय हो चुका था कि श्रंगरेज़ों के हमला करने पर सिख नेता श्रपनी फ़ौज की छोड़ कर श्रलग हो जायँ, उसे कट जाने दें, सतलज पार करने में श्रंगरेज़ों

<sup>\*</sup> Ibid, p. 104.





By Courtesy of the Curator Central Mu

का विरोध न करें श्रौर लाहौर तक की सड़क श्रंगरेज़ी सेना के लिए खोल दें।\*

किनिङ्गम ने विस्तार के साथ लिखा है कि किस प्रकार सुवराँव में विश्वासघाती नेताओं ने सिख सेना को ले सिख सैनिकों की जाकर ऐसे स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ पर कि

मसीम वीरता नदी को पार कर सकना असमभव था। वहाँ पर अंगरेज़ी सेना ने उन्हें दोनों ओर से घेर कर उन पर इमला

श्राने के लिए तैयार न हुआ। निर्दय नेताओं ने श्रपनी इस वीर सेना का सर्वनाश कर ट्रेन के उद्देश से तोपख़ाने सहित उन्हें नदी के श्रन्दर बढ़ा दिया श्रीर वहाँ पर श्रपनी श्राँखों के सामने श्रंग-

किया; फिर भी एक भी सिख सिपाही विदेशियों की शरण

रेजी सेना के हाथों उनका वघ करवाया। यहाँ तक कि सतलज नदी लाशों से भर गई और नदी का जल ख़ून से रँग गया। इस प्रकार सुवराँव के मैदान में सतलज नदी के ऊपर देशद्रोही लाल-

सिंह, तेजसिंह श्रौर गुलावसिंह ने रणजीतसिंह के कायम किए हुये साम्राज्य, पञ्जाब की स्वाधीनता श्रौर वीर तथा श्रजेय सिख कौम, तीनों का खन करवा डाला !

उस समय के देशभक्त और वफ़ादार सिख सरदारों में शाम-सिंह श्रटारी वाले का नाम सदा के लिये स्मर-शामसिंह श्रटारी सीय रहेगा। किनङ्गम लिखता है—

वाला "किन्तु बृढ़े शामसिंह को श्रपनी प्रतिज्ञा का

<sup>\*</sup> History of the Sikhs, p 324.

स्मरगा रहा। उसने शोग की पोशाक (कोरे सफ़ोद वस्त्र) धारण किए और ध्रपने आस पास के सब सैनिकों को यह याद दिला कर कि गुरु ने युद्ध में मरने वाले वीरों से अनन्त सुख का वादा किया है, उसने बार बार उन्हें ध्रपने चारों ओर जमा कर लिया और गुरु के नाम पर प्राणा न्यों छावर करने के लिये प्रेरित किया। अन्त में अपने इन्हीं देशबन्धुओं की लाशों के देर के उपर वह भी स्वयं शहीद हो कर गिर पड़ा। "\*

प्रथम सिख युद्ध में सिखों की २२० तोपें श्रंगरेज़ों के हाथ लगीं। इनमें से =० तोपों के विषय में गवरनर-सिखों की तोपें जनरता ने लिखा कि इतनी बड़ी तोपें उस समय यूरोप में कहीं भी मौजूद न थीं, उनकी मार श्रंगरेज़ी तोपों के मुक़ावले में कहीं श्रधिक दूर तक जाती थी, पीछे को धका कम लगता था श्रौर चलाने के समय जितनी जल्दी श्रंगरेज़ी तोपें गरम हो जाती थीं उतनी जल्दी ये न होती थीं।

सुबराँव की लड़ाई के बाद १२ फ़रवरी सन् १८४६ को गवरनरजनरल हार्डिज सतलज पार कर लाहौर की श्रोर
लाहौर दरबार के
लारेन्स था जो बाद में सर हेनरी लॉरेन्स के
नाम से विख्यात हुआ। लाहौर में देशद्रोही राजा गुलाबसिंह ने
इस सुन्दरता के साथ समस्त प्रबन्ध कर रक्का था कि मार्ग में
किसी ने भी पक गोली श्रंगरेज़ी सेना पर न चलाई। फिर भी
विलियम पड़वर्ड्स लिखता है कि पञ्जाब पर कृब्ज़ा जमाने के लिए

<sup>\*</sup> Ibid, p 327.

गवरनर जनरल को अंगरेज़ी सेना विलकुल थोड़ी मामल हुई। गवरनर जनरल सिखों की वीरता देख चुका था। इसलिए उसे यह भी विश्वास न था कि देश भर में समस्त सिख क़ौम श्रासानी से अंगरेज़ों की श्रधोनता स्वीकार कर लेगी। उसने लाहीर द्रवार के साथ सन्धि कर लेगा ही उचित समका।

मार्च सन् १८४६ में लाहीर दरबार के साथ पहली सन्धि की गई। पञ्जाब का कुछ इलाक़ा लाहीर दरबार और बालक दलोप-सिंह से छीन कर श्रंगरेज़ी राज में मिला लिया गया, श्रीर शेष के ऊपर देशक़ोही लालसिंह को वज़ीर की हैसियत से शासक नियुक्त कर दिया गया।

किन्तु शीघ्र ही इस सन्धि को तोड़ कर एक दूसरी सन्धि की आवश्यकता अनुभव हुई। मालूम होता है कि देशद्रोहियों की लालसिंह को कुछ और अधिक इनाम की आशा पुरस्कार थी। गुलाबसिंह को उसके देशद्रोह के पारि-तोषिक कर काश्मीर का विशाल राज, शेख़ इमामुद्दीन से छीन कर, एक करोड़ रुपया लेकर दे दिया गया। लालसिंह का असन्तोष और भी अधिक बढ़ा। कहा जाता है कि उसने गुलाब-सिंह के काश्मीर पर कुब्ज़ा करने में बाधाएँ डालीं। अन्त मे

कहा जाता है। यह सन्धि १६ दिसम्बर सन् १८४६ को की गई। इस सन्धि के अनुसार रानी किन्दाँ को पन्द्रह हजा़र पाउग्ड

लाहौर ही में पक दूसरी सन्धि की गई, जिसे भैरोंवाल की सन्धि

अर्थात् डेढ़ लाख रुपये सालाना की पेनशन देकर राज प्रवन्ध से

श्रलग कर दिया गया। लालसिंह की मी सत्ता समाप्त कर दी

गई। वाद में उसे क़ैंद करके देहरादून भेज दिया गया। दलीपसिंह के नावालिंग रहने के समय तक के लिए आठ सरदारों की एक कौन्सिल बना दी गई। तेजसिंह इस कौन्सिल का एक सदस्य रहा। यह तय कर दिया गया कि यह कौन्सिल श्रंगरेज़ रेज़िडेएट की हिदायतों के अनुसार राज का समस्त प्रवन्ध करे। युद्ध के दगड़ क्य एक बहुत बड़ी रक्म लाहीर दरबार से बसूल की गई;

दरबार की सेना का एक बड़ा भाग तोड़ दिया गया ; श्रौर उसकी जगह कम्पनी को सेना पञ्जाब में नियुक्त की गई, जिसका ख़र्च लाहौर दरबार पर डाला गया।

गवरनर जनरत सर हेनरी हार्डिअ को 'लॉर्ड'
हार्डिअ की की उपाधि श्रीर कम्पनी की श्रीर से श्रसहाय
इनाम
भारतवासियों के दिये हुये टैक्सों में से तीन
हजार पाउगढ़ सालाना की श्राजीवन पेनशन श्रता की गई।

पञ्जाब की स्वाधीनता का इस प्रकार श्रन्त करने के इनाम में

इस युद्ध में राजा गुलाबसिंह के विश्वासघात की याद में त्राज तक पञ्जाब के श्रनेक लोग 'जम्मू' शहर

जम्मू का नाम लेना प्रपशकुन वंडा शहर' कह कर पुकारते हैं।

गवरनर जनरत लॉर्ड हार्डिझ के शासन-काल की शेष मुख्य मुख्य घटनाएँ बहुत थोड़े में वर्णन की जा सकती हैं। शिवाजी के





राजा प्रतापसिंह, सतारा

[From "Story of Satara," by B 1)

### पहला सिख युद्ध

वंशज सतारा के निर्दोष और पदच्युत राजा प्रतापसिंह को उसने

हार्डिक्ष के शासन काल की ग्रन्य घटनाएँ वनारस के श्रन्दर ऐसी बुरी स्थिति में रक्खा कि राजा प्रतापसिंह की रानी बीमार होकर मर गई, प्रतापसिंह का स्वास्थ्य बेहद विगड़ गया, उसके श्रंगरेज़ जेंतर मेजर कारऐगटर तक ने

प्रतापसिंह की निर्दोषता की तसदीक करते हुये गवरनर जनरल से दया की सिफारिश की, फिर भी लॉर्ड हार्डिअ ने परवा न की और अक्तूबर सन् १८४७ में राजा प्रतापसिंह घुल घुल कर मर गया। अगरेज इतिहास-लेखक लड़लो लिखता है "यह पापकर्म लॉर्ड हार्डिअ के नाम के साथ सदा के लिए लगा रहेगा।" # नैपाल के अन्दर अराजकता, हत्याओं और साजिशों का वैसा ही वाजार गरम किया गया जैसा सिख युद्ध से पहले पञ्जाब में। उस समय से ही नैपालियों में एक मसल मराहूर है कि—'सौदागर के साथ साथ बन्दूक चलती है और इञ्जील के साथ साथ सङ्गीन।' किन्तु नैपाल में सेत्र इतनी आसानी से तैयार न हो सका। अवध के बादशाह को भी 'तम्बीह' करने के लिए लॉर्ड हार्डिअ लखनऊ पहुँचा, किन्तु वहाँ भी मामला पक्ते में अभी कुछ देर थी।

लॉर्ड हार्डिअ अपने आपको एक धर्मनिष्ठ ईसाई प्रकट करता हार्डिअ की था। अक्तूबर सन् १८४६ में उसने एक क़ानून धर्मनिष्ठा पास किया कि रविवार के दिन कोई किसी से

<sup>\* &</sup>quot;With this evil deed Lord Harding's name is' inseparably connected '-British India, by Ludlow, vol. ii, p. 154.

काम न ले। यूरोपियन सिपाहियों के लिए उसने हिन्दोस्तान में श्रनेक नई सुविधाएँ पैदा कर दीं। श्रन्त में १८ जनवरी सन् १८४८ को उसने भारत से प्रस्थान किया और लॉर्ड डलहीज़ी उसको जगह गवरनर जनरल नियुक्त हुआ।



## इकतालीसवाँ अध्याय

# दूसरा सिख युद्ध

भारत के अन्दर श्रंगरेज़ी साम्राज्य की विस्तार देने वालों में
डलहीज़ी का नाम सब से अन्तिम है; अर्थात्
लॉर्ड डलहौज़ी
की निश्चत नीति

गया। ऊपर लिखा जा चुका है कि लॉर्ड ऑकलैएड के समय में
इंगलिस्तान के अन्दर लॉर्ड लैएड्सडाउन के मकान पर वहाँ के
मन्त्रियों और ख़ास ख़ास नीतिझों की एक सभा हुई, जिसमें यह
निश्चय किया गया कि हमें भारत में अपने मित्र देशी नरेशों के
राज्यों को जिस तरह बन एड़े अपने साम्राज्य में मिला मिला कर

श्रपनी वार्षिक श्राय को बढ़ाना चाहिए। \* इसी निश्चत नीति के

<sup>\*</sup> Memoir of General John Briggs, p 279

श्रमुसार लॉर्ड डलहीज़ी ने एक एक कर भारत के रहे सहें देशी राज्यों का ख़ात्मा करना श्रुक कर दिया।

इनमें दो सब सं बड़े राज्य, पञ्जाब श्रीर बरमा थे, जिनमें सब से पहले हम पञ्जाब की कहानी संदोप में बयान करते हैं।

लॉर्ड हार्डिज अपने समय में पञ्जाब की अवस्था की देखते हुए पञ्जाब को विटिश साम्राज्य में मिला लेने का

पक्षाव में श्रसन्तोष साहस न कर सका था । फिर भो १६ दिसम्बर सन् १=४६ वाली भैरोंबाल की सन्धि पर जिस प्रकार श्रमल किया

जा रहा था उससे मालूम होता था कि पञ्जाब के लोगों को भड़का कर दूसरे सिख युद्ध के लिए वहाने पैदा किए जा रहे हैं, ताकि

अन्त में मौक़ा पाकर पञ्जाब की स्वाधीनता का अन्त कर दिया जाय। सर फ़ोडरिक करी इस समय लाहौर का रेज़िडेएट था।

उसके पत्रों सं प्रकट है कि वह आरम्भ सं ही बालक दलीपसिंह श्रौर सिख राज दोनों का शत्रु था और दोनों को समूल नष्ट कर देना चाहता था। रेज़िडेएट की हैसियत से भैरोंबाल की सन्धि के

श्रनुसार करी ही इस समय पञ्जाब का कियात्मक शासक था। राज के एक एक महकमें में उच्च और जि़म्मेवार पदों से देशवासियों को निकाल कर उसने उनकी जगह श्रंगरेज भरती करने ग्रुक्स कर

दिए। पञ्जाबियों में श्रसन्तोष बढ़ने लगा श्रीर उन्हें यह सन्देह होने लगा कि श्रंगरेज़ों का इरादा महाराजा दलीपसिंह के बालिग़

हो जाने पर भी सन्धि की शर्तों के श्रनुसार पञ्जाब का राज उसे सोंप देने का नहीं है, वरन वे पञ्जाब पर स्वयं कब्ज़ा करने की फ़िक में हैं। रेज़िडेगट करी के समस्त व्यवहार से इस सन्देह को अधिकाधिक पुष्टि मिलती गई।

इस समय की पञ्जाब की घटनाओं में सबसे मुख्य मुस्तान की घटना थी। यहाँ तक कि यह घटना ही दूसरे मुख्य का मुख्य कारण बताई जाती है।

मुलतान का प्रान्त महाराजा रणजीतसिंह ने सन् १८१८ में श्रपने साम्राज्य में शामिल किया था। दीवान सावनमल का सावनमल को लाहौर दरबार की श्रोर सं वहाँ

योग्य शासन का शासक नियुक्त किया गया था। मुलतान प्रान्त की स्रामदनी उस समय ३५ लाख रुपए वार्षिक थी, जिसमें

से १०६ लाख वार्षिक सावनमल को लाहौर के ख़ज़ाने में जमा कराने पड़ते थे। अपने प्रान्त के शेष समस्त शासन प्रवन्ध में दीवान सावनमल पूर्णकप सं स्वतन्त्र था। कम्पनी की सरकारी रिपोटों में दर्ज है कि दीवान सावनमल के सुयोग्य शासन में मुलतान की भौतिक और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी उन्नति हुई। उसने कई नहरें खुदवाई, बहुत से बज़र इलाक़े को ज़रख़ेज़ बना दिया, कृषि, ज्यापार और कारीगरी को ख़ूब उन्नति दी, यहाँ तक की आस पास के इलाक़ों से अनेक लोग आ आकर मुलतान प्रान्त में बसने लगे।

सावनमल की मृत्यु के बाद उसका बेटा मूलराज मुलतान का शासक हुआ। देशद्रोही लालसिंह उस समय दीवान मूलराज वालक दलीपसिंह की और से लाहौर दरवार

और उस प्रान्त का वैभव दिनों दिन बढ़ता चला गया।

का कर्ता धर्ता था। उसने भूलराज सं बाप की गद्दी पर बैठके के लिए १८ लाख की रक़म बतौर नज़राने के माँगी। दीवाक मूलराज ने एक नियत समय के अन्दर यह रक्तम पूरी कर देने का बादा किया। किन्तु इसके बाद ही श्रंगरेज़ों के प्रताप से लाहौर दरबार के अन्दर नित्य नए उपद्रव खड़े होने लगे। कुछ दिनों तक यह भी पता न चलता था कि राज की वास्तविक बाग किसके हाथों में है, श्रंगरेज़ों के या सिखों के। मूलराज ने ऐसी। स्थिति में १ = लाख रुपए नज़राने के भेजना उचित न समसा। पहले सिख युद्ध और लाहौर की पहली सन्धि के बाद लालसिंह ने श्रपने भाई भगवानसिंह के श्रधीन एक सेना मृत्तराज की ज़ेर करने श्रीर उससे यह रफ़म वसूल करने के लिए मुलतान भेजी। मालूस होता है कि श्रंगरेज़ श्रीर लालसिंह दोनों मृलराज को हटा कर उसकी जगह भगवानसिंह को मुलतान की दीवानी देना चाहते थे किन्तु भगवानसिंह की सेमा को मूलराज के मुकाबले में हार खाकर लीट श्राना गड़ा। फिर भी मुलतान प्रान्त का एक इलाक़ा ज़ुन्नक (?), जिसको श्राय श्राठ लाख रुपए सालाना थी, दीवान मुलराज से छीन कर भगवानसिंह की दे दिया गया।

कुछ दिनों बाद दीवान मूलराज को हिसाव साफ़ करने के लिए लाहौर बुलाया गया । मूलराज को सन्देह हुआ, फिर भी वह लाहौर आया। सब बातें तय हो गई। मूलराज अपने पद पर वहाल रक्खा गया और मुलतान लौट गया।

इसके बाद भैरोंबाल की सन्धि हुई। इस सन्धि को चन्द महीने

भी न बीतने पाए थे कि अंगरेज़ों ने फिर दीवान मूलराज को हटा

मूखराज के शासन में श्रंगरेज़ों का इससेप कर उसको जगह अपना एक आज्ञाकारी अनुचर नियुक्त करने की आवश्यकता अनुभव की। दीवान मुलराज की अब इस उद्देश से दिक किया जाने लगा ताकि वह तक आकर अपने

पद से इस्तीफ़ा दे दें। मुलतान प्रान्त की श्रामदनी इस समय ३६% लाख रुपए सालाना थी, जिसमें लाहीर दरबार का ख़िराज़ १७३ लाख था। इसे बढ़ा कर अब १८३ लाख कर दिया गया और यह तय कर दिया गया कि दो साल बाद १८ई लाख से बढ़ा कर इस ख़िराज को २५ लाख कर दिया जाय, श्रीर उसके तीन साल बाद ३० लाख । \* इतना ही नहीं, मूलतान प्रान्त के शासन में दीवान मुलराज की सहायता के लिए ज़बरदस्ती दो अंगरेज़ कमि-श्मर, नौ श्रंगरेज़ कलेक्टर श्रौर सात श्रंगरेज़ जज नियुक्त करके मुलतान भेजने की तजवीज़ की गई। दीवान मूलराज का शासन प्रवन्थ इतना सुन्दर था; उसकी प्रजा इतनी सुखी, सन्तुष्ट श्रौर समृद्ध थी कि उस समय के श्रंगरेज़ लेखकों तक ने इन सब बातों की स्वीकार किया है। मुलराज का बीरोचित श्रातम सम्मान श्रीर उसकी प्रजापालकता दोनों में से किसी ने भी उसे इजाज़त न दी कि वह अपने यहाँ के शासन में इस अनुचित इस्तन्तेप की गवारा करे। विवश होकर नवम्बर सन् १८४७ में वह लाहौर पहुँचा। वहाँ पर उसने अंगरेज रेजिडेएट से प्रार्थना की कि दीवानी के पद

<sup>\*</sup> Notes on the Revenues and Resources of the Punjab, by Elliots, p 41

से मेरा इस्तीक़ा स्वीकार किया जाय। जॉन लॉरेन्स इस समय लाहौर का रेज़िडेग्ट था। किन्नु श्रंगरेज़ अभी तक मुलतान का शासन मूलराज के हाथों से लेने के लिए तैयार न हो पाए थे। दीवान मूलराज को समका बुका कर फिर मुलतान बापस कर दिया गया।

इसके वाद सर फ्रेंडरिक करी रेज़िडेंग्ट नियुक्त होकर लाहीर पहुँचा। उसने मुलराज को और अधिक दिक मुखराज की करना शुरू कर दिया। वास्तव में मुखतात प्रान्त थर्खास्तरी का धन वैभव उस समय अत्यन्त बढ़ा हुआ था। पञ्जाय के समस्त प्रान्तों में श्रंगरेजों के सब से श्रविक उसी पर वाँत थे। रेज़िडेएट करी अब जिस तरह हो सके, दीवान मुलराज से भगड़ा मोल लेने के लिए इतनिश्चय था। ये सब बातें करी श्रीर श्रन्य श्रंगरेज़ी के उस समय के पत्र व्यवहार सं स्पष्ट हैं। करी ने लाहौर दरवार सं दीवान मूलराज पर इस्तीफ़ा देने के लिए फिर सं ज़ोर दिया । इस बार उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। काहनसिंह मान नामक एक मनुष्य तीस हज़ार रुपए सालाना तनख़ाह पर मूलराज की जगह मुलतान का शासक नियुक्त किया गया। यह भी तय कर दिया गया कि दी श्रंगरेज़ श्रफ़सर एक एगन्यू और दूसरा एएडरसन, काहनसिंह के साथ मुलतान जायेँ श्रीर इन दोनों की सलाह से काहनसिंह शासन का समस्त कार्य करे।

काहनसिंह, पगन्यू और पएडरसन कुछ सेना सहित १८ अप्रैल

y Part d

सन् १८४ को मुखतान पहुँचे। १६ अप्रैल को दीवान मुखराज ने शासन का भार बाज़ाइता काहनसिंह के सुपूर्व क्रीतदास कर दिया। एगन्यू ने फ़ौरन् नगर के सव काइनसिंह दरवाज़ों के ऊपर श्रंगरेज़ी गारद नियुक्त कर दी। उसी दिन नगर के क़रीब समस्त मुलतानी मिपाहियों को बरख़ास्त करके उनकी जगह गोरे नियुक्त कर दिए गए। मुलतान निवासी समभ गए कि शासन की बाग काहनसिंह के हाथों में नहीं, बलिक बास्तव में चिदेशियों के हाथों में चली गई। इन विदेशियों के विरुद्ध ग्रसन्तोष समस्त पञ्जाब में बढ़ता जा रहा था। १९ अप्रैल ही को जब कि एगन्यू अपने घोड़े पर चढ़ रहा था, दो मुलतानी सवारों ने जिन्हें उसी दिन बरख़ास्त किया गया था, तेज़ी से स्राकर पगन्यू पर बार किया। पगन्यू बुरी तरह घायल होगया । किन्तु काइनसिंह ने फ़ौरन बीच में पड़ कर एगन्यू को मरते सं वचा लिया।

प्रान्यू श्रीर प्राइरसन के रहने के लिए नगर के बाहर एक ईदगाह तजवीज़ की गई। मूलराज नगर छोड़ धुलतान का संश्राम
कर चला गया। किन्तु श्रानेक मुलतानी सिपा हियों ने, जो १६ तारीख़ को बरख़ास्त किए गए थे, २० अप्रैल की सुबह ईदगाह को आकर घेर लिया। गोरी सेना के अतिरिक्त काइनसिंह के साथ एक हिन्दोस्तानी सेना भी थी। इस सेना के सब सिपाही अब मुलतानियों की श्रीर जा मिले; किन्तु उनके सरदार श्रधकतर काइनसिंह और उसके विदेशी साथियों की स्रोर रहे। पगन्यू स्रोर पगडरसन दोनों उस दिन के संग्राम में मार डाले गए। काहनसिंह जल्मी होकर क़ैंद कर लिया गया। निस्सन्देह इस दुर्शटना का मुख्य कारण था मुलतानियों की स्वाधीनता पर इमला स्रोर उनमें सं सहस्रों निरपरार्थों की जीविका का छीन लिया जाना।

पञ्जाव को इड़प जाने के लिप अभी और अधिक सङ्गीन बहानों की ज़रूरत थी। लाहौर में बैठे बैठे रेज़िडेएट महारानी किन्दों कीर के साथ अन्याय कि मुलतान के विद्रोह में किन्दाँ कीर का हाथ था। रेजिडेएट करी ने स्वयं अपने पत्रों में स्वीकार किया है कि

महारानी के विरुद्ध उसके पास कोई सुवृत न था। न कोई तहक़ीक़ात की गई और न यह मामला लाहौर दरवार या कौन्सिल के सामने तक पेश किया गया। केवल अंगरेज़ रेज़िडेंग्ट के हुकुम से १५ मई सन् १=४= को महाराजा रणजीतसिंह की विधवा महारानी श्रीर महाराजा दलीपसिंह की माता, भिन्दाँ कौंर को शेलुपुरे के महल

से क़ैद करके तुरन्त बनारस भेज दिया गया। हुकुम दे दिया गया कि महारानी भिन्दाँ कौर बिना अपने अंगरेज़ पहरेदार की इजाज़त के न किसी से पत्र व्यवहार करे और न किसी से किसी तरह का सम्बन्ध रक्खे!

समस्त पञ्जाब श्रौर विशेष कर समस्त सिख जाति महारानी भिन्दाँ कौंर को श्रपनी माता के समान समभती थी। विधवा महारानी के साथ इस प्रकार के व्यवहार को देखते ही समस्त स्थि जाति में एक श्राग सी लग गई।

१५ मई को महारानी को कैंद किया गया। २५ मई को

रेज़िडेएट करी ने गवरनर जनरत को लिखा कि

महारानी की ख़ालसा सेना महारानी की गिरफ़्तारी की ख़ालसा सेना महारानी की गिरफ़्तारी की ख़वर
सुनते ही भड़क उठी, सिख सिपाही चिल्लाने
लगे कि 'महारानी भिन्दां कोंर हमसे जुदा कर दी गई, बालक
दलीपसिंह श्रंगरेज़ों के हाथों में है, श्रव हम किसके लिए लड़ें श्रीर
किसके भएडे के नीचे जमा हों!' समस्त सिख जाति श्रव दीवान
मूलराज श्रीर उसके विद्रोही सिपाहियों के साथ सहानुभूति
श्रवभव करने लगी।

लाहौर के लिख सरदार भी इस श्रत्याचार को देख कर कोध श्रीर दुख से भर गए। लाहौर कौन्सिल के सिखों में श्रसन्तोष प्रमुख सदस्य राजा शेरिसह ने समस्त पञ्जाब में एक प्लाग प्रकाशित किया, जिसके शुक्क में लिखा था—

"पञ्जाब के तमाम बाशिन्दों को, तमाम सिखों को, श्रीर वास्तव में तमाम दुनियां को श्रन्छी तरह मालूम है कि फ्रिरङ्गियों ने स्वर्गवासी महान् महाराजा रखजीतसिंह की विधवा महारानी के साथ कितने जुल्म, ज्यादती श्रीर बेजा ज़बरदस्ती का व्यवहार किया है।

"लोगों की माता महारानी को क्रैंद करके और हिन्दोस्तान भेज कर क्रिरङ्गियों ने सन्धि को तोड़ डाला है, इत्यादि।" यहाँ तक कि अफ़ग़ानिस्तान के अमीर दोस्तमोहम्मद ख़ाँ की सहानुभृति भी इस समय पञ्जाबियों के साथ अमीर थी। दोस्तमोहम्मद ख़ाँ ने कतान एवट के नाम दोस्तमोहम्मद ख़ाँ ने कतान एवट के नाम की सहानुभृति

''इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सिखों में असन्तोष दिन प्रति दिन बदता जा रहा है। कुछ को नौकरी से बरख़ास्त कर दिया गया है, कुछ को जलावसन करके हिन्दोस्तान भेज दिया गया है, ख़ास कर महाराजा दलीपसिंह की माँ को केंद्र कर लिया गया है और उनके

साथ बेजा सलुक किया गया है। तमाम मज़हबों के लोग इस तरह के सलूक को बेजा समसते हैं, श्रीर छोटे श्रीर बढ़े दोनों इसकी निस्दत मर जाने को

बेहतर समभते हैं, इत्यादि।"

निस्सन्देह महारानी भिन्दाँ कौंर के साथ श्रंगरेज़ों का श्रत्या-चार दूसरे सिख युद्ध के कारणों में से एक सिख युद्ध का मुख्य कारण था।

समस्त सिख साम्राज्य के भ्रन्दर इस समय दो सग्दार सब सं श्रधिक दबङ्ग श्रौर स्वतन्त्रताप्रिय मालूम होते थे। एक मुलतान का दीवान मूलराज श्रौर दूसरा हजारा प्रान्त का शासक सरदार चतरसिंह श्रदारीवाला। जिस तरह इस समय दीवान मूलराज को दिक किया जा रहा था, उसी तरह बूढ़े सरदार चतरसिंह श्रदारी वाले को भी दिक किया जा रहा था।

इज़ारा का प्रान्त पहले काश्मीर में शामिल था श्रौर राजा

गुलावसिंह को दिया जा चुका था। बाद में कुछ श्रीर इलाके

के वदले यह प्रान्त राजा गुलावसिंह से लेकर चतरसिंह ब्राटारी महाराजा दलीपसिंह के श्रधीन कर दिया वाजा गया। लाहौर कौन्सिल के प्रसिद्ध सदस्य राजा शेरसिंह का पिता सरदार चतरसिंह अटारी वाला इस प्रान्त का

शेरसिंह का पिता सरदार चतरसिंह अटारी वाला इस प्रान्त का नाज़िम नियुक्त किया गया। सरदार चतरसिंह उस समय पञ्जाब का बहुत सम्माननीय व्यक्ति था। सरदार चतरसिंह की बेटी की सगाई महाराजा दलीपसिंह

के साथ हो चुकी थी। जुलाई सन् १८४८ में

द्वीपसिंह के विवाह की वातचीत होने लगी। रेजिडेग्ट करी विवाह में हस्तचेप ने बिना किसी कारण के चतरसिंह की लिख दिया कि—"बिना रेजिडेग्ट की रज़ामन्दी व मंज़री के" विवाह नहीं किया जा सकता! रेजिडेग्ट की श्रीर से कप्तान पेवट उस समय सरदार चतरसिंह को सलाह देने के लिए हज़ारा में रहता था। कप्तान पेवट ने सरदार चतरसिंह के साथ इतना बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि जिसे कोई भी सम्माननीय मनुष्य सहन नहीं कर सकता। स्वयं रेजिडेग्ट करी ने श्रपने पत्रों में कप्तान पेवट के श्रमुचित व्यवहार श्रीर सरदार चतरसिंह के निर्देश होने को स्वीकार किया है।

कप्तान ऐवट की शरारतें श्रौर साज़िशें हद को पहुँच गई। हजारा प्रान्त में श्रधिकतर श्रावादी मुसलमानों की थी। ये सब लोग वीर श्रौर सशस्त्र थे। कप्तान ऐवट ने उनमें खूब धन ख़र्च

### भारत में श्रंगरेजी राज

१२६६

करना शुरू किया, श्रीर उन्हें यह समसाया कि सिख कौम

सदा से मुसलमानों की शत्रु है। कप्तान ऐवट न

पेबट की सारप्रदाचिक भागानें इन भोले, किन्तु युद्ध प्रेमी मुसलमानों की सिखाँ के विरुद्ध भड़का कर उनसे यह वादा किया कि यदि तम सिख राज की मिटाने में श्रंगरेजों की

मद्द दोगे तो सिखों से बदला निकालने का तुम्हें काफ़ी मौका दिया जायगा ! सरदार चतरसिंह हरीपुर में रहता था। ६ श्रगस्त सन् १=१= को कप्तान ऐंबट के उकलाने पर श्रास पास के सुसलमानों ने श्राकर हरीपुर को घेर लिया। नगर की रत्ना के लिए कुछ सेना चतर-सिंह के अधीन हरीपुर में रहती थी। करनल कैनीरा नामक एक श्रंगरेज इस सेना का श्रफुसर था। सरदार चतरसिंह ने करनल कैनोरा को नगर की रज्ञा का हुकुम दिया। करनल कैनोरा ने चतर सिंह का हुकुम मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बलिक करनल कैनोरा ने श्रपनी तोषें भर कर,स्वयं उनके बीच में खड़े होकर, यह साफ़ कह दिया कि यदि चतरसिंह का कोई आदमी निकट श्राएगा तो मैं उस पर बार करूँगा। सरदार चतरसिंह ने श्रपने कुल पैदल सिपाही करनल कैनोरा से तोपें छीनने के लिए भेजे। कैनोरा ने अपने एक इवलदार की इन सिपाहियों पर गोली चलाने का हुकुम दिया। पञ्जावी हवलदार ने इनकार कर दिया। इस पर वागी करनल ने हवलदार को ऋत्ल कर डाला। इतने ही में दो पैदल सिपाहियों ने अपनी वन्दृकों से नमकहराम करनल कैनोरा का खात्मा कर दिया।

कप्तान ऐवट को और अधिक वहाना मिल गया। उसने चतरसिंह के विरुद्ध मुसलमानों की एक सेना जमा करनी शुरू कर दी। रेजिडेएट करी ने कप्तान ऐवट के नाम अपने एक निजी पत्र में करनल कैनोरा की हत्या के सम्बन्ध में सरदार खतरसिंह को निरपराध और कैनोरा को साफ़ अपराधी स्वीकार किया है। फिर भी करी और ऐवट दोनों भीतर ही भीतर सरदार चतरसिंह और सिख राज दोनों के नाश का संकल्प कर चुके थे।

सरहद के मुसलमानों की सिखों के विरुद्ध भडकाना

m 154 -

कप्तान पेवट ने इज़ारा प्रान्त के सब मुसलमान सरदारों को जमा किया; उन्हें पुराने मज़हबी भागड़ों की याद दिलाई श्रीर सिख राज के नष्ट करने में उनसे स्पष्ट मदद चाही। प्रान्त भर में उसने इस विषय के खुले परवाने जारी कर दिए। कप्तान पेवट इससे पूर्व दीवान उवालासहाय श्रीर

सरदार क्ष्मग्डासिंह ऋावि पञ्जाब के कई अम्य प्रान्तीय शासकों का इसी प्रकार सत्यानाश कर चुका था।

सरदार चतरसिंह ने बार बार लाहीर दरबार श्रीर रेजिडेलट करी से कप्तान ऐवट की इन हरकतों की, शिकायत की। किन्तु कोई सुनवाई न हुई। लाचार होकर बृढ़े सरदार चतरसिंह को अपने देश, धर्म और ख़ालसा राज की रहा के लिए तैयार हो जाना पड़ा।

श्रव हम फिर मुलतान को श्रोर श्राते हैं। रेजिड़ेसट करी ने लाहौर दरबार पर ज़ोर दिया कि दरबार की रेजिडेएट करी की सेना भेज कर दीवान मूलराज की दगड वास्तविक इच्छा

दिया जाय। किन्तु भैरोंवाल की सन्धि के श्रनुसार द्रवार की श्रधिकांश सेना वरखास्त की जा चुकी थी। उसकी जगह लाहौर, जालन्धर श्रौर फ़ीरोज़पुर में कम्पनी की सेनाएँ रहती थीं। इन अंगरेज़ी सेनाओं का खर्च लाहौर दरबार से लिया जाता था, श्रौर सन्धि में यह तय हो चुका था कि देश के श्रन्दर के विद्रोहों को दमन करने श्रीर शान्ति कायम रखने में ये सेनाएँ सदा दरबार को मदद देंगी। इस सहायता के बदले में ही लाहीर द्रबार ने इन सेनाओं का खर्च देना स्वीकार किया था। इस श्रवसर पर लाहौर दरवार ने रेज़िडेएट से प्रार्थना की कि कम्पनी की इन सेनाओं में से जितनी श्रावश्यक हों, मुलतान के विद्रोह को दमन करने के लिए भेज दी जायाँ। रेज़िडेएट ने, भैरोंवाल की सन्धि का साफ़ उल्लङ्घन कर कम्पनी की उन फ़ीज़ों में से जो वास्तव में लाहौर दरबार ही की फ़ौजें थीं, एक भी सिपाही मुलतान भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही उसने दरबार को यह धमकी दी कि यदि दरबार की निजी सेना मुलतान के चिद्रोह की दमन न कर सकी तो पञ्जाब का राज ज़ब्त कर लिया जायगा। वास्तव में रेज़िडेंगट करी को मुलतान के विद्रोह से बढ़ कर बहाना डलहोजी की वास्तविक इष्टिसिद्ध का न मिल सकता था। लाहौर, जालन्धर श्रीर फ़ीरोज़पुर की फ़ीज वास्तव में लाहीर दरवार की सहायता के लिए न थीं, वरन् उसके सर्वनाश के लिए रक्खी गई थीं।

रेज़िड़ेग्ट करी की ज़िह पर लाहौर दबार ने सरदार चतरसिंह के पुत्र राजा शेरसिंह को दरबार की सेना सहित मूलराज की





[ By courtesy of the Trustees, Victoria Memoria

दमन करने के लिए भेजा। रेज़िडेएट की आज्ञा से मेजर एडवर्ड्स शेरसिंह के साथ हो लिया। मेजर एडवर्डस ने

शेरसिंह के साथ हो लिया। मेजर एडवर्ड्स ने बाहीर दरवार की सरहद के अनेक मुसलमानों को हिन्दुओं और

सिखों के ख़िलाफ़ भड़काकर उनकी एक नई सेना तैयार की। नवाब बहावलपुर की सेना भी इस समय एडवर्ड स के

साथ स्रा मिली। मार्ग में मेजर एडवर्ड्स ने सरदार फ़तहलाँ

तवाना को एक पत्र लिखा कि आप अपने आदिमियों को जमा करके डेरागाजीखाँ और बन्नू के सिखों को लूट लीजिए और उन्हें मार

डालिए। फ़तहलाँ श्रीर मृलराज का पहले से कुछ भगड़ा चला साता था। उसते पड़बर्डस की बात मान लो। पड़बर्डस ने

श्राता था। उसने पडवर्ड्स की वात मान लो। पडवर्ड्स ने फ़तहज़ाँ को डेरागाज़ीज़ाँ श्रीर वन्नू का शासक नियुक्त कर दिया।

किन्तु ज्योंही फ़तहख़ाँ ने सिखों को लूटने के लिए आदमी जमा किए, सिखों ने उसे मार डाला।

दीवान मुलराज की सेना के साथ पडवर्ड्स और शेरसिंह की सेनाओं के कई संग्राम हुए, जिनके विस्तार में

म्लराज के साथ एड़ने की श्रावश्यकता नहीं है। किनेरी (?) श्रीर संग्राम सद्दूसाम (?) की लड़ाइयों में मालूम होता है

पडवर्ड्स की जीत रही। इसके पश्चात् मुलतान के मोहासरे का समय श्राया। पडवर्ड्स ने इस मोहासरे के लिए रेज़िडेएट करी

से सहायता चाही। करी ने सहायता भेजने से इनकार कर दिया।

इस बीच बहावलपुर श्रौर पञ्जाब से हज़ारों हिन्दू, मुसलमान श्रौर सिख श्राकर मूलराज के भएडे के नीचे जमा होने लगे। श्रन्त में पक दिन मूलगाज ने किले से निकल कर पडवर्ड्स और उसके साथियों को बुरी तरह शिकरन दी। एडवर्ड्स को अपनी जान बचा कर मुलतान से भाग आना पड़ा। लिखा है कि यदि एडवर्ड्स के सिख साथी समय पर उसकी सहायता न करते तो पडवर्ड्स के लिए जान बचा कर आ सकना असम्भव था।

राजा शेरसिंह को भी मूलराज के विरुद्ध सफलता प्राप्त न हो
सकी। शेरसिंह की सिख सेना मूलराज से जा
एडवर्ड्स की
जातसाज़ी
की श्रीर जा जिलता, किन्तु एडवर्ड्स ने बड़ी
खाल से शेरसिंह की श्रीर से मूलराज के चित्त में श्रिवश्वास
बनाए रक्सा। एक मुसलमान लेखक सर चार्ल्स नेपियर के नाम
श्रपने ६ श्रक्तूबर सन् १८४० के पत्र में लिखता है—

"एडवर्ड्स बड़ी मेहनत से जनरल शेरसिंह की धोर से इस तरह के जाकी ख़त लिखता रहा है कि जो मूलराज के हाथों में पड़ लायें घौर जिनसे उसके चित्त में शेरसिंह की श्रीर में सन्देह उत्पन्न हो जाय। इस काम में एडवर्ड्स को थोड़ी बहुत सफलता भी श्राप्त हुई है, श्रीर मूलराज एडवर्ड्स पर हमला करने से रक रहा है।"

राजा शेरसिंह के लाहौर सं चलते समय तक सरदार चतर-

<sup>\* &</sup>quot;Edwardes has been busy, writing false letters from General Sher Singh, to fall into the hands of Mool Raj to create suspicion, in which he partially succeeded and prevented Mool Raj attacking him."—Life of Str Charles Nupier, vol. iv, p 129

सिंह और कप्तान ऐवट के वीच भगड़ा अधिक न बढ़ा था। कप्तान

पेवर श्रीर उसके साथियों ने इसके वाद हज़ारा मुखतान का निवासियों से यह वादा किया कि यदि तुम

मुजतान का निवासियों से यह वादा किया कि यदि तुम मोहासरा चतरसिंह को बाहर निकालने में श्रंगरेज़ों की

जायगा। मामला इस हद को पहुँचा कि शेरसिंह को मुलतान छोड़ कर ऋपने पिता की मदद के लिए उत्तर की ओर चला जाना

मदद दोगे तो तुम्हारा तीन साल का लगान माफ कर दिया

पड़ा। मुलतान का क़िला एक काफ़ी मज़बूत क़िला था। उसे विजय करना इतना आसान न था। अगस्त सन् १८८८ में सर

चार्ल्स नेपियर ने श्रापने भाई के नाम एक पत्र में लिखा-"यदि एडवर्ड स ने मूलराज को इस दिया तो उसे कोई ख़तरा नहीं;

किन्तु यदि मुखराज स्तीत गया तो एडवर्ड्स की हालत ख़तरनाक हो जायगी; × × यदि मुखराज के त्रादमी ईमानदार रहे तो एडवर्ड्स मुखतान नहीं ले सकता; यदि वे बेईमान साबित हुए तो मुलसान का नगर स्वयं ही ध्रपने दरवाजे खोल देगा।" %

सितम्बर सन् १=४= में मुलतान का मोहासरा हटा लिया गया।

गया। मुलतान के मोहासरे की श्रसफलता के कारण सिखों की

<sup>\* &</sup>quot;If he (Lt, H B Edwardes) beats Mool Raj, he will be safe, but if Mool Raj gets an advantage Edwardes' position will be dangerous,.

If Mool Raj's men are true, Edwardes can not take Multan; if they are false the town will open its gates "—Ibid, vol 1v, p 106

हिम्मत बढ़ गई। अंगरेज़ों के विरुद्ध असन्तोष समस्त पञ्जाब में

फैला हुआ था। सब लोग ख़ालसा राज की
दूसरे सिख युद्ध
का प्रारम्भ
के नीचे आ आ कर जमा होने लगे। यही दूसरे

सिख युद्ध का प्रारम्भ था।

पहले सिख युद्ध में लालसिंह, तेजसिंह और गुलाबसिंह जैसे देशद्रोहियों की मदद से अंगरेज़ों को सफलता आप्त हुई थी। इस बार सिख सरदारों तक को अंगरेज़ों की दुरक्षी चालों का इतना काफ़ी परिचय मिल चुका था कि सिखों में श्रव इस प्रकार के देशदोही मिल सकना कठिन था। जिस मुसलमान लेखक का हम ऊपर ज़िक कर चुके हैं वह सर चाल्स नेपियर के नाम अपने पत्र में लिखता है—

"सन् १८४६ की अपेचा इस समय पक्षाब को क़ाबू में करना कई गुना ज्यादा किंत्र है × × उस समय × × सिन्न सरदारों ने इमारे वाहों पर विश्वास कर किया था, बिक्क इमसे रिश्चवतें तक ले की थीं, किन्तु श्रव वे रिश्चवतें स्वीकार न करेंगे। जिस तरह का उनके साथ व्यवहार किया गया है उससे उनके वित्तों में ज़बरदस्त चुणा उरफ्त हो गई है। यदि कोई श्रसाधारण बात, कि जिसकी इस समय मुक्ते श्राशा नहीं है, सिखों को रोकने वाली न हुई, तो एक एक सिख इमारे विकद्ध निकल पड़ेगा।"\*

<sup>\* &</sup>quot;It is now many more times more difficult to subdue Punjab than 1846 . . . then . . . the Sirdars accepted promises, nay took bribes, too, but now they will not take bribes, and animated with great hatred for 'he way they were treated, . . the Sikhs will turn out to a man, unless

इस कमी को पूरा करने के लिए श्रंगरेज़ों ने इस बार पञ्जाब श्रीर सरहद के मुसलमानों की सिखों के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काया। सिखों श्रीर मुसलमानों के पुराने भड़काना श्रापसी भगड़ों के श्रनेक भूठे श्रीर सच्चे किस्से

उनके सामने रक्खे गए। फ़क़ीर अज़ीज़ुद्दीन महाराजा रखजीतिसंह का एक अत्यन्त विश्वस्त मन्त्री था। अज़ीज़ुद्दीन को माई त्र्दीन इस समय लाहौर की रीजेन्सी कौन्सिल का एक सदस्य था। यह न्ह्दीन अंगरेज़ों की बातों में आकर उनसे मिल गया। न्र्दीन का लड़का शम्सुद्दीन गोविन्दगढ़ के किले का थानेदार था। उसने सिख राज के साथ विश्वासघात करके दूसरे सिख युद्ध में गोविन्दगढ़ का किला अंगरेज़ों के हवाले कर दिया, और वह भी ऐसे सङ्कट के समय जब कि कहा जाना है कि यदि शमशुद्दीन अंगरेज़ों से न मिल जाना तो सम्भव है,अंगरेज़ों के लिए परिखाम अत्यन्त नाशकर होता। कहा जाना है कि अधिकतर ऐसे लोगों ही की सहायता से अंगरेज़ों ने दूसरे सिख युद्ध में सिखों पर विजय शासकी।

इस युद्ध के श्रानेक संग्रामों को विस्तार सं वर्णन करने की श्रावश्यकता नहीं है। श्रक्तूबर सन् १८८८ में, शेर्रासह की जब कि मुखराज हैं महीने तक सफलता के वीरता साथ श्रंगरेज़ों का मुकावला कर चुका था,

omething extraordinary may happen to present, which I can not wouch for present "-lbid, vol iv, p 125.

<sup>\*</sup> The Punjab Chiefs, (New Edition ) 1890, vol. 1, p 1109.

### भारत में श्रंगरेज़ी राज

१३०४

पञ्जाब के सिख सरदारों ने चतरसिंह के मराडे के नीचे जमा होकर अपने देश को विदेशियों के पञ्जे से छुड़ाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। श्रंगरेज पहले ही श्रपनी फ़ौजें चारों श्रोर जमा कर चुके

किया। श्रंगरेज़ पहले ही श्रपनी फ़ौजें चारों श्रोर जमा कर चुके थे। मुलतान का फिर से मोहासरा शुरू किया गया। उसी पुरानी कूटनीति से काम लिया गया। सबसे मशहूर लड़ाइयाँ रामनगर, चिलियानवाला श्रोर गुजरात की लड़ाइयाँ थीं। राजा शेरसिंह ने श्रपनी वीरता श्रीर युद्ध कौशल से श्रंगरेज़ कमाएडर-इन-चीफ़ लॉर्ड गफ़ के छक्के छुड़ा दिए।

जनवरी सन् १=४६ में चिलियानवाला के मैदान में सिख सेना

की संख्या अंगरेज़ी सेना से कम थी; फिर का संप्राम दस्त हार खानी पड़ी। अंगरेज़ों के २३,००० मे

ऊपर श्रादमी चिलियानवाला के मैदान में घायल हुए श्रीर मारे गए। २६ श्रंगरेज़ श्रफ़सर मारे गए श्रीर ६६ घायल हुए। कम्पनी की कई पैदल रेज़िमेएटें बेकार हो गई। उनके भएडे तक उनके हाथीं

से छीन लिए गए। किन्तु चिलियानवाला की विजय हिन्दोस्तान की भूमि पर सिख जाति की अन्तिम विजय थी। अनेक अंगरेज़ इतिहास लेखकों ने इस युद्ध के समय की सिखों की वीरता और

उनके युद्ध कौशल की खुले शब्दों में प्रशंसा की है श्रौर इन दोनों गुणों में उन्हें श्रंगरेज़ी सना से कहीं बढ़ा हुआ स्वीकार किया है।

चिलियानवाला के बाद ही न जाने क्यों श्रीर कैसे शेरसिंह श्रीर श्रन्य सिख सरदारों में बहुत वडा मतभेद उत्पन्न होगया। शेरसिंह यदि चाहता ता उस समय गफ़ श्रीर उसकी सेना के श्रस्तित्व के ख़ाक में मिला सकता था। किन्तु ऐसा करने के वजाय वह लाहौर की श्रीर बढा।

मार्ग में गुजरात नामक स्थान पर दोनों श्रोर की सेनाश्रो में फिर एक घमासान युद्ध हुआ। इस बीच श्रंग-

गुजरात का संप्राम रेज़ों को अपनी कूटनीति के लिए काफ़ी मौक़ा मिल चुका था। गुजरात के मैदान ही में पज्जाव की स्वाधीनता

श्रीर सिर्खों की राजसत्ता दोनों का ख़ात्मा हो गया। उधर मुलतान में भी ६ महीने तक वीरता के साथ मुक़ाबला करने के बाद दीवान मुलराज को श्रपने तई श्रंगरेज़ों के हवाले कर देना पड़ा। कहते हैं

क् किसी ने दगा से मूलराज के मेगज़ीन में श्राग लगा दी थी।

२६ मार्च सन् १८४६ को गवरनर जनरत लॉर्ड डलहोज़ी ने
पक्ष पत्नान प्रकाशित किया, जिसमें सिखों की
पक्षाव की
हुकूमत का आइन्दा के लिए ख़ातमा कर दिया
स्वाधीनता का अन्त

गया। पञ्जाव पर श्रंगरेज़ों की हुकूमत कायम हो गई, श्रौर पञ्जाव ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया।

यह एक बात भ्यान देने योग्य है कि जब कि पञ्जाव के अनेक मुसलमान अंगरेज़ों के बहकाए में आकर विदेशी राष्ट्रीयता का

श्राद्धायता का आक्रामकों का साथ दे रहे थे, उसी समय अफ़-श्रमाव गानिस्तान का अमीर दोस्तमोहम्मद ख़ाँ सिखों

श्रार लाहौर दरवार के साथ पूर्ण सहानुभृति प्रकट कर रहा था।

इतना हो नहीं, बिल्क लॉर्ड डलहीज़ी का कथन है कि दोस्तमोहम्मद ख़ाँ और उसके पठान सिखों को मदद तक दे रहे थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ठीक उसी समय बहावलपुर और अन्य स्थानों के हज़ारों मुसलमान दीवान मूलराज के भएडे के नीचे आ आकर जमा हो रहे थे। फिर भी यदि पहले सिख युद्ध में तेजसिंह और लालसिंह मौजूद थे तो दूसरे सिख युद्ध में राम्सुद्दीन और नूरुद्दीन

वासियों के समान पञ्जाबियों श्रौर विशेषकर उच्च श्रौर मध्यम श्रेणी के पञ्जाबियों का चरित्र उस समय बेहद गिरा हुश्रा था; राष्ट्रीयता के भाव का उनमें श्रभाव था; यही कारण था कि

मौजूद थे। हिन्दू या मुसलमान, इसमें सन्देह नहीं कि अन्य भारत

शासन की योग्यता, श्रपूर्व वीरता, युद्ध कौशल श्रौर साहस के होते हुए भी वे श्रहपसंख्यक, कायर, श्रकुशल, किन्तु चालाक विदेशियों के एक दो भोंकों के सामने निस्सत्व होकर गिर पड़े।

मेजर ईवन्स बेल का मत है कि पंजाब में जो कुछ उपद्रव खड़े हो गण थे उनके कारण उन्हें शान्त कर लेने के मेजर ईवन्स बेल बाद भी पंजाब को कम्पनी के राज में मिला

के विचार लेने का डलहौजी को कोई श्रिधिकार नथा।

उसका कथन है :---

"सन् १८४६ के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत के साथ पञ्जाब के भावी सम्बन्ध को तय करने में लॉर्ड इसहौज़ी की काररवाई विलकुल इस प्रकार थी—एक श्रादमी रुपए के बदले में एक कष्टकर श्रीर ख़तरनाक जायदाद प्रबन्ध की ज़िम्मेवारी किसी नाबालिया मालिक की श्रोर से श्रपने उत्पर खे लेता है। उस आदमी को पहले से पूरी तरह बता दिया जाता है और आगाह कर दिया जाता है कि इस जायदाद के प्रथम्ब करने और नावालिया की रचा करने में तुम्हे अमुक अमुक कर्ष्टों और आपित्तयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी उन कर्ष्टों और आपित्तयों के पैदा होते हो वह इस बात का प्लान कर देता है कि आइन्दा के लिए अपने प्रयत्नों और अपने संरच्या के बदले में नावालिया को तमाम जायदाद और माल असवाब पर मैं अपना करना जमाना हूँ, और यह उस सुरत में जब कि संरचक का जो कुछ खर्च हो उसको प्रा करने के लिए और अपने फ़र्ज़ के अदा करने में जो कुछ उसे चुक़सान सहना पड़े उस सबके मरने के लिए उस संरचक के हाथों में काफ़ी ज़मानत पहले ही से दे दी गई हो।"

इसी विद्वान लेखक ने बड़े विस्तार के साथ दिखलाया है कि लॉर्ड डलहीजी का २६ मार्च वाला पत्तान किएत और भूठी वातों से भरा हुआ था। लाहीर द्रवार ने सन्धि का या अपने वादों का कभी भी उल्लङ्कन नहीं किया था और लॉर्ड डलहीज़ी का

<sup>\* &</sup>quot;Lord Dalhousie's procedure in settling the future relations of the Punjab with British India after the Campaign of 1849, just amounts to this—a guardian, having undertaken for a valuable consideration, a troublesome and dangerous trust, declares, on the first occurrence of those troubles and dangers, of which he had full knowledge and forewarning, that as a compensation for his exertions and a protection for the future, he shall appropriate his Ward's estate and personal property to his own purposes. And this, although the guardian holds ample security in his own hands for the repayment of any outlay, and the satisfaction of any damages he might have mourred, in executing the conditions of the trust "—Retrospects and Prospects of Indian Policy, by Major Evans Bell, p 142

नाबालिग् महाराजा दलीपसिंह का राज छीन कर उसे श्रंगरेज़ी राज में मिला लेना एक ज़बरदस्त राजनैतिक श्रन्याय था। क्षां कन्तु राज नीति में श्रौर विशेष कर पाश्चात्य राजनीति में इस तरह के न्याय श्रौर श्रन्थाय के विचारों के लिए शायद कोई स्थान नहीं।



<sup>·</sup> Ibid, chapter vi

# वयालीसवाँ ऋध्याय

## दूसरा बरमा युद्ध

लॉर्ड डलहीज़ी के शासन की एक और महत्वपूर्ण घटना बरमा
देश के साथ कम्पनी का दूसरा युद्ध था। इस
युद्ध के लिए वास्तव में इतना बहाना भी न था
जितना दूसरे सिख युद्ध के लिए।

जून सन् १८५१ में 'मॉनर्क' नामक एक श्रंगरेज़ी जहाज मोल
मई से चलकर रङ्गून पहुँचा। जहाज के श्रंगरेज़

कसान शेपर्ड का

कसान का नाम शेपर्ड था। रङ्गून का बन्दरगाह

युक्रदमा

वरमा के राज में था। रङ्गून पहुँचने के बाद दो

मुक्रदमें रङ्गून की बरमी श्रदालत में कप्तान शेपर्ड के विरुद्ध दायर

किये गए। पहला मुक्रदमा चट्टशाम के रहने वाले हाजिम नामक

एक मनुष्य ने दायर किया। हाजिम की शिकायत यह थो कि

मक्षाह को समुद्र में फेंक दिया। दूसरा मुक्दमा यूसुफ़ के एक दूसरे भाई दीवानश्रली ने दायर किया। दीवानश्रली की शिकायत यह थी कि यूसुफ़ को जब समुद्र में फेंका गया उस समय उसके पास ५००) रु० नक्द मौजूद थे, और कप्तान शैपर्ड ने उसे समुद्र

कप्तान शेपर्ड ने मोलमई श्रीर रङ्गून के बीच में मेरे एक भाई युसुफ़

में फेंकने से पहले उससे यह रक्म छीन ली।

बरमी श्रदालत के सामने कप्तान श्रीपर्ड पर नर इत्या श्रीर लूट दोनों का मुक्दमा चलाया गया। जहाज के अन्य लोगों की गवा-

हियाँ ली गई। अन्त में शैपर्ड दोनों जुर्मों का दोषी सावित हुआ। **अदालत ने नर इत्था के अपराध में उस पर ४६ पाउएड ज़ुरमाना** 

किया और इसके श्रतिरिक्त दीवानश्रती को शैपर्ड से ५५ पाउगड हरजाना दिलवाया। इस प्रकार कप्तान शैपर्ड को श्रपने समस्त श्रपराध के बदले में कुल १०१ पाउगड श्रर्थात् क्रीब एक इज़ार

रुपए देकर छुटकारा मिल गया।

त्र्रगस्त सन् १⊏५१ में इसी तरह की एक दूसरी घटना हुई। 'चैम्पियन' नामक एक दूसरा श्रंगरेज़ी जहाज़

कसान खुई का मॉरीशस से रङ्ग्न पहुँचा। इस जहाज के कनान सुक्रद्मा

लुई के विरुद्ध दो बङ्गालो कुलियों ने नरहत्या

श्रीर श्रीर कई सङ्गीन जुर्मी की शिकायत की। कप्तान लुई दोषी पाया गया श्रौर उस पर ७० पाउगड ज़ुरमाना करके छोड़ दिया गया ।

इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि रङ्गून की बरमी श्रदालत

को इन दोनों गोरे श्रपराधियों का मुक्दमा सुनने श्रीर उन्हें दगढ़ देने का पूरा श्रधिकार था। इसमें कोई इसहीज़ी का सन्देह नहीं हो सकता कि जो दगढ़ इन्हें दिये गए इस्तचेप वे श्रपराध के मुकावले में बहुत ही हलके थे।

फिर भी कप्तान शैपर्ड और कप्तान लुई दोनों ने भारत पहुँच कर कम्पनी सरकार से शिकायत की। वरमा एक स्वाधीन देश था।

भारत की कम्पनी सरकार को वरमी श्रदालत के फ़ैसले के विरुद्ध श्रपील सुनने का कोई श्रधिकार न था, किन्तु लॉर्ड डलहौज़ी बरमा के साथ छेड़ छाड़ का बहाना ढूंढ़ रहा था। उसने फ़ौरन फ़ैसला कर दिया कि इन दोनों श्रंगरेज़ों को मिला कर ११० पाउएड बतौर

हरजाने के बरमा सरकार से दिलवाए जायँ; ३५० पाउराड कप्तान शैपर्ड को श्रीर ५६० पाउराड कप्तान लुई को । हमें स्मरस रखना चाहिये कि इन दोनों से मिला कर बरमी श्रदालत ने केवल १७१

पाउग्ड दग्ड के वस्त किए थे, और वह भी इतने सङ्गीन जुमों के लिये।

सन् १८४० से उस समय तक जितना पत्र व्यवहार श्रंगरेज़ सरकार श्रीर वरमा सरकार के दरमियान हुआ

युद्ध के लिये करता था वह तेनासई के किमश्चर की मारफ़त शंगरेज़ी बहाज़ों हो रवानगी भी तेनासई के किमश्चर की मारफत ही बरमा

दरबार तक पहुँचाई जा सकती थी। बात इतनी छोटी सी थी कि यदि इसके लिए किसी विशेष दूत की आवश्यकता भी थी तो कोई

सी सिविल अफ़्सर काफ़ी हो सकता था। किन्तु लॉर्ड डलहीज़ी का उद्देश कुछ और ही था। फ़ौरन विना वरमा दरबार के साथ किसी तरह का पत्र व्यवहार किए या कुछ पूछे गिने दो अंगरेज़ी युद्ध के जहाज़ कमाएडर लैम्बर्ट के अधीन यह ६१० पाउएड बरमा दरबार से वस्तु करने के लिये कलकत्ते से रङ्गून भेज दिये गए। इन जहाज़ों में से एक का नाम 'फ़ॉक्स' (अर्थात् लोमड़ी) और दूसरे का नाम 'सरपेएट' (अर्थात् सांप) था। युद्ध के जहाज़ों का रङ्गून मेजना ही एक प्रकार से युद्ध छेड़ना था।

कमारहर लैमबर्ट के हाथ एक पत्र बरमा के महाराजा के नाम
भेजा गया श्रीर लैम्बर्ट को यह दिवायत कर वी
हलहोंजी की
पर्द कि यदि रंगून का बरमी शासक श्रंगरेज़
हिवायतें
सरकार की माँग को पूरा न करे तो वह पत्र
महाराजा के पास भेज दिया जाय। इस युद्ध के सम्बन्ध के पालिमेराट के काग्ज़ों में साफ़ लिखा है कि कमाराइर लैम्बर्ट के नाम
लॉर्ड डलहोंज़ी की प्रकट हिदायतें कुछ श्रीर थीं श्रीर उसे गुप्त
ज्ञवानी हिदायतें कुछ श्रीर वी गई।

नवस्वर सन् १८५१ के अन्त में कमागडर लैम्बर्ट अपने दोनों जहाज़ों सहित रंगून पहुँचा। पहुँचते ही उसने अंगरेज़ वाशिन्दों से, जिनमें से अधिक- को शिकायतें तर व्यापारी थे, रंगून दरवार के विरुद्ध अनेक शिकायतें जमा कीं। २७ नवस्वर को उसने रंगून के बरमी शासक के पास एक अत्यन्त धृष्टतापूर्ण एव भेजा। २८ नवस्वर को उसने

रंगून के गवरनर की मारफ़न बरमा के महाराजा के नाम कम्पनी सरकार का पत्र रवाना कर दिया। जो शिकायतें कहा जाता है कि रंगुन के अंगरेज़ बाशिन्दों ने बरमा दरवार के विरुद्ध या रंगुन के गवरनर के विरुद्ध लिख कर लैम्बर्ट के हाथों में दीं,उनकी संख्या ३८ थी। कोई भी निष्पत्त मनुष्य उन शिकायती का कीडी भर मुल्य नहीं कर सकता। इन पर शिकायत करने वालों के कोई हस्ताहर न थे। अधिकतर शिकायतों की कोई तारीख़ तक न थी। प्रसिद्ध श्रंगरेज़ राजनीतिश कॉबडेन ने, जिसने पालिमेएट के सर-कारी कागृज़ों से लेकर दूसरे बरमा युद्ध का एक निष्पत्त इतिहास लिखा है इन इ= शिकायतों की सूची को 'बेहूदा' (Absurd) चतलाया है। लॉर्ड एलेनब्रु तक ने ६फ़रवरी सन्१≈५२ को इक्कलिस्तान की पालिमेएट के सामने कहा कि जिस्त श्रेणी के लोगों ने लैम्बर्ट के सामने शिकायते पेश की वे किसी तरह भी विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। किसी तरह की कोई जाँच इन 'बेहुदा' शिकायतों की नहीं की गई। कमाएडर लैम्बर्ट को विश्वास था कि वरमा दरबार मेरी इन शिकायतों को मञ्जूर न करेगा श्रीर न हरजाना देना स्वोकार करेगा। इस प्रकार लैम्बर्ट की स्नाशा थी कि डलहीज़ी की बरमा के साथ युद्ध पारम्भ करने का श्रासानी से बहाना मिल जायगा। उसने बरमा दरबार को पत्र में लिख दिया था कि पाँच सप्ताह के अन्दर इसका उत्तर मेरे पास पहुँच जाना चाहिए।

किन्तु कमाएडर लैम्बर्ट की दिली आशा पूरी न हुई। पाँच

सप्ताह के अन्दर अन्दर पहली जनवरी सन् १८५२ को बरम

के महाराजा का उत्तर कमाएडर लैम्बर्ट के पास बरमा दरबार की पहुँच गया। बरमा का बौद्ध महाराजा श्रंगरेजों

शान्तिप्रियता के साथ लड़ना न चाहता था। उसने विना

जाँच लैम्बर्ट की सब शिकायतों को सच मान लिया, राज की श्रोर से चितपूर्ति का बादा किया और अपनी सच्चाई और मित्रता

प्रकट करने के लिए रङ्गून के शासक को फ़ौरन, बदल कर उसकी जगह दूसरा गबरनर नियुक्त कर दिया। १ जनवरी सन् १८५२ को

लैम्बर्ट ने भारत सरकार के नाम एक पत्र में लिखा कि—"बरमा की सरकार ने रङ्गून के शासक को बरख़ास्त कर दिया है और

कम्पनी की माँग को पूरा करने का बादा किया है। मेरी सम्मति में बरमा का बादशाह सच्चा है श्रौर उसकी सरकार श्रपने वादों को पूरा करेगी।"

रगून का नया के साथ भगड़ा मोल लेने की चिन्ता हुई। शासक ५ जनवरी को लैम्बर्ट ने एडवर्ड्स नामक

श्रपने एक ग्रादमी को इस नए शासक के पास भेजकर यह दरयाफ़्त करवाया कि कमागडर तैम्बर्टभारत सरकार की सब शिकायतों श्रौर माँगों का एक व्योरेवार पत्र श्रापके पास भेजना

चाहता है, श्राप उस पत्र को कब लेने के लिए तैयार होंगे। बरमी शासक ने उत्तर में कहला भेजा कि पत्र कल ही मेरे पास भेज दिया

#### दूसरा बरमा युद्ध

जा सकता है, या जब कमाएडर लैम्बर्ट को सुविधा हो। एडवर्ड्स के ज्वानी कहने पर नप वरमी शासक ने श्रंगरेज़ों की श्रीर कई छोटी छोटी शिकायतें भी हाथ के हाथ दूर कर दीं।

अगले दिन कमाराडर लैम्बर्ट ने बजाय एक पत्र भेजने के पाँच श्रंगरेज फ़ौजी श्रफुसरों का एक डेपुटेशन ठीक युद्ध का काफ़ी दोपहर के समय रंगृन के नए शासक के पास

बहाना भेजा । वरमी शासक से बातचीत केवल एक

पत्र भेजने की हुई थी। वह उस समय डेपुटेशन से मुलाक़ात करने के लिये तैयार न था। फिर भी उसने उन्हें मुलाक़ात के लिए बुला लिया। बाद में कमाराडर लैम्बर्ट ने डलहीज़ी को यह शिकायत लिख कर भेजी कि-- "डेपुटेशन के लोगों को पूरा पाव घएटा धूप

में इन्तजार करना पड़ा।" वस, बरमा के साथ युद्ध छेड़ने के लिए

काफी बहाना मिल गया! कमाराडर लैम्बर्ट ने रंगून के नए शासक से श्रव किसी तरह

बरमी जहाज़ की गिरप्रतारी

का जवाब तलब करने की ज़रूरत महसूस न की; श्रीर न बरमा दरबार को किसी तरह की कोई सूचना दी गई। लैंम्बर्ट ने तुरन्त रंगून के समस्त

श्रंगरेज बाशिन्दों को सूचना दी कि श्राप लोग श्रपनी स्त्रियों श्रौर बचों समेत श्राज शाम तक नगर छोड़कर श्रंगरेज़ी जहाज़ों पर श्रा जायँ। बरमा के महाराजा का एक जहाज़ बन्द्रगाह में कुछ दूर ऊपर खड़ा हुन्ना था। लैम्बर्ट ने उसी दिन शाम की इस वरसी

जहाज को पकड़ लिया। उसी दिन लैम्बर्ट ने श्रंगरेज सरकार की

श्रोर से बरमा सरकार के साथ युद्ध का एलान कर दिया श्रीर रंगून का मुहासरा युद्ध कर दिया। बरमी जहाज़ का पकड़ना ही वास्तव में युद्ध का श्रीगणेश था। कॉवडेन लिखता है—

"रंगून के शासक का व्यवहार इसके बाद बहुत कम महत्व का विषय रह जाता है—राजनीतिज्ञ खोग, इतिहास जेखक, श्रोर धर्म श्रधर्म की विवेचना करने वालों के लिए प्रश्न यह है कि बरमी शासक का व्यवहार चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, जब हम यह जानते थे कि करमा के महाराजा का भाव हमारी श्रोर मित्रता का था, तब क्या हमारे लिए बरमी क्रीम के साथ युद्ध प्रारम्भ कर देना न्यास्थ था ?"\*

को देख कर चिकत रह गए। राज कर्मचारियों राजकर्मचारियों की ने बड़ी नम्रता के साथ और बार बार लैम्बर्ट से प्रार्थना की कि ग्राप बरमा के सरकारी जहाज़ की छोड़ दें श्रीर वरमा दरबार के साथ श्रापकी जो कुछ शिकायतें हैं, एक बार मित्र भाव से उनके निवटारे का हमें श्रवसर दें।

रंगुन के बाशिन्दे श्रीर राज कर्मचारी लैम्बर्ट के इस व्यवहार

किन्तु कमाएडर लैम्बर्ट ने एक न सुनी। ६ जनवरी की बरमी
जहाज़ पकड़ा गया। तीन दिन तक कमाएडर
गोजाबारी लैम्बर्ट के ब्रादिमियों ने उसे बन्दरगाह के ब्रन्दर
रक्खा। इन तीन दिन के ब्रन्दर भी बरमी कर्मचारियों ने ब्रपनी

<sup>\* &</sup>quot;The conduct of the Governor of Rangoon is now a subject of ninor importance—the question for the statesman, the historian and the

श्रीर से कोई काररवाई युद्ध की न की। १० जनवरी को लैम्बर्ट ने इस जहाज़ की रंगून के बन्दरगाह से बाहर ले जाना चाहा। मज़बूर होकर बरमी कर्मचारियों ने लैम्बर्ट की सुचना दी कि यदि

मज़बूर हाकर बरमा कमचारिया न लम्बट का सूचना दा कि याद जहाज को वन्दरगाह से बाहर ले जाने की कोशिश की गई तो

उसकी रक्षा के लिए गोली चलाना हमारा पवित्र कर्तव्य हो जायगा। इस पर भी १० जनवरी के साढ़े नौ बजे सुवह श्रंगरेज़ी

साथ बाँघ कर बन्दरगाह से वाहर निकला। वन्दरगाह के दरमी संरक्षकों को विवश होकर गोली चलानी पड़ी। जवाब में जहाज़ 'फॉक्स' के ऊपर से रंगून नगर के ऊपर गोले बरसाय गए। स्वयं

जहाज 'फ़ॉक्स' बरमी जहाज को, जिसे 'यली शिप' कहते थे श्रपने

श्रंगरेज़ों के सरकारी कागृज़ों में दर्ज है कि इस गोलेवारी के कारण सहस्रों निरपराध वरमियों की मृत्यु हुई। कॉबडेन लिखता है—

"श्राशा की जा सकती थी कि एक युद्ध के जहाज़ को ले जाकर श्रीर श्रसंख्य बरिमयों की इत्या करके ६१० पाउगढ़ के दाने का काफ़ी हरजाना श्रंगरेज़ों को मिल जुका था। किन्तु युद्ध का एलान बराबर जारी रहा।"

कॉबडेन ने दिखलाया है कि जो पत्र व्यवहार इस समय श्रंगरेज़ों श्रोर वरिमयों के दरिमयान हुआ उस नई माँगें सब में बरिमयों की श्रोर से न्याय, निष्कपटता

श्रीर सुजनता श्रीर श्रंगरेज़ों की श्रोर से इनके विपरीत गुरा साफ़ दिखाई देते थे। तथापि गवरनर जनरत लॉर्ड डलहीज़ी ने इस सब

moralist is, were we justified. Whatever his behaviour was, with the known friendly disposition of the King, in commencing war with the Burmese nation?"—How Wars are Got up in India, by Cobden, p. 55.

मामले की ख़बर पाते ही एक और ज़बरदस्त सेना बरमा की ओर

रवाना की श्रीर पिछली माँगों के श्रितिरिक्त इस बार दस लाख रुपए नक़द बतीर हरजाने के बरमा दरबार से तलब किए। कॉबडेन ने उस पत्र को जो इस समय डलहोज़ी ने बरमा दरबार के नाम भेजा—"राजनीति, धर्म श्रीर तर्क तीनों के विरुद्ध"\*

बतलाया है। ठीक उस समय जिस समय कि लॉर्ड डलहौजी रंगून के लिए

श्रीर श्रधिक सेना रवाना कर रहा था, बरमा के बाद महाराजा का एक श्रत्यन्त शान्त,नम्र श्रीर मित्रता सूचक पत्र, लैम्बर्ट के ७ जनवरी के पत्र

के उत्तर में, लॉर्ड डलहौज़ी के नाम रंगून से कलकत्ता जा रहा था। किन्तु डलहौज़ी को इस पत्र का इन्तज़ार कहाँ हो सकता था। ११ अप्रैल सन् १⊏५२ को इंस्टर रविवार के दिन आंगरेज़ी युद्ध

के जहाज़ों ने रंगून श्रौर डाला के तटों के बरावर वरावर गोलेबारी शुरू कर दी।

दूसरे बरमा युद्ध की श्रनेक लड़ाइयों के विस्तार में पड़ने की श्रावश्यकता नहीं है । बरमी जाति इस विध्वंस श्रीर युद्ध के लिए बिलकुल तैयार न थी। कॉवडेन लिखता है—

<sup>\* &</sup>quot;An unstatesman like, immoral, and illogical production."—Ibid,

''उसे युद्ध कहा ही नहीं जा सकता। युद्ध की श्रपेद्धा उसे विध्वंस, करलेश्वास या एक बला कहना श्रधिक उचित होगा।''ॐ

युद्ध के दिनों में निरपराध बरमो प्रजा का ख़ब संहार किया

गया श्रीर ज़ूव लूट खसोट हुई। अन्त में बरमी साम्राज्य का सब से अधिक उपजाऊ श्रीर विशाल प्रान्त 'पगू' से प्राचीन पुस्तकों में 'स्वर्ण भूमि' कहा गया है, जिसमें पृथ्वी के ऊपर धन ही धन श्रीर पृथ्वी के नीचे असंख्य सोने की काने छिपी हुई थीं, बरमा के बौद्ध महाराजा से छोन कर कम्पनी के भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। यही लॉर्ड डलहीजी श्रीर उसके साथियों की हार्दिक

कामना थी। दिसम्बर सन् १८५२ में यह प्रान्त श्रंगरेज़ों के शासन में श्राया। ५० वर्ष के श्रंगरेज़ी शासन ने उसे संसार के सद से श्रधिक धनसम्पन्न प्रदेशों की श्रेणी से गिरा कर सब से अधिक

निर्धन देशों की श्रेणी में पहुँचा दिया।

Person by

कॉबडेन ने इस युद्ध के कारणों, उसकी प्रगति श्रीर उसके परिणाम के विषय में बड़े मार्मिक शब्दों में कॉबडेन के विचार लिखा है—

"ये युद्ध हिन्दोस्तानियों के ख़र्च से चलाए जाते हैं। × × अंगाल के प्रधंनग्न किसानों को कसान शैपर्ड प्रौर कसान ख़र्ड के दावों की वस्ती मे क्या विशेष जाम था, कि इन दावों के कारण जो युद्ध खड़ा हो गया उसका सब ख़र्च इन किसानों के सर पर डाला जाय ?"

<sup>\* &</sup>quot;A war it can hardly be called. A rout, a massacre, or a visitation, would be a more appropriate term."—Ibid, p 98.

"शुरू में लॉर्ड दलहोज़ी ने हज़ार पाउगढ़ से कम का वरिमयों से दावा किया; इसके बाद रंगून के शासक ने हमारे अफ़सरों की जो हसक की उसके लिए गवरनर से माफ़ी माँगने के लिए कहा गया; इसके बाद लॉर्ड दलहोज़ी ने अपनी माँगों को बढ़ा कर एक लाख पाउगड़ नक़द कर दिया और बरमा के महाराजा के वज़ीरों से माफ़ी माँगने के लिए कहा, फिर बरमा के राज पर हमला कर दिया गया; इस पर नक़दी और माफ़ियों की सब माँगें एकाएक बन्द हो गईं, और लॉर्ड डलहोज़ी पिछली तमाम बातों के 'बदले' और 'हरजाने' में पगू का शान्त ले लेने के लिए राज़ी हो गया।'

दिसम्बर सन् १=५२ में संयुक्त राज अमरीका की सेनेट में वक्तृता देते हुए सेनेट के एक सदस्य जनरता

बरमा युद्ध पर श्रमरीकन सेनेटर

कैस ने इसी युद्ध के विषय में कहा था—
"हिन्दोस्तान की एक श्रीर देशी रियासत एक

ज़बरदस्त व्यापारी मगडली की बढ़ीती का शिकार हो गई । श्रीर उसके श्रस्सी खाल श्रथवा एक करोड़ लीग श्रंगरेज़ों की श्रसंख्य भारतीय प्रजा में शामिल

pensation' and 'reparation' for the past "--Ibid, by Cobden, pp. 101-104

<sup>&</sup>quot;These wars are carried on at the expense of the people of India.

What exclusive interest had the half-naked peasant of Bengal in the settlement of the claims of Captains Shepperd and Lewis, that he should alone be made to bear the expense of the war which grew out of them?"

<sup>&</sup>quot;Lord Dalhousi begins with a claim on the Burmese for less than a thousand pounds, which is followed by the additional demand of an apology from the Governor of Rangoon for the insult offered to our officers, next his terms are raised to one hundred thousand pounds, and an apology from the King's ministers, then follows the invasion of the Burmese territory, when, suddenly, all demands for pecuniary compensation and apologies cease, and His Lordship is willing to accept the cession of Pegu as a com-

कर लिए गए। श्रीर श्राप क्या सममते हैं कि इस युद्ध का क्या कारण रहा होगा जिसके परिणाम रूप श्रंगरेज़ श्रमी हाल ही में बरमा के राज को हटप गए ? × × यदि हमारे पास श्रत्यन्त श्रकाट्य गवाहियाँ न होतीं, तो हम इस सन्ती लूट के क्रिस्ते पर विश्वास करने से इनकार कर देते। किन्तु यह एक निविवाद घटना है कि इंगलिस्तान का बरमा के साथ युद्ध करने श्रीर बरमा के राजनैतिक श्रास्तत्व को मिटाने का कारण यह था कि बरमा ने १९० पाउचढ की एक विवादास्पद रक्रम श्रदा नहीं की थी। × × दूसरी क्रीमों को संयम श्रीर निस्वार्थता का उपदेश देना इस जाति की ख़ूब श्रीमा देता है !' \*

लॉर्ड उलहीज़ी के इस युद्ध का वृत्तान्त हमने कॉवडेन की युस्तक से लिया है। कॉवडेन ने श्रपनी युस्तक की पगू शन्त पर भूमिका में लिखा है कि उसने तमाम हाल कम्पनी का कब्ज़ा पार्लिमेगट के सरकारी काग़ज़ों से लिया है। कॉबडेन ने यह भी लिखा है, "मुक्ते सन्देह है कि दूसरे बरमा युद्ध

काबडित न यह भा लिखा है, "मुक्त सन्दह ह कि दूसर बर्मा युद्ध के सरकारी काग़ज़ों में काट छाँट की गई है।" निस्सन्देह यदि इस

<sup>\* &</sup>quot;Another of the native Powers of Hindostan has fallen before the march of a great commercial corporation and its \$,000,000 or 10,000,000 of people have gone to swell the immense congregation of British subjects in India. And what do you think was the cause of the war which has just ended in the swallowing up of the Kingdom of Burmah? Had we not the most irretragable evidence we might well refuse credence to this story of real rapacity. But the fact is indisputable that England went to war with Burmah, and annihilated its political existence, for the nonpayment of the disputed demand of £s 910. Well does it become such a people to reach homilies to other nations upon disinterestedness and moderation. — Speech by General Cass in the Senate of the United States, December, 1852.

युद्ध का सच्चा वृत्तान्त वरिमयों से सुना जाय तो वह इससे भी कहीं अधिक भयद्वर और अन्यायपूर्ण होगा। इतिहास लेखक लडलो लिखता है कि पगू पर कृष्टजा करना अंगरेजों के लिए इतना सरल व था। अप्रैल सन् १८५५ तक वरिमयों और अंगरेजों में वरावर लड़ाई सगड़े होते रहे। अन्त में वरमा की राजधानी आवा में किसी तरह (?) पक कान्ति हुई। एक दूसरा महाराजा बरमा की गई। पर बैठा और पगू का प्रान्त अंगरेज़ कम्पनी को हज़म होगया।



# तेंतालीसवाँ ऋध्याय

# डलहोज़ी की भू-पिपासा

दूसरे सिख युद्ध और दूसरे बरमा युद्ध के अतिरिक्त और कोई
युद्ध लॉर्ड डलहौज़ी के शासन काल में नहीं लड़ा
''लैंप्स'' की नीति
गया; फिर भी बिना युद्ध के डलहौज़ी ने आठ
अन्य हिन्दोस्तानी राज्यों के अस्तित्व का अन्त कर दिया और एक
और विशाल राज को अंग भंग कर डाला। जिस नीति के अनुसार
इनमें से सात राज्यों अर्थात् सतारा, नागपुर, भाँसी, सम्बलपुर,
जैतपुर, तओर और करनाटक को अंगरेज़ी राज में मिलाया गया
उसे अंगरेज़ी में ''लैप्स'' कहते हैं। ''लैप्स'' का अर्थ यह था कि
जिन देशी नरेशों ने कम्पनी के साथ मिलता की सन्धि कर रक्खी
थी, अथवा जिनके पूर्वजों की सहायता से कम्पनी ने भारत में
अथना राज कायम किया था, उनमें से किसी के मर जाने पर यदि
उसके कोई पुत्र न हो तो उसकी समस्त रियासत पर अंगरेज़

कम्पनी का हक हो जाता था और कम्पनी तुरन्त उस पर कृञ्जा कर लेती थी।

पुत्र न होने की सूरत में अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार की गोद लेने का हक प्रत्येक भारतवासी को धर्मशास्त्रों के अनुसार सदा से प्राप्त रहा है। पित के पुत्रहीन मरने पर उसकी विधवा को गोद ले ले का हक होता है। यह हक और गोद लेने की प्रधा अत्यन्त प्राचीन समय से भारत में चली आती है। किन्तु पूर्वोक "लैप्स" की नीति के अनुसार किसी भी भारतीय नरेश को, जिसने दुर्भाग्यवश एक बार अंगरेज़ों के साथ मित्रता कर ली हो, या उसकी विधवा महारानी को गोद लेने का कोई हक न था। गोद लिए हुए पुत्र को गही का अधिकारी न माना जाता था, और न सिवाय आत्मज पुत्र के किसी भाई, भतोजे, चचा, पुत्री आदिक को गद्दी का हक़दार माना जाता था। इस विचित्र नीति पर अमल करके लॉर्ड डलहौज़ी ने इन रियासतों के साथ कम्पनी की पहली समस्त सन्धियों और अहदनामों को उठा कर ताक़ पर रख दिया।

यह नीति वास्तव में सन् १=३४ से प्रारम्भ हुई। उस वर्ष कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत सरकार को लिखा—

"जब कभी किसी गोद लोने की क्रिया को मंज़्र करना या न करना आपके हाथों में हो, आपको बहुत ही कम कभी मंज़्री देनी चाहिए, श्राम-तौर पर नहीं, और जब कभी आप मंज़्री दें तो वह आपका विशेष श्रमुग्रह समका जाना चाहिए।" &

<sup>\* &</sup>quot;Whenever it is optional with you to give or to withold your

इसी नीति के अनुसार लॉर्ड उलहीज़ी के पूर्व कोलावा, माराउवी और अम्बाला की रियासतों पर कृष्ट्या किया जा चुका था। लॉर्ड उलहीज़ी ने और अधिक ज़ोरों के साथ इस नीति पर असल किया। निस्सन्देह यदि लॉर्ड उलहीज़ी के वाद ही सन् १=५७ का विप्लव न हुआ होता तो सम्भव है भारत के अन्दर एक भी हिन्दू या मुसलमान देशी रियासत न बची होती।

सब सं पहला भारतीय राज, जिसे इस नीति के श्रनुसार लॉर्ड डलहीज़ी ने ज़ब्त किया, सतारा का राज स्तारा के राजा था। सन् १=१= में पेशवा बाजीराव की सत्ता से वादा का नाश करने के लिए जो एलान कम्पनी ने प्रकाशित किया था उसमें मराठा मगड़ल के शेष समस्त नरेशों श्रीर

जागीरदारों से यह वादा किया गया था कि आपके और आपके उत्तराधिकारियों के अधिकारों में कभी किसी तरह का हस्तद्वेप न किया जायगा। सतारा के राजा शिवाजी के वंशज थे। सतारा के राजा के नाम का उस समय पेशवा के विरुद्ध उपयोग करने के लिए सतारा के राजा से यह साफ़ वादा किया गया कि पेशवा की सत्ता को अन्त कर मराठा साम्राज्य का आधिपत्य फिर से आपको प्रदान कर दिया जायगा और सतारा ही को समस्त मराठा

साम्राज्य की मुख्य राजधानी बना दिया जायगा।\*

consent to adoptions, the indulgence should be the exception and not the rule, and should never be granted but as a special mark of approbation '—Court of Directors of the East India Company, 1834.

<sup>\*</sup> The Bakhar or Historical Shetch, by Balwant Rao Chitnavis, translated into English, by Dr. Milne.

पूर्वोक पतान श्रीर सतारा के राजा की मदद से ही श्रंगरेज़ीं ने पेशवा बाजीराव का नाश किया। बाद में श्रंगरेज़ों का बचन सतारा के राजा के साथ प्रतिश्चाश्रों श्रीर उस पतान के श्रन्य सब बादों को तोड़ दिया गया। रॉबर्ट नाइट नामक पक श्रंगरेज लिखता है—

"एकान के वादों और सतारा के राजा की पुनः स्थापना, इन दोनों ने सित कर पेशवा का नाश कर दिया; और अब हमारा जान कुम कर उन बादों से पीछे हटना, जो हमने उस समय किए थे, एक ऐसा कार्य है जिस कोई भी ईमानदार आदमी निन्दनीय उहराये बिना नहीं रह सकता, बाहे इस बचन भड़ के जिये ऊपरी दली कों कैसी भी क्यों न दी जायाँ।"# राजा का नाम प्रतापसिंह था। प्रतापसिंह उस समय नावालिय

था। युद्ध के बाद प्रतापसिंह को महाराजा राजा प्रतापसिंह की योग्यता प्रतापसिंह के बालिग़ होने के समय तक राज-

कार्य चलाने के लिये रेज़िडेएट नियुक्त करके सतारा भेज दिया गया। वालिग होने पर प्रतापसिंह बुद्धिमान श्रीर थीरथ शासक निकला। श्रपनी इस योग्यता श्रीर बुद्धिमत्ता के कारण ही वह श्रपने श्रंगरेज मित्रों की नज़रों में श्रीर श्रधिक खटकने लगा। बम्बई

<sup>\* &</sup>quot;The assurances of the proclamation, and the reinstatement of the Raja of Satara, ruined the Peshwa, and our deliberate withdrawal now from the pledges then given, ments the reprobation of every conscientions man, however spacious the arguments upon which the withdrawal has been recommended."—The Inam Commission Unmasked, by Robert Knight, pp 45, 46

के गवरनर सर रॉबर्ट गॉएट ने फ़ैसला किया कि प्रतापसिंह को कुचल दिया जाय। फ़ौरन एक षड्यन्त्र रचा गया। तिरपराध प्रतापसिंह को क़ैद करके बनारस भेज दिया गया और उसके भाई को उसकी जगह सतारा के तज़्त पर बैठा दिया गया।

सन् १८४८ के क़रीब दोनों भाइयों की मृत्यु होगई। दोनों में से किसी के भी श्रात्मज पुत्र न था। किन्तु दोनों प्रतापसिंह की के दत्तक पुत्र मौजूद थे। २४ दिसम्बर सन् हाँबहाउस १८४७ को राजा प्रतापसिंह की मृत्यु पर श्रालो-चना करते हुए इङ्गलिस्तान के भारत मन्त्री

हॉबहाउस ने लॉर्ड डलहोज़ी को एक पत्र में लिखा —

"सतारा के पदच्युत राजा की मृत्यु निस्सन्देह बड़े ही अच्छे अवसार पर हुई है। मैंने सुना है कि वर्तमान राजा का स्वास्थ्य भी बहुत ज़राब है; और यह कदापि असम्भव नहीं है कि हमें शोध ही उसके राज के भाग्य का फैसला करना पड़े। मेरी यह निश्चित राय है कि वर्तमान राजा के युक्ष-विहीन मरने पर दत्तक पुत्र को स्वीकार न किया जाय और इस छोटे से राज को बिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाय। यदि यह प्रश्न मेरे मन्त्री रहते हुए तय हो गया तो मैं इस कार्य को पूरा करने में कोई कसर उठा न रक्तुंगा।"%

<sup>\* &</sup>quot;The death of the Ex-Raja of Satara certainly comes at a very opportune moment. The reigning Raja is, I hear, in very bad health, and it is not at all impossible we may soon have to decide upon the fate of his territory. I have a very strong opinion that on the death of the present prince without a son, and no adoption should be permitted, this petty principality should be merged in the British Empire; and if the question is

इसी आदेश के अनुसार लॉर्ड डलहीज़ी ने, सतारा के राजा के मरते हो, तमाम पिछली सन्धियों का उज्ञङ्खन सतारा का करके, राजा के पुत्र न होने का बहाना लेकर, श्रीर अपहरण गोव लेने की प्राचीन प्रथा की नाजायज़ कह कर, ज़बरदस्ती सतारा के राज पर कम्पनी का कृष्णा जमा लिया।

गृद्द के सबह दर्ष बाद सन् १८७४ ई० में सतारा की विधवा रानी ने इस अन्याय के विरुद्ध महारानी विक्टोरिया के नाम एक प्रार्थना पत्र भेजा, किन्तु उसका परिणाम क्या हो सकता था!

भागपुर के अन्तिम राजा तीलरे राघोजी भौसले की मृत्यु ११ विसम्बर सन् १=५३ की हुई। इतिहास से पता नागपुर का स्राल्तम राजा स्वलता है कि राघोजी समस्रदार और नेक नरेश धा। उसका शासन प्रवन्ध अत्यन्त सराहनीय था। किन्तु लॉर्ड डलहीज़ी ने राजा को मृत्यु के बाद ही उसके चरित्र पर अनेक भूठे और लज्जांजनक इलज़ाम लगाने शुक्र कर विष ।

राधोजी के कोई पुत्र न था। विधवा महारानी ने विधिवत् यशवन्तराव नामक अपने एक नज़दीकी रिश्ते-राजा का दत्तक दार को गोद ले लिया। यशवन्तराव ही ने पुत्र पुत्र की तरह परलोकवासी राजा का श्राद्ध किया।

iecided in my "day of sextonship," I shall leave no stone unturned to oring about that result. "-Letter from Hobbouse to Lord Dalhousie, 24th December, 1847.

\*\*\*

The same

लॉर्ड डलहोज़ी ने सन् १८२६ को सन्धि की अबहेलंना करते

हुए २८ जनवरी सन् १८५४ को यह एलान कर
नागपुर का दिया कि नागपुर के तक़त को कोई हक़दार न
अपहरण
होने के कारण नागपुर का समस्त राज अंगरेज़
कम्पनी के कुठने में आगया।

मेजर ईवन्स बेत ने इस अन्याय को बयान करते हुए लिखा
है कि फेबत १० वर्ष पूर्व अर्थात् सन् १८४४ में
अंगरेज़ शासकों
के उस्तों में
परिवर्तन
कि पुत्र न होने की सुरत में राजा को और

राजा की मृत्यु हो जाने पर उसके कुटुम्बियों को गोद लेने का पूर्ण अधिकार है। किन्तु केवल दस वर्ष के अन्दर अंगरेज़ शासकों के उसल बदल गए थे। राघोजी के कुटुम्बियों और विधवा रानियों से किसी तरह की राय नहीं ली गई और न उनसे कोई पूछ ताछ की गई। उन्हें यह भी नहीं बतलाया गया कि किन कारणों सं अंगरेज़ सरकार ने उनके और उनके कुल के पैतृक अधिकारों का दाया भर के अन्दर अन्त कर दिया। उन्हें केवल यह सूचना दे दी गई कि तुम्हारा राज अब अंगरेज़ी साम्राज्य में मिला लिया गया।

२८ जनवरी सन् १८५४ के पलान में लॉर्ड डलहीज़ी ने यह निर्लंज भूठ तक लिख दिया कि "रानियाँ दसक यशवन्तराव की गद्दी देना पसन्द नहीं करतीं और यशवन्तराव की गद्दी न देना अंगरेज़ सरकार का रानियों के ऊपर उपकार करना है!" गवरनर जनरत की कौन्सित का एक सदस्य जनरत लो किसी
कारण इस अत्याचार के विरुद्ध था। उसने
इंगित्तिस्तान में भांसित कुल की ओर डलहीज़ी के इस अन्याय
ढलहोज़ी की
को बड़े ज़ोरदार शब्दों में स्वीकार किया है।
फिर भी इङ्गितिस्तान के उदार से उदार नीतिज्ञों

ने इस कार्य के लिए लॉर्ड डलहीज़ी की खूब प्रशंसा की।

नागपुर राज का एक भाग इससे पूर्व ही श्रंगरेज़ी राज में मिला लिया जा चुका था। शेष समस्त भाग भी श्रव कम्पनी के भारतीय राज में शामिल कर लिया गया।

किन्तु लॉर्ड डलहोज़ी श्रीर उसके श्रंगरेज़ साथियों की धनलोलुपता यहीं पर समाप्त नहीं हुई। इतिहास
नागपुर में महलों लेखक सर जॉन के लिखता है कि नागपुर के
की लूट
राजमहल का सारा श्रसवाब, यहाँ तक कि
घोड़े, हाथी, ऊँट, बैल, गाय इत्यादि श्रीर रानियों के तमाम ज़ेवर
श्रीर जवाहरात, घर का समान, बरतन श्रीर पहनने के कपड़े तक
ज़बरदस्ती वाहर निकाल कर नीलाम कर दिए गए! सर जॉन के
लिखता है कि उस दिन सीताबल्डी में शाही हाथी, घोड़े श्रीर सवारी
के बैल मांस के दामों बेचे गए! श्रस्ती वर्ष की बुद्धा राजपितामही
महारानी बङ्कावाई इस श्रपमान को देख कर इतनी दुखी हुई कि
एक बार उसने कह दिया कि यदि महल का सामान बाहर निकाला
गया तो मैं महल में श्राग लगा दूँगी। फिर भी सामान बाहर

निकाल लिया गया। महल के भीतर का फुर्श तक खोद डाला

गया। रानियों के ज़ेबर, जवाहरात श्रीर सोने चाँदी के जड़ाऊ वर्तन श्रीर श्रन्य कीमती सामान कलकत्ते ले जाकर नीलाम किया गया। नागपुर में क़रीब ६०० हाथी, घोड़े, ऊँट श्रीर बैल १३,००० रुपए में नीलाम हुए। यह नीलाम श्रिषकतर ४ सितम्बर को हुआ।

कलकत्ते की 'हैमिल्टन पेएड कम्पनी' नामक एक श्रंगरेज़ कम्पनी को इस नीलाम का ठेका दिया गया। एक एक जोड़ी वैलों को श्रौर

शाहो घोड़ों की पाँच पाँच रुपए में बेंची गई। हाथो सौ रुपए में श्रीर करोड़ों के जवाहरात लाखों श्रीर सहस्रों में नीलाम कर दिए गए।

नागपुर का राजकुल क्षत्रपति शिवाजी के वंश से था। इसी
कुल ने उस समय, जब कि नाना फड़नबीस
पाप का प्रायश्रित
और हैदरश्रली जैसे देशभक्त नीतिज्ञ विदेशियों
से भारत को स्वाधीन रखने के विकट प्रयत्न कर रहे थे, विदेशियों
का साथ देकर कम्पनी के भारतीय साम्राज्य के कोमल श्रङ्कुरों को
नष्ट होने से बचाया था। इसी पाप के प्रायश्चित्त क्रप इस कुल के
पक नरेश को निर्वासित होकर श्रकेले देश देश श्रीर जङ्गल जङ्गल
धूमना पड़ा और दूसरे के कुटुम्बियों, रानियों और उत्तराधिकारी
को इस प्रकार ज़िल्लत सहनी पड़ी।

पक इतिहास लेखक लिखता है कि नागपुर राज के अन्दर रुई अधिक और उत्तम उत्पन्न होती थी। इङ्गलिस्तान नागपुर की रुई को आपनी बढ़ती हुई कपड़े की कारीगरी के लिए रुई की आवश्यकता थो। इसीलिए नागपुर पर कृष्टज़ा करना उस

समय श्रावश्यक था।

वही लेखक यह भी लिखता है कि नागपुर पर कब्ज़ा जमाने से पहले राज के अनेक कर्मचारियों की अंगरेज़ों ने रिशवर्त देकर अपनी श्रोर करने का प्रयत्न किया, किन्तु "इसमें आसानी से सफलता न मिल सकी।"\*

पेशवा सत्ता के दिनों में पेशवा का एक स्वेदार आँसी के राज पर शासन किया करता था। धोरे धीरे काँसी की रियासत स्वेदार का पद पैतृक हो गया, किन्तु पेशवा का श्राधिपत्य आँसी के राजा के ऊपर बराबर बना रहा।

सन् १ = १७ में कम्पनी ने भाँसी के राजा रामचन्द्रराध के साध मित्रता की सन्धि की, जिसमें कम्पनी सरकार ने त्रादा किया कि भाँसी का समस्त राज "सदा के लिए" राजा रामचन्द्रराव, उसके उत्तराधिकारियों और वंशजों के शासन में पैतृक कप से रहने दिया जायगा।" †

२१ नवम्बर सन् १८५३ की भाँसी के राजा गङ्गाधरराव का देहान्त हुन्ना। गङ्गाधरराव की त्रायु मृत्यु के समय बहुत थोड़ी थी। मृत्यु के पहले उसने विधिवत् दामोदरराव नामक एक बालक को गोद ले लिया। दामोदरराव गङ्गाधरराव के ही कुल का श्रोर गङ्गाधरराव का श्रत्यन्त नज़दीकी रिश्तेदार था।

मेजर ईवन्स बेल लिखता है:--

"××× गोद लेने का संस्कार विलक्कल ठीक ठीक हिन्दू शास्त्र की

<sup>\*&</sup>quot;. They were not easily seduced . . . '"- Calcutta Review, vol 38, 1863, pp. 230-31

<sup>†</sup> Aitchison's Treaties, etc, revised edition

मर्यादा के श्रनुसार किया शया, श्रंगरेज़ श्रफ्रसर संस्कार में मौजूद थे, श्रीर राजा ने श्रपने भरने से पहले बाज़ाब्ता पत्र हारा श्रंगरेज़ सरकार की उसकी सूचना दे दी। "\*

फिर भी लॉर्ड डलहीज़ी ने २७ फ़रवरी सन् १=५४ को फ़ैसला किया कि दत्तक पुत्र को राज का कोई अधिकार कॉसी का अपहरण नहीं। १३ मार्च सन् १=५४ को एक एलान द्वारा भौसी की रियासत ज्वरदस्ती कम्पनी के राज में मिला ली गई। इतिहास लेखक मेजर ईचन्स बेल ने अपनी पुस्तक 'दी एम्पायर इन इपिडया' में लॉर्ड डलहीज़ी के इस अन्याय को बड़े स्पष्ट शब्दों में और विस्तार के साथ बयान किया है।

भाँसी की प्रजा और राजकुल के साथ कम्पनी के इस घोर अन्याय का ही फल था कि सन् १८५७-५८ के विष्तव में भाँसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र धारण कर, अञ्चत वीरता के साथ अंगरेज़ी सेना का मुकावला किया। किन्तु रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र और इस विषय का अधिक सम्बन्ध एक अगले अभ्याय से है।

सम्बलपुर का ज़िला, जो इस समय बिहार और उड़ीसा प्रान्त में हैं, इससे पूर्व मध्यप्रान्त में शामिल था। सम्बलपुर का सन् १=४६ में लॉर्ड डलहीज़ी ने इसी 'लैप्स' के अपहरण सिद्धान्त के अनुसार सम्बलपुर के स्वतन्त्र, किन्त निर्वत राज पर अपना कुब्जा जमाया।

<sup>\*</sup> Empire in India -by Major Evans Bell, pp 212-13.

जेतपुर का छोटा सा राज बुन्देलखराड में था। सन् १=४६ ही में इसी प्रकार जेतपुर को भी ख़त्म किया गया। जेतपुर का तक्षीर का रहा सहा इलाका सन् १६५५ में अपहरण इसी प्रणालों के अनुसार कम्पनी के राज में मिला लिया गया। तक्षोर की विधवा महारानी कामकी बाई ने महास गवरमेराट के विरुद्ध महास की सुत्रीम सल्बोर का अपहरण कोर्ट में इस बात की नालिश की कि मेरे पति की वैय्यक्तिक सम्पत्ति को भी मद्रास गवरमेएट ने जब्त कर लिया है. वह मुभे दिलवा दी जाय। मदास की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला रानी के हक में किया। मद्रास गवरमेंग्ट ने इस फ़ैसले के विरुद्ध इक्न-लिस्तान की प्रीवी कौन्सिल के सामने अपील की। प्रीवी कौन्सिल के विद्वान जजों ने फैसला दिया कि यद्यपि श्रंगरेज सरकार को तओर पर कृञ्जा करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल न था, श्रीर रानी के साथ ज़बरदस्त श्रन्याय किया गया है, फिर भी यह मामला राजनैतिक है और अवालत की इसमें दख़ल देने का कोई इक नहीं; इसलिए मद्रास सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रद्द किया जाता है और रानी का दावा खारिज

महास का नगर श्रीर उसके श्रास पास का तमाम इलाक़ा किसी समय करनाटक की मुसलमान सल्तनत करनाटक का में शामिल था। कम्पनीने सबसं पहले महास श्रीर श्रपहरण कड़लोर करनाटक के नवाब से प्राप्त किए। उसके बाद नवाब मोहम्मदश्रली वालाजाह ने पूना माली का

तालुका और और कई तालुके अंगरेज़ कम्पनी को प्रवान कर दिए। सन् १७६३ में नवाव ने चिङ्गलपुर की जागीर, जिसकी श्रामदनी उस समय १= लाख रुपये सालाना थी, अपने मित्र श्रंगरेजों को दे दी। इन तमाम इलाकों के लिए कम्पनी के नाम नवाब के दरबार से बाज़ाब्ता सनदें जारी को गईं। इसके बहुत समय बाद तक श्रंगरेज़ कम्पनी करनाटक के नवाब को इन इलाक़ों के लिए ख़िराज देही थी और वहाँ पर रहने वाले अंगरेज़ अपने को नवाब की प्रजा कहते थे। नवाब मोहम्मद श्रली श्रन्य भारतीय नरेशों के विरुद्ध श्रंगरेज़ों का सदा मददगार रहा। फिर भी मोहम्मदश्रली के बेटे उमद्तुलउमरा की मृत्यु पर करनाटक का बहुत सा इलाक़ा श्रौर नवाब के अनेक अधिकार ज़बरदस्ती कम्पनो ने अपने हाथों में ले लिए। किंतु सन् १=०१ की सन्धि में भी कस्पनी और नवाब करनाटक का यह नाम मात्र का सम्बन्ध कायम रक्खा गया। सन् १८५५ के श्रक्तवर मास में नवाब मोहम्मद गौस का देहान्त हुश्रा श्रौर उसके उत्तराधिकारी श्रज़ीम जाह को श्रंगरेज़ों ने नवाब स्वीकार करने ही से इनकार कर दिया। मद्रास के गवरनर लॉर्ड हैरिस ने लॉर्ड डलहीजी को लिखा कि-"करनाटक के नवाव की सत्ता केवल एक दिखावटी तमाशा है, किन्तु किसी भी समय वह हमारे विरुद्ध विद्रोह श्रीर श्रान्दोलन का एक केन्द्र बन सकती है। इसलिए इस तमाशे को जारी रखना श्रव बुद्धिमत्ता नहीं है।" इत्यादि ।

डलहीज़ी ने हैरिस की राय को पसन्द किया। करनाटक का

समस्त रहा सहा इलाका श्रंगरेज़ी राज में मिला लिया गया; श्रौर भारत के एक श्रौर प्राचीन राजकुल का श्रन्त हुआ।

इतिहास लेखक लडली लिखता है-

"जिस समय से गवरनर जनरता ने श्रापनी इस श्रापहरण नीति का एतान किया, उस समय से ही भारतीय नरेशों में पुत्रविहीन मौतें इतनी श्राधिक होने लगीं कि जिसे देख कर मनुष्य की श्राश्चर्य हुए बिना नहीं का सकता।"

उस समय की भारतीय रियासतों श्रीर उनके श्रन्दर कम्पनी के कारनामों का कोई सञ्ज्ञा इतिहास किसी भारतवासी के हाथ का लिखा हुन्ना नहीं मिलता, इसलिए इतिहास लेखक लडलों के श्राश्चर्य को हल कर सकना श्रव श्रसम्भव है।

हिन्दू, सिख, बौद्ध या मुसलमान किसी भी धर्म के भारतीय नरेश डलहीज़ी के चक्कुल से न बच सके। उसके मुस्तिम रियासतें भारत श्रागमन के समय दो विशाल मुसलमान राज भारत में मौजूद थे। उत्तर में श्रावध का राज श्रीर दिक्खन में निजाम की रियासत। इनमें से प्रत्येक की वार्षिक श्रामदनी कई

निज़ाम को रियासत। इनमें से प्रत्येक को बापिक श्रामदनों कई करोड़ रुपप थी। श्रवध हिन्दोस्तान के सबसे श्रधिक ज़रख़ेज़ हिस्सों में गिना जाता था श्रीर बरार में श्रनेक धातुश्रों की

कार्ने थीं।

<sup>\* &</sup>quot;One can not fail to be struck with the frequency of death without heirs among Indian sovereigns from the moment when the policy of annexation is proclaimed by a Governor-General,"—Ludlow's British India, vol 11, p 190

रॉबर्ट नाइट ने सन् १८८० में लिखा था कि सन् १८५१ के क़रीब अंगरेज़ सरकार की प्रधान नीति यह थी कि जब भी मौक़ा मिल सके देशी रियासतों की संख्या की कम किया जाय और हैदराबाद और अवध के नाश में यदि देरी हुई तो केवल पञ्जाब और बरमा के युद्धों के कारण हुई ।₩

सन् १००० की सन्धि के श्रनुसार हैदराबाद के निज़ाम की सबसीडीयरी सेना के ख़र्च के लिए एक बहुत सबसीडीयरी सेना बड़ी रक्तम प्रति वर्ष कम्पनी को देनी होती थी। बरार का प्रान्त दूसरे मराठा युद्ध के बाद नागपुर

के राजा से छीन कर निज़ाम को दे दिया गया था। उस समय से बरावर बरार के अन्दर निज़म के विरुद्ध उपद्रव चले आते थे। कहा जाता है कि बरार के हिन्दू देशमुख प्रायः निज़म के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। इतिहास लेखक लॉयल लिखता है कि बरार के शहरों में आप दिन ही हिन्दू और मुसलमानों में भगड़े होते रहते थे, किन्तु ये भगड़े निज़म के शेष राज में और कहीं सुनने में न आते थे। इन उपद्रचों को शान्त करने के लिए गवग्नर जनरल ने सबसीडीयरी सेना देने से इनकार कर दिया; यद्यपि यह सेना वास्तव में निज़म ही की सेना थी, निज़म ही के खर्च से रक्की गई थी, और जिस सन्धि द्वारा यह सेना निज़म के इलाक़े में रक्की गई थी, उसमें यह साफ़ दर्ज था कि इस सेना का उद्देश निज़ाम के इलाक़े में शान्ति क़ायम रखना

<sup>\*</sup> The Statesman, July 1, 1880 p. 162

श्रीर निज़ाम को हर तरह की सहायता देना है। वरार के उपद्रवों को शान्त करने के लिए निज़ाम पर ज़ीर दिया गया कि वह बरार के श्रम्दर विशेष सेना रक्खे। यह नई सेना भी कम्पनी ही की थी, इसके भी श्रफ़सर श्रंगरेज़ थे श्रीर श्रंगरेज़ों हो के वह नियन्त्रण में थी; फिर भी इसका ख़र्च निजाम पर डाला गया।

इन सब का परिणाम यह हुआ कि निजाम का खर्च और

उसकी मुसीवतें दोनों बढ़ती चली गई।

निजाम की

मुसीवतें

सबसीडीयरी सेना का ख़र्च अदा करने के लिए

निजाम को धन की कमी होने लगी। हैदराबाद

के अन्दर कई नई अंगरेज़ी कम्पनियाँ खोली गई जो निजाम को

कर्ज देने के लिए राज़ी होगई। मजबूरन इन अंगरेज़ वैद्धिक

कम्पनियों के निजाम को बार बार कर्ज़ लेना पड़ा, और अन्य

मुसीवतों के साथ साथ निजाम का कर्ज़ा भी बढ़ता चला गया।

इन विदेशी साहुकार कम्पनियों का धन भी यदि सब नहीं तो

अधिकतर हैदराबाद ही से कमाया हुआ था।

६ जून सन् १८५१ को लॉर्ड डलहीज़ो ने निज़ाम के नाम एक अत्यन्त धृष्टतापूर्ण पत्र लिखा। निज़ाम के राज बरार का अपहरण में थोड़े से ऐसे किले रह गए थे जो दरबार के वफ़ादार अरब सिपाहियों के हाथों में थे। ये वीर अरब कहीं भी अंगरेज़ों के काबू में न आए थे। लॉर्ड डलहीज़ी ने निज़ाम को धमकी दी कि फ़ौरन इन अरबों को बरख़ास्त कर दिया जाय। और यद्यपि कम्पनी का एक पैसा कुर्ज़ भी निज़ाम के ज़िम्मे न था, निज़ाम के जो कुछ कर्ज़ें थे वे व्यक्तिगत कम्पनियों के कर्ज़ें थे, फिर भी "अपने कर्ज़ों की अदायगी में" निज़ाम से उसका एक तिहाई राज अथांत् बरार का उपजाऊ प्रान्त फ़ौरन कुछ वर्षों के लिए पट्टे पर तलव किया गया। निज़ाम ने बहुतेरे एतराज़ किए, किन्तु श्रंगरेज़ी फ़ौज ने बरार पर क़ब्ज़ा कर लिया। लॉर्ड डलहौज़ी ने सञ्जीदगी के साथ यह एलान किया कि बरार बाद में निज़ाम को लौटा दिया जायगा। इसके करीब पचास वर्ष बाद गवरनर जनरल लॉर्ड करज़न ने बरार के पट्टे को मौजूदा अंगरेज़ सरकार के नाम स्थायी कर लिया। निज़ाम के पास स्वीकार करने के सिवा कोई चारा न था।

भारत भर में सब से श्रम्छी हई बरार के श्रान्त में पैदा होती है। सब से श्रन्तिम भारतीय राज, जिसे लॉर्ड डलहौज़ी ने श्रंगरेज़ी

डलहोज़ी की माँ का नवाब श्रवध से परिचय राज में शामिल किया, अवध का राज था। लॉर्ड डलहीज़ी के इस कार्य को वर्णन करने से पहले कुछ वर्ष पूर्व की यक और हास्यजनक घटना को वर्णन करना अधासक्तिक न होगा।

डलहीज़ी का पिता एक समय कम्पनी की भारतीय सेना का कमाराडर-इन-चीफ़ था। अपने समय के अन्य अंगरेज़ अफ़्सरों के समान वह एक बार लखनऊ के नवाब से भेंट करने गया। कमाराडर-इन-चीफ़ ने अवध के नवाब से अपनी अर्थाङ्गिनी का परिचय कराया। सम्भवतः कमाराडर-इन-चीफ़ का उद्देश अपनी पत्नी को महल में भिजवा कर वेगमों से कुछ नज़रें कमाना था। पुरुषों से ख्रियों का। इस प्रकार परिचय कराने का रिवाज भारत में न था। अवध नरेश कमाएडर-इन-चीफ़ का मतलब न समक सका। वह यह समका कि कमाएडर-इन-चीफ़ अपनी बीबी को नवाब के हाथों वेचना चाहता है। निस्सन्देह अवध के नवाब को इस तरह का सौदा रुचिकर न हो सकता था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने मुलाज़िमों से कहा—"काफ़ी हो चुका! इस औरत को यहाँ से हटाओ !"

श्रंगरेज़ों श्रौर श्रवध का इतिहास पूर्व के कई श्रध्यायों में
दिया जा चुका है। उसे यहाँ पर संतेप में तोहश्रवध के नवाव
राना श्रमासङ्किक न होगा। श्रारम्भ में श्रवध का
वज़ीर
राज विशाल मुग़ल साम्राज्य का एक श्रंग था।
श्रवध के नवाव दिल्ली सम्राट के पैतृक वज़ीर समभे जाते थे।
धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य की निर्वलता के श्रन्तिम दिनों में श्रवध
नरेश बहुत दरजे तक उस साम्राज्य से स्वतन्त्र होते चले गए।

कम्पनी के साथ अवध के नवाब का सम्बन्ध सन् १७६४ में
प्रारम्भ हुआ। आरम्भ में अवध के नवाब को
कम्पनी और
नवाब अवध का
अन्द्र कम्पनी की सेना रखने की सलाह दी
गई। इस सेना के ख़र्च के लिए सोलह लाख
रुपए वार्षिक नवाब से लिए जाने लगे। धीरे धीरे इस सवसी डी धरी

<sup>\*</sup> The Life and Opinions of General Sir Charles James Napier, G. C. B., ---by Lieutenant-General Sir W. Napier, K. C. B., 2nd Edition 1857. vol. iv, p. 296.

सेना की संख्या बढ़ने लगी। उसके ख़र्च के लिए रक्तम भी बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि इस विशाल सेना के ख़र्च के लिए घहेल-ख़त्ड और दोग्राब का इलाक़ा, जिसकी बचत उस समय दो करोड़ रुपए सालाना थी, नवाब से ले लिया गया।

सन् १८०१ में अवध के नवाब और कम्पनी के बीच एक और नई सन्धि हुई, जिसमें अंगरेज़ों ने बादा किया अ०१ की सन्धि कि नवाब का शेष समस्त राज पीढ़ी दर पीढ़ी उसके शासन में कायम रहेगा और अंगरेज़ उसमें कभी किसी तरह का दख़ल न देंगे। किन्तु इसी सन्धि की एक धारा यह भी थी कि—"अंगरेज़ सरकार नवाब बज़ीर के समस्त इलाक़े की बाहर के आक्रमणों और भीतर के बिड़ोहों से रज्ञा करने का बादा करती है।" वास्तव में यही धारा अवध की समस्त भावी मुसीबतों की जड़ साबित हुई।

इसके बाद समय समय पर श्रंगरेज गवरनर जनरतों ने अपने भारतीय युद्धों के लिए करोड़ों रुपए, कभी वतीर अवध से करने कृतं के और कभी बतीर सहायता के, अवध के नवाब से वस्त्र किए। असंख्य श्रंगरेज शासकों और अफ़सरों को रुपक्तिगत आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी अवध के खज़ाने ने समय समय पर कामधेनु का काम दिया। वास्तव में अवध श्रीर करनाटक इन दो राज्यों से धन चूस चूस कर ही अधिकतर कम्पनी के वाल साम्राज्य ने मारत में अपने शरीर को हुए पुष्ट किया।

श्राप दिन की नित्य नई माँगों के कारण श्रवध के नवाब की श्राधिक कठिनाई बढ़ती चली गई। एक श्रंगरेज़ श्रंगरेज़ों का रेज़िडेएट लखनऊ के दरवार में रहने लगा। श्रासन के छोटे से छोटे मामलों में नित्य नए

इस्तचेष शासन क छाट स छाट मामला मानत्य नए इस्तचेप होने लगे। कई छोटे छोटे इलाक़ों का

शासन नवाब से कह कर अंगरेज़ अफ़सरों को सौंप दिया गया। इत अंगरेज़ अफ़सरों ने स्थान स्थान पर अपने क़ानून जारी कर दिये। इस अनुचित इस्तचेप के कारण प्रजा में दुख और दारिद्रच बढ़ने लगा। नवाब ने प्रजा की दशा सुधारने के अनेक प्रयत्न किये। हर बार कम्पनी के प्रतिनिधियों ने इन प्रयत्नों को सफल होने से रोक लिया।

अवध के शासन में कम्पनी के प्रतिनिधियों के इस अविवत हस्तक्षेप और उसके परिशामों को वर्णन करते हस्तक्षेप के हुए सर हेनरी लॉरेन्स लिखता है—

परियाम "हमारे भारतीय इतिहास में अवध का श्रध्याय

हमारे लिए एक कलक्कर अध्याय है। उससे हमें यह भयक्कर चेतावनी मिलती है कि जो राजनीतिज्ञ एक बार धर्म अधर्म के सीधे नियम को छोड़ कर उसकी जगह चिएक उपयोगिता या अपने विचार के अनुसार 'अपने राष्ट्रीय हित' की दृष्टि से काम करने लगता है तो वह किस हद तक पहुँच सकता है। अवध के इतिहास के प्रत्येक लेखक ने जो घटनाएँ बयान की हैं उन सबसे यही सिद्ध होता है कि उस प्रान्त में अंगरेज़ों का दख़ल देना

जिस दरजे आंगरेज़ों के नाम पर कलाङ्क था उस दरजे तक ही श्रवध दरबार

श्रीर वहाँ भी प्रजा के लिए नाशकर था। × × हम जिथर भा नज़र सालते हैं, हमें अपने हस्तचेप के नाशकर परिखाम स्पष्ट श्रचरों में जिसे हुए दिखाई देते हैं। × × मदि कहीं पर भी कुशासन क्रायम रखने के लिए कोई पक्की तरकीय की जा सकती हैं ''तो वह यह है कि नरेश देशी हो, उसका बज़ीर देशी हो, दोनों की पुष्टि के लिए विदेशी सङ्गीनें हों श्रीर एक संगरेज़ रेज़ियेगट उन्हें पीछे से खलाने वाला हो।''&

जब कि एक और अवध के शासन में इस प्रकार पद पद पर पर हस्तत्तेप किया जा रहा था, दूसरी और अवध के नवाब को दिल्ली के दरबार से तोड़ने की पूरी नवाब कोशिशों जारी थीं। कम्पनी के प्रतिनिधि इस बात के लिए चिन्तित मालूम होते थे कि अवध के नरेश दिल्ली की और से सर्वथा स्वाधीन हों। यहाँ तक कि मार्किस ऑफ, हेस्टिंग्स ने अवध के 'नवाब-वज़ीर' को 'अवध के बादशाह' की उपाधि दी और इसके बाद नवाब के उत्तराधिकारियों को इसी उपाधि सं

<sup>\* &</sup>quot;Onde affords but a discreditable chapter in our Indian annals, and furnishes a tearful warning of the lengths to which a statesman may be carried, when once he substitutes expediency and his own view of public advantage, for the simple rule of right and wrong. The facts furnished by every writer on Oude affairs all testify to the same point, that British interference with that province has been as prejudicial to its Court and people as it has been disgraceful to the British name . . . . In short, wherever we turn, we see written in distinct characters the bighting influences of our interference. . If ever there was a device for insuring mal government it is that of a Native Ruler and Minister, both relying on foreign bayonets, and directed by a British Resident. "—Sir Henry Lawrence, In the Calcutta Review, for January 1845.

पुकारा गया। किन्तु उयों उयों मुगृत दरवार की श्रोर से श्रवध के नवावों की स्वतन्त्रता बढ़ती गई, उतना उतना ही श्रंगरेज़ कम्पनि की श्रोर से उनकी परतन्त्रता बढ़ती चली गई; यहाँ तक कि श्रवध के श्रद्रदर्शी भारतीय नरेश कम्पनी की मित्रता के चङ्गल में पड़ कर थोड़े ही दिनों में सर्वथा पङ्गल होगए।

नवाव पर बार बार यह इलज़ाम लगाया जाने लगा कि
तुम्हारा राज-प्रबन्ध ठीक नहीं, तुम्हारी प्रजा
अवध निवासियों
असन्तुष्ट हैं। वास्तव में जो कुछ कुप्रबन्ध या
में असन्तोष उस समय अवध में मौजूद था, वह
अंगरेज़ों ही का जान बूक्त कर पैदा किया हुआ था। लॉर्ड हेस्टिम्स
लिखता है—

"वास्तव में इस प्रकार का शासन कायम करने का, जिससे प्रजा सुखी हो, एक मान्न सच्चा और कारगर उपाय यही हो सकता था कि प्रंगरेज़ रेज़िडेयट को वापस बुला लिया जाय और नवाब को ध्रपने राज के प्रयन्ध में भाज़ाद छोड़ दिया जाय। इस प्रकार, उस इलाक़े के ध्रसन्तीष का सारा पाप कम्पनी के सर पर है।"

सन् १=३७ में नवाब के साथ एक नई सन्धि की गई, जिससे नवाव को श्रौर भी श्रधिक जकड़ दिया गया।

<sup>\*&</sup>quot;As a matter of fact, the true and effectual way of introduction of an administration which would render the people happy would have been to call British Resident back and to give the Nabob a free hand in the administration of his dominion. Thus the whole guilt of unrest in his territory rests on the head of the Company."—Charles Ball's History of the Indian Mutany, vol 1, p. 152.

सन् (=85 में नवाब वाजिद्याली शाह तज़ पर बैठा। वाजिद्याती शाह नौजवान, उत्साही और सममदार
नवाब वाजिद्याली
शाह का शासन

किए। वह समम गया कि अवध की सल्तनत
का वास्तविक रोग क्या है। जिस अभागे वाजिद्याली शाह के
ऊपर विषय खोलुपता के असंख्य भूठे और द्वेपपूर्ण इलज़ाम लगाए
जा चुके हैं, उन्नने तज़ पर बैठने ही सबसं पहले अपनी रही सही
सेना को सुधारने और उसे फिर से मज़बूत करने के ज़ोरदार
अयल प्रारम्भ किए। सेना के अनुशासन के लिए उसने अनेक नए
और कठोर नियम बनाए। उसने रोज़ अपने सामने फाँज से
क्वायद करवानी शुरू की।

त्रजनक दरबार की समस्त पलटनों को प्रति दिन सुर्योदय से पहले क्वायद के मैदान में जमा हो जाना पड़ता सेना का था। नवाब वाजिद्श्रली शाह स्वयं सुर्योदय से पूर्व सेनापित की वदीं पहन कर, घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुँच जाता था। यदि किसी पलटन को श्राने में देर होती थी तो उससे दो हज़ार रुपप जुरमाना वस्त किया जाता था। इतिहास लेखक मेटकॉफ् लिखता है कि वाजिद्श्रली शाह श्रपने नियमों का इतना पावन्द था कि यदि कभी किसी कारख्या उसे देर होती थी तो इतनी ही रक्षम जुरमाने की वह स्वयं श्रदा करता था। क्ष किन्तु वाजिद्श्रलीशाह को प्रायः कभी भी देर

<sup>\*</sup> Native Narrative of the Mutiny, by Metcalf, p. 32, 33.

न होती थी। दोपहर तक सारी पलटनें कृवायद करती थीं, श्रौर शजिदश्रली शाह बरावर घोड़े पर सवार मैदान में मौजूद रहता था।

कम्पनी के प्रतिनिधियों को श्रवध के नवाब की ये हरकतें कहाँ पसन्द श्रा सकती थीं! श्रानेक तरह से ज़ोर वाज़िक्श्वली शाह पर ज़बर्द्स्ती यहाँ तक कि वाजिद्श्रली शाह को विवश होकर क्वायद के मैदान में जाना बन्द कर देना पड़ा।

थोड़े ही दिनों बाद डलहौज़ी का समय आया। श्रवध की हरी

भरी भूमि का प्रलोभन डलहौज़ी के लिए कोई

प्रवध का मनोरम

साधारण प्रलोभन न था। श्रवध के विषय में

पालिमेस्ट की रिपोर्टी में दर्ज है—

"इस सुन्दर सूमि में हर जगह ज़मीन की सतह से बीस , फुट नीचे और कहीं कहीं दस , फुट नीचे विपुत्त जल भरा हुआ है। यह प्रदेश आयन्त मनोरम और वैभवपूर्ण है। उसमें लम्बे और ऊँचे बाँसों के जङ्गल के जङ्गल हैं, मैदानों में आम के बुनों को ठएडी छाया है, खेत हरी भरी पैदावार से लहलहाते हैं। स्वयं प्रकृति ने वहाँ की सूमि को अस्पन्त सुन्दर बनाया है; उस पर इमलो के बुनों का घना साया, सन्तरे के बाग़ों की सुगन्ध, इक्षीर के दरस्तों का गहरा रक्ष और फूलों की रज की सुन्दर और ज्यापक , खुशबू वहाँ के दरस्य की और भी अधिक वैभव प्रदान करती रहती है!"

निस्सन्देह अवध का धन वैभव उस समय कल्पनातीत था।

इसी कारण डलहोज़ी के लिए इस प्रलोभन को जीत सकना असम्भव हो गया। किन्तु अवध के अपहरण डलहोज़ी का के लिए उतना भी बहाना न मिल सका जितना गणपुर, भाँसी या सतारा के लिए। अवध के नवाबों ने सदा अंगरेज़ों की मदद की थी। सन्धि का वे सदा ईमानदारी के साथ पालन करते रहे थे। वाजिद अली शाह अपने पूर्विधकारी का आत्मज था, और वाजिद अली शाह के अनेक पुत्र लखनऊ के महल में मौजूद थे। फिर भी सन् १०५६ में लॉर्ड डलहोज़ी ने अपने इस निश्चय का एलान कर दिया कि अवध की सल्तनत कम्पनी के राज में मिला ली जायगी। इसका कारण यह बताया गया कि नवाब अपने शासन में उचित सुधार नहीं कर रहा है या करने के अयोग्य है!

निस्सन्देह डलहींज़ी का यह कार्य सन् १=०१ और १=३७ की सन्धियों का साफ़ उल्लह्बन था।

लॉर्ड डलहीज़ी की श्राज्ञा से त्रसनऊ का रेज़िडेग्ट ऊटरम महल में वाजिद्श्रली शाह से मिलने गया। अवध का अपहरण ऊटरम ने नवाद के सामने एक एत्र पेश किया, जिसमें लिखा था कि मैं ख़ुशी से श्रपनी सत्तनत कम्पनी को देने के लिए राज़ी हूँ। रेज़िडेग्ट ऊटरम ने उस पत्र पर दस्तख़त करने के लिए नवाब पर ज़ोर दिया। नवाब ने पत्र पढ़ कर दस्तख़त करने से साफ़ इनकार कर दिया। रिशवतों श्रीर धमकियों के ज़रिए वाजिद्श्रली शाह के दस्तख्त कराने का प्रयत्न किया गया। तीन दिन गुज़र गण, वाजिदश्रली शाह ने फिर भी दस्तख़त करने से इनकार किया। इस पर कम्पनी की सबसीडीयरी सेना ने सब सिन्ध्यों की ख़ाक में मिलाकर लखनऊ के महल में ज़बरदस्ती प्रवेश किया। कम्पनी की मर्यादा के अनुसार महलों को खुटा गया, वेगमीं का अपमान किया गया, वाजिद्श्रली शाह को क़ैद करके कलकत्ते भेज दिया गया, श्रीर समस्त श्रवश्र पर कम्पनी का कृष्णा हो गया।

इसी समय के निकट वाजिदश्रली शाह के शासन और उसके चरित्र पर तरह तरह के भूठे कलङ्क लगा कर दाजिदश्चली शाह त्रनेक पुस्तकें लिखवाईं गई। इनमें एक प्रसिद्ध पर भूठे कलङ्क प्रतक लॉर्ड डलहीज़ी के जीवन चरित्र के रचयिता त्रारनॉल्ड की लिखी हुई है। हमें इन रही पुस्तकों श्रीर उनके भूठे इलज़ामों पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। सर जॉन केके गुब्दों में कम्पनी की यह एक प्रथा थी कि जिस देशी नरेश का राज छीना जाता था उसे जन सामान्य की द्रष्टि में गिराने के लिए उसके चरित्र पर अनेक भूठे दोष लगाये जाते थे। किन्त दुर्भाग्यवश श्रारनॉल्ड जैसीं की पुस्तकों के श्राधार पर श्रनेक उपन्यास रचे गए । वाजिदश्रली शाह के कल्पित पाप इतिहास से इतिहास में नक़ल किए जाने लगे और श्राज तक वाजिदश्रली शाह के श्रसंख्य देशनिवासी तक इनमें से अनेक गन्दे इलज़ामों को सचा मानते चले श्रा रहे हैं।

हमारा कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि वाजिव्याली शाह के

जीवन में अध्याशी लेशमात्र भी न थी, या यह कि उसका व्यक्तिगत
चित्र सर्वथा एक आदर्श चरित्र था। किन्तु
वाजिदश्रली शाह

त्रावदम्बता शाह का चित्र श्रीर सत्य की दृष्टि सं निम्न लिखित बातों का

प्रतिपादन करते हैं—

पक यह कि वाजिदश्रली शाह का श्रग्याशी का जमाना केवल उस समय प्रारम्भ हुश्रा, जिस समय श्रंगरेज़ गवरनर जनरल श्रीर रेज़िडेएट के हस्तक्तंप द्वारा उसे अपनी फ़ौज को कवायद कराने तक से रोका गया। उस जमाने में भी वाजिदश्रली शाह की श्रग्याशी की निस्वत जितनी वार्ते कही जाती हैं, उनमें ६० फ़ीसदी किएत श्रीर मिथ्या हैं। श्रीर उनमें सत्य की मात्रा कदापि उससे श्रिधक नहीं है जितनी संसार के ६० फ़ीसदी नरेशों के जीवन में पाई जाती है श्रीर जितनी क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स जैसे श्रनेक गवरनर जनरलों के जीवन में कहीं श्रिधक पतित श्रीर श्रसभ्य कप में पाई जाती थी। साथ ही इस श्रम्रचित हस्तक्तेप से पहले वाजिदश्रली शाह का जीवन एक नरेश की हैसियत से श्रसाधारण संयम का जीवन था।

दूसरी बात यह कि वाजिदश्रली शाह शुजाउद्दोला के बाद श्रवध का पहला नवाब था जिसने श्रपनी बाजिदश्रली शाह सहतनत को श्रंगरेजों के प्रभाव से मुक्त करने का की स्वाधीनता विचार किया, श्रीर यही उसकी श्रापत्तियों श्रीर

उस पर भूठे कलङ्कों का कारण हुआ।

ž

तीसरी बात यह कि सन् १=५० के विष्तव ने, जिसका ज़िक श्रमलं श्रभ्याय में किया जायगा, पूरी तरह बाजिदश्रली शाह को सर्विध्यता श्रम्पनी दिन्दू और मुसलमान प्रजा में सर्विध्य था, और कम्पनी का हस्तक्षेप अवध के अन्दर किसी भी अवध निवासी को दिखकर नथा।

श्रवध के नवाबों के अधीन अधिकांश बड़े बड़े ज़मींदार और
तालुकेदार हिन्दू थे। कम्पनी की सत्ता जमते
तालुकेदारों के ही इनमें से अधिकांश की ज़मीनें छीनी जाने
साथ जुलम
तगीं, उनके गाँव ज़ब्त किए जाने तगी, उनके
किते गिराए जाने तगी। सर जॉन के लिखता है कि इन प्राचीन
पैतृक ज़मींदारों के साथ 'घोर श्रन्याय' (a cruel wrong)
किया गया। समस्त श्रवध के श्रन्दर वह ज़बरदस्ती और बरबादी
शुक्त हो गई जिसका परिणाम सन् १≈५७ के भयक्कर विप्तव में
दिखाई विया।

श्रधिकांश श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों ने श्रत्यन्त स्पष्ट श्रौर ज़ोरदार शब्दों में श्रवध के नरेश श्रौर श्रवध की प्रजा के प्रति डलहौज़ी के इस श्रन्याय की घोरता को स्वीकार किया है।

भारत की शेष समस्त छोटी बड़ी ज़र्मीदारियों के लिए लॉर्ड इलहीज़ी ने इनाम कमीशन नाम की एक जाँच इनाम कमीशन कमेटी क़ायम की। इस कमेटी ने समस्त भारत को लगमग ३५ हज़ार जागीरों और इनामों की जाँच की और दस वर्ष के श्रम्दर उनमें से करीब २१ हज़ार को ज़ब्त करके कम्पनी के

इसके २३ वर्ष बाद के दूसरे अफ़ग़ान युद्ध और ३० वर्ष बाद के तीसरे बरमा युद्ध से पहले और कोई नया इलाक़ा व्रिटिश भारतीय राज में नहीं मिलाया गया। वास्तव में लॉर्ड डलहीज़ी के अन्तिम दिनों में कम्पनी के राज की सीमाएँ उस हद को पहुँच गई कि जहाँ से दूरदर्शी लोगों को निकटवर्ती महान आपित्त की भलक दिखाई देने लगी और उस आपित्त के आते ही भारत के अंगरेज़ शासकों की इस अपहरण नीति को एक गहरा धका लगा।



## चवालीसवाँ अध्याय

## सन् १८५७ की क्रान्ति से पहले

मार्च सन् १८५६ में लॉर्ड डलहोज़ी की जगह लॉर्ड कैनिक ने भारत की गवरनर जनरती का पद ग्रहण किया। लॉर्ड कैनिक लॉर्ड कैनिक के समय की सब से श्रधिक महत्त्व की घटना सन् १८५७ की वह प्रसिद्ध क्रान्ति थी, जिसकी प्रचरड़ ज्वाला में एक बार इस देश के अन्दर अंगरेज़ी राज और अंगरेज़ी कौम का श्रस्तित्त्व तक भस्मीभृत होता हुआ मालूम होता था।

सन् ५० का विसव भारत में श्रंगरेज़ी राज के इतिहास की सब से ज़बरदस्त श्रीर सबसे महत्त्वपूर्ण घटना प्रासी का बदला थी। उस विसव के कारणों को ठीक ठीक समभ्राने के लिए हमें उससे ठीक सौ वर्ष पूर्व के इतिहास पर एक

द्रिष्टि डालनो होगी। सन् १८५७ के विसव की नींव वास्तव में सन् १७५७ में सासी के मैदान में रक्ली गई थी। जो अनेक तग्ह की आवाज़ें सन् १८५७ के असंख्य संग्रामों में भारतीय सिपाहियों

के मुख से निकलती हुई सुनाई देती थीं, उनमें एक आवाज़ यह भी थी—''आज हम सासी का बदला चुकाने वाले हैं!'' मई और

जुन के महीनों में दिल्ली के हिन्दोस्तानी ऋखवारों में यह ऐशीनगोई

छुपी थी कि ठीक सासी की शताब्दी के दिन अर्थात् २३ जून सन् १८५७ को भारत के अन्दर अंगरेज़ी राज का अन्त हो जायगा। इस पेशीनगोई का उत्तर से दक्खिन और पूर्व से पिष्ठिम तक समस्त भारत में पत्नान कर दिथा गया, और इसमें कोई भी

सन्देह नहीं कि विसव में भाग लेने वाले भारतवासियों के दिलीं पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा। सासी के समय से ही अनेक भारतवासियों के दिलों में अंगरेज़ीं

श्लीर श्रंगरेज़ी राज के विरुद्ध क्रोध श्लीर श्रसन्तोष भ्रासी से बेबोर के के भाव बढ़ते जा रहे थे। क्लाइव के समय से ग़दर तक सेकर डलाहीज़ी के समय तक जिस प्रकार

कम्पनी के प्रतिनिधियों ने अपने गम्भीर वादों और दस्तख़ती सन्धि-पत्रों की ख़ाक परवान कर भारत के अगणित राजकुलों को पददित किया और उनकी रियासतों को एक एक कर अंगरेज़ी

राज में शामिल किया, जिस प्रकार देश के प्राचीन उद्योग धन्धों को नष्ट कर लाखों भारतवासियों से उनकी जीविका छीनी, जिस प्रकार ग्रसहाय बेगमों श्रीर रानियों के महलों में धुस कर उन्हें लूटा श्रीर उनका अपमान किया, जिस प्रकार ज्मींदारों की ज़मींदारियाँ ज़न्त करके, श्रसंख्य प्राचीन घरानों का ख़ातमा किया श्रीर गोरखपुर श्रीर बनारस के समान लाखों मारतीय किसानों को उनकी पैतृक ज़मीनों से वाहर निकाल कर गृहविहीन बना दिया, इम सबकी गोकास्पद कहानी पिछले श्रध्यायों में वर्णन की जा सुकी है। निस्सन्देह इन सब बातों के कारण भारतीय नरेशों श्रीर भारतीय प्रजा दोनों में श्रंगरेज़ों के विरुद्ध श्रसन्तोष की श्राम भीतर ही भीतर सुलग रही थी। सन् १७८० के क़रीब पूना दरबार के प्रधान मन्त्री नाना फ़ड़नबीस श्रीर मैसूर राज के स्वामी हैइरश्रली का मिलकर, दिल्ली सम्राट श्रीर श्रन्य भारतीय नरेशों को श्रणनी श्रोर कर, श्रंगरेज़ों को भारत से निकालने का प्रयत्न करना इसी श्रसन्तोषागित का एक कप श्रीर सन् १८५७ के विश्वव का पेशख़ेमा था। सन् १८०६ का बेलोर का विद्रोह भी इसी श्रिश्न का पक छोटा सा स्वक्ष्य था।

इसके वाद डलहोज़ी का समय आया। डलहोज़ी के समय में

कम्पनी और इंगलिस्तान के नीतिज्ञों की साम्राज्यराजवरानों के मित

पिपासा हद को पहुँच गई। डलहोज़ी ने

कर्ताव महाराजा रणजीतिसिंह के साथ कम्पनी की

सन्धियों को ख़ाक में मिलाकर पञ्जाब पर

हमला किया, लाहोर दरवार के अन्दर फूट डलवाई, दलीपसिंह
और उसकी विधवा माता महारानी सिन्दाँ को पञ्जाब और भारत
दोनों से देश निकाला दिया, और पञ्जाब के उर्वर प्रान्त को कम्पनी

के राज में शामिल कर लिया। डलहौज़ी ने निरंपराध बरमा के साथ युद्ध छुड़ कर पगु के प्रान्त को बरमा राज से पृथक कर लिया। भारतीय नरेशों में गोद लेने की प्राचीन प्रथा का तिरस्कार कर इत्तहोंज़ी ने सवारा, आँसी, नागपुर इत्यादि अनेक रियासर्वो का अन्त कर उन्हें श्रंगरेज़ी राज में शामिल कर लिया। नवाब के 'क्रशासन' का बहाना लंकर उसने सन् १=५६ में श्रवध की जरखेज् सस्तनत को कम्पनी के राज में मिला लिया, नवाब वाजिदश्रली शाह को क़ैद करके कलकत्ते भेज दिया और भारत के सैकड़ों पुराने ताझकेदारों श्रीर जमींदारों की पैतृक जागीरें झीन कर उन्हें कङ्गाल बना दिया।

यह सब व्यवहार तो भारतीय नरेशों और सरदारों के साथ

साधारया प्रजा के साथ श्रंगरेजी का सर्वाच

हुआ। किन्तु साधारण प्रजा के साथ भी श्रंगरेजों का व्यवहार अनेक प्रकार से दिन प्रति दिन अधिकाधिक धृष्ट और अस्हा होता जा रहा था। स्थान स्थान पर अंगरेज अफलर

श्रपने सामने से बोड़े पर श्राने वाले हिन्दोस्तानियों को घोड़े से उतर कर चलने के लिए विवश करते थे। उनके धार्मिक और सामाजिक रिवाज की भी परवा न की जाती थी।

लॉर्ड डलहीज़ी के ग्रुक के दिनों में सहारनपुर में एक नया श्रंगरेज़ी श्रम्पताल बना, जिसमें हर मज़हब के पुरुष और स्त्री रोगियों को आने की आहा दी गई। सहारमपुर के श्रंगरेज हाकिसों ने यह

सहारनपुर का श्रांगरेजी श्ररपताल यलान प्रकाशित किया कि हर जात के रोगी, पुरुष श्रीर स्त्री, यहाँ तक कि परदानशीन स्त्रियाँ भी इलाज के लिए इसी अस्पताल में आवें श्रीर कोई देशी हकीम या वैद्य न किसी रोगी की दवा टे श्रीर न किसी का इलाज करे।

इस प्लान के प्रकाशित होते ही सहारनपुर की जनता में तहलका मच गया। लोगों के भाव यहाँ तक विगड़े कि अफ़सरों को अपना प्लान वापस ले लेना पड़ा।

इस तरह के अनुचित व्यवहार की और भी अनेक मिलालें दो जा सकती हैं।

शंगरेजों के श्रतुचित न्यवहार की कुछ मिसालें

फिर भी मोटे तौर पर सन् १८५७ की कान्ति के पाँच मुख्य कारण कहे जा सकते हैं—

१—दिल्ली सम्राट के साथ श्रंगरेज़ों का

लगातार अनुचित व्यवहार।

२—अवध के नवाय श्रीर अवध की प्रजा के साथ अत्याचार। ३—डलहोज़ी की अपहरण नीति।

४—अन्तिम पेशवा वाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ कम्पनी का अन्याय। और

पू-भारतवासियों को ईसाई बनाने की आक्रांका और भारतीय सेना में ईसाई मत प्रवार ।

इनमें से एक एक कारण को थोड़े विस्तार के साथ बयान करना श्रावश्यक है।

<sup>\*</sup> Narratire of the Indian Revolt, p. 359.

सम्राट शाहत्रालम के समय तक, जो सन् १७५६ से १८०६ तक दिल्ली के तस्त पर रहा, भारत में रहने वाले

दिल्ली सम्राट श्रीर श्रंगर ज

समस्त श्रंगरेज अपने तई दिल्ली सम्राट की प्रजा कहा करते थे। सम्राट के फरमानी

द्वारा ही श्रंगरेज कम्पनी को श्रपनी तिजारती कोठियाँ बनाने के लिये कलकता, महास, स्रत श्रादिक में जागीरें मिलीं। उन जागोरों के लिए श्रंगरेज़ दिल्ली दरबार को बराबर ख़िराज हेते थे और गवरनर जनरत से लेकर छोटे से छोटे तक जो श्रंगरेज़ सम्राट के दरवार में जाता था वह शेष दरवारियों के समान श्रादाव बजा लाता था, सम्राट को नजर पेश करता था, और श्रपने स्थान पर ऋदव के साथ खड़ा रहता था। हर गवरनर जनरल की मुहर में "दिल्ली के बादशाह का फिदवी ख़ास" ( अर्थात् विशेष नौकर ) ये शब्द खुदे रहते थे । शाहत्रालम ने सबसे पहले १७६५ में क्लाइव को बङ्गाल और बिहार की दीवानी के अधिकार प्रदान किय।

सम्राट शाहश्रातम और मायांजी सींधिया

इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सम्राट के दरबार में साजिशें और खानेजङ्गियाँ बढ़ती गई । दिल्ली सम्राट का बल घटता गया और श्रंगरेज़ कम्पनी का बल बढ़ता गया। माधोजी सींधिया ने दिल्ली पर चढाई करकं भारत सम्राट के बल को फिर से थोड़ा

बहुत स्थापित किया श्रीर सम्राट, उसकी राजधानी श्रीर श्रास पास के इलाके की सैनिक रज्ञा का भार अपने हाथों में लिया। सम्राट शाहब्रालम की लिखी हुई एक फारसी कविता अभी तक प्रचितित है, जिसमें उसने माधोजी सीधिया की अपना "फ्रज़न्द जिगरबन्दे मन" कहा है और उसकी दिल से तारीफ की है। कम्पनी ने भारत में अपना राज जमाने के लिये मराठों की बढ़ती हुई सत्ता की कुचलना श्रावश्यक समभा। यह दूसरे मराठा युद्ध को समय था।

जनरत लेक ने कम्पनी की श्रीर से एक "इकरारनामा" लिख-

कर अपने द्स्तख़तों से शाहश्रालम के सामने लेक का पेश किया, जिसमें कम्पनी ने शाहश्रालम से यह वादा किया कि हम समस्त देश पर आपका प्राचीन कियात्मक आधिपत्य फिर से कायम कर देंगे, इत्यादि । असागा, निर्वेत और अदूरदर्शी शाहआलम फिर अंगरेज़ों की चालों में आ गया। शाहआलम ही की मदद से अंगरेज़ों ने सन् १८०४ में मराठों को दिल्ली से निकाल दिया, अपने तई सम्राट की वफ़ाहार और फ्रमाँबरदार अजा ज़ाहिर किया, सम्राट के निजी ख़र्च के लिप १२ लाख रुपए सालाना का तुरन्त प्रवन्ध कर दिया और राजधानों की सैनिक रहा। का भार अपने हाथों में ले लिया। उस समय तक भी अंगरेज़ दिल्ली सम्राट के देशव्यापी मान, मराठों और अफ़गानों के वल और अपनी निर्वेलता के कारण दिल्ली सम्राट और उसके ऊपरी मान को क़ायम रखना और अपने

तई सम्राट की प्रजा ज़ाहिर करना ग्रावश्यक समभते थे।

छ माघोजी सींधिया प्ररज्ञन्द जिगरबन्दं मन, इस्त मसरूप्त तजाफीय सितमगारि-ए-मा।

भारत सम्राट श्रौर उसके हितचिन्तकों को सबसे पहला सन्देह

वॉर्ड चेल्सकी की तजवीज़ श्रंगरेज़ों की नीयत के विषय में उस समय हुआ जिस समय कि लॉर्ड वेल्सली ने यह तजवीज़ की कि शाहशालम श्रीर उसके दरबार को दिल्ली

के लाल किले से हटा कर मुक्केर के किले में लाकर रक्खा जाय। लिखा है कि बूढ़ा शाहत्रालम इस तजवीज़ को सुनते ही कोध से भर गया। लॉर्ड वेल्सली को श्रपनी तजवीज़ के वापस ले लेने में

ही कुराल दिखाई दी। किन्तु अनेक दिल्ली निवासियों के चित्त उसी समय से अंगरेज़ों की श्रोर से सशङ्क हो गये। दिल्ली के श्रन्दर

१८५७ के विसव का एक प्रकार यही वीजारोपण था। इसके बाद ही सन् १८०६ में शाहत्रालम की मृत्यु हुई।

शाहश्रालम के बाद अकवरशाह दिल्ली के तख़ पर यैठा। इससे पहले सीटन दिल्ली में कम्पनी के रेजि-

**सम्र**ाट श्रकबरशाह

डेसट की हैंस्थित संरहा करताथा। सीटन

अकबरशाह जब कभी दरबार में जाता था तो निम्न श्रेणी के एक भारतीय श्रमीर के समान सम्राट के सामने बाकायदा

'नसलीम, कोरनिश श्रौर मुजरा' किया करता था श्रौर सम्राट-कुल के प्रत्येक बच्चे की श्रोर यथोचित मान दर्शाता था। किन्तु सीटन के बाद चार्क्स मेटकॉफ रेज़िडेगट नियुक्त हुश्रा। मेटकॉफ ने तुरन्त

श्रपने श्रंगरेज़ मालिकों की श्राहा से सम्राट श्रक्षवरशाह की श्रोर श्रपना व्यवहार बदल दिया श्रीर श्रनेक ऐसी हरकतें करनी शुरू

अपना व्यवहार बदला द्या आर अनक एला इरकत करना शुक् कर दीं जो सम्राट श्रौर उसके दरवार के लिए अपमानजनक थीं। ⊏६ सम्राट श्रोर उसके हितचिन्तकों के दिलों में श्रंगरेज़ों की श्रोर सं घृणा वदती चली गई। दिल्ली में श्रंगरेज़ों के विरुद्ध श्रसन्तोष फैलने का यह दूसरा कारण हुश्रा।

सम्राट अववरशाह ने अपने एक पुत्र मिरज़ा सलीम की, जिसे मिरज़ा जहाँगीर भी कहते थे, युवराज नियुक्त करना चाहा। कहा जाता है, मिरज़ा सलीम अंगरेज़ों से घृणा करता था। अंगरेज़ों ने किसी वहाने मिरज़ा सलीम को इलाहाबाद भेज कर वहाँ नज़रबन्द कर दिया। सम्राट-दरबार का वल अनेक आन्तरिक कारणों से पहले ही बीण हो रहा था। सम्राट ने इसके बाद अपने एक दूसरे वेटें मिरज़ा नीली को युवराज बनाने का अयल किया। अंगरेज़ों ने इसका भी विरोध किया। सन् १०३७ में सम्राट अववरशाह की मृत्यु हुई और अन्त में सम्राट बहादुरशाह अपने णिता के सिंहासन पर बैठा।

जनरत लेक ने सम्राट शाहश्रालम को जो 'इक्ररारनामा' लिख
कर दिया था वह श्रभी तक पूरा न किया गया
राजा राममोहन
था। सम्राट श्रक्षवरशाह ने उस इक्ररारनामें की
शर्तों को पूरा कराना चाहा, किन्तु उसे भी
सफलता न हो सकी। इस पर श्रक्षवरशाह ने राजा राम मोहन राय को
अपना पत्नची नियुक्त करके इक्रलिस्तान मेजा। वहाँ पर भी राजा
राममोहन राय की किसी ने न सुनी श्रीर इक्रलिस्तान के शासकों
ने कम्पनी की मुहर लगे हुए 'इक्ररारनामे' को क़द्र रही कागृज़ से
श्रिधिक न की। इस वात की ख़बर जब दिल्ली पहुँची तो वहाँ के

लोगों को श्रंगरेज़ों के रहते दिल्ली श्रौर दिल्ली के सम्राट-कुल के भविष्य के सम्बन्ध में तरह तरह की गहरी शङ्काएँ होने लगीं।

सम्राट वहादुरशाह ने भी 'इक्ररारनामे' की एक शर्त के अनुसार अपने सर्च की रक्तम को बढ़वाना चाहा।
सम्राट बहादुरइस बीच दिल्ली और उसके पास के इलाके
के उपर कम्पनो का पञ्जा कसता जा रहा था,
और वह दिल्ली सम्राट, जो कुछ समय पहले समस्त भारत के
ख़ज़ानों का मालिक समभा जाता था, अब अपने सहस्रों कुटुम्बियों
और आश्रितों सहित बड़ी आधिक कठिनाई के साथ दिल्ली के
कितं के अन्दर दिन विता रहा था। सम्राट को उत्तर मिला
कि यदि आप अपने और अपने वंशजों के समस्त रहे सहे अधिकार
विधिवत कम्पनी को सौंप दें तो ख़र्च की रक्तम बढ़ा दी जायगी।
बहादुरशाह ने स्वीकार न किया। दिल्ली के अन्दर अंगरेज़ों के
विश्व असन्तोष के बढ़ने का यह तीसरा ज़बरदस्त कारण हुआ।

प्रत्येक ईद को, नौरोज़ को और सम्राट की साल गिरह के दिन गवरनर जनरल और कमाएडर-इन-चीफ़ दोनों सम्राट के दरबार में हाज़िर होकर या रेजिडेएट बन्द हारा सम्राट के सामने नज़रें पेश किया करते थे।

सन् १=३७ में बहादुरशाह के तक्त पर बैठने के समय भी ये नज़रें पेश की गई थीं। किन्तु इसके कुछ वर्ष बाद लॉर्ड एलेनबु ने गवरनर जनरल बनते ही इन नज़रों का पेश किया जाना बन्द कर दिया। यह नज़र का बन्द किया जाना पूर्वीक श्रसन्तोष का चौधा कारण गिना जा सकता है। इसी तरह की और भी अनेक वातों में अंगरेज़ों ने पद पद पर दिल्ली सम्राट का अपमान करना शुक्र

कर दिया।

सन् १=३८ में सम्राट बहादुरशाह के पुत्र युवराज दाराबकृत
की मृत्यु हुई। सम्राट उसके बाद बेगम जीनत

जवींबकृत की

महल के पुत्र शाहजादे जवाँबकृत को युवराज

युवराज बनाने का नियुक्त करना चाहता था। सन् ५७ में सावित हो गया कि जीनतमहल की योग्यता श्रौर सङ्गठन

शक्ति दोनों श्रसाधारण थीं श्रौर जवाँबढ़त एक होनहार श्रीर खुददार युवक था। श्रंगरेज़ जीनतमहल श्रौर उसके पुत्र दोनों के विरुद्ध थे। रेजिडेएट श्रौर गवरनर जनरल के उस समय के पत्रों से

ज़ाहिर है कि वह भविष्य के लिए हिन्दोस्तान के 'वादशाह' की उपाधि को हो तोड़ देने की चिन्ता में थे। गवरनर जनरल ने गुप्त

साजिश द्वारा बहादुरशाह के एक दूसरे पुत्र मिरजा फ़खरू से एक ब्रहदनामा लिखवा लिया, जिसमें एक शर्त यह थी कि यदि मुक्ते युवराज बनवा दिया गया तो तख़्त पर बैठते ही में, दिल्लो का

लाल किला छोड़ कर,जहाँ श्रंगरेज कहेंगे वहाँ जाकर रहने लगूँगा। बहादुरशाह को जब इसका पता चला तो उसने पतराज किया।

फिर भी कहा जाता है कि बहादुरशाह की इच्छा के विरुद्ध मिरज़ा फ़़क़्क़ ही के युवराज नियत होने का दिल्ली में एलान कर दिया।

यह समय लॉर्ड डलहौजी़ का समय था। राजधानी के श्रन्दर श्रंगरेजों के विरुद्ध गहरे श्रसन्तोष का यह पाँचवा कारख हुआ। सन् १८५४ में मिरज़ा फ़ख़रू की भी मृत्यु हो गई। रेज़िडेंगर टॉमस मेटकॉफ़ वहादुरशाह के दरबार में मिलने गया। वहादुर-शाह के उस समय नौ बेटे थे, जिनमें सब से होनहार और होशि-यार मिरज़ा जवाँबढ़त समभा जाता था। वहादुरशाह ने एक पत्र रेज़िडेंग्ट को दिया जिसमें लिखा था कि जवाँबढ़त को युवराज बनाया जाय। इस पत्र के साथ एक अलग पत्र था, जिस पर वाकी आठों शहजादों के दस्तख़त थे और यह लिखा था कि हम सब जवाँबढ़त के युवराज बनाए जाने में ख़ुश हैं और यही चाहने हैं।

इस पर श्रंगरेज़ों ने इन श्राठ शहज़ादों में से एक मिरज़ा क़ोयाश को फिर श्रपनी श्रोर फोड़ा। मिरज़ा मिरज़ा कोषाश के क़ोयाश से गवरनर जनरत के नाम एक गुन्न पत्र साथ साज़िश लिखाया गया। इस श्रवसर पर गवरनर जनरत

ने रेज़िडेंगट को लिखा:--

"सम्राट के ऊपरी वैभव और ऐरवर्य के अनेक भूषण उत्तर चुके हैं, जिससे उस वैभव की पहली सी चमक दमक नहीं रही, और सम्राट के वे अधिकार, जिन पर तैमूर के कुल वालों को धमण्ड था, एक दूसरे के बाद छिन चुके हैं, इसलिए बहादुरशाह के मरने के बाद क्रलम के एक डोबे में 'बादशाह' की उपाधि का अन्त कर देना कुल भी कठिन नहीं है। बादशाह की नज़र, जो गवरनर जनरल और कमाण्डर-इन-चीक देते थे, बन्द हुई। कम्पनी का सिंक्का जो बादशाह के नाम से ढाला जाता था वह भी बन्द कर दिया गया। गवरनर अनरल की मोहर में जो पहले ''बादशाह का

फ़िद्बी ख़ास" (बादशाह का विशेष नौकर) ये शब्द रहते थे वे निकाल दिए गए। श्रीर हिन्दोस्तानी रईसों को मनाही कर दी गई कि वे भी श्रपन

सोहरों में बादशाह के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग न करें। इन सब बातों के

बाद अन गवरमेयट ने फ़ैसला कर लिया है कि दिखाने की अब कोई बात

भी ऐसी बाकी न रक्खी जाय जिससे हमारी गवरमेग्ट बादशाह के श्रधीन

मालूम हो। इस लिए दिल्ली के 'बादशाह' की उपाधि एक ऐसी उपाधि है जिसका रहने देना या न रहने देना गवरमेण्ट की इच्छा पर निर्भर है।''क्ष

गवरनर जनरत ने शहजादे जवाँबख़्त के विरुद्ध मिरजा कोयाश को युवराज स्वीकार किया। सम्राट को इसकी

कोबाश के साथ शतें तीन शर्तें कर ली गई—(१) तुम्हें 'वादशाह'

के स्थान पर केवल 'शहजादा' कहा जाया करेगा (२) तुम्हें दिल्ली का किला ख़ाली करना होगा श्रीर (३) एक लाख मासिक के स्थान पर तुम्हें १५ हजार रुपए मासिक ख़र्च के लिए मिला करेंगे।

इस समाचार को पाते ही सम्राट बहादुरशाह और दिल्ली निवा-सियों के दिलों में कोध की श्राग भड़क उठी। यह छठा श्रौर श्रन्तिम कारण था जिसने दिल्ली वालों को विश्वव के लिए कटिबद्ध कर

दिया, श्रौर वे जिस तरह हो, श्रंगरेजों के पंजे से देश को श्राजाद करने के उपाय सोचने लगे। यह घटना सन् १८५६ की थी। इसके श्रगले वर्ष हो भारत में इस श्रोर से उस श्रोर तक श्राग लगी हुई दिखाई दी।

<sup>\*</sup> स्वाजा हसन निजामी कृत "देहली की जांकनी"

विमव का दूसरा मुख्य कारण था अवध के नवाब और अवध

श्रवध के साथ श्रत्याचार की प्रजा के ऊपर कम्पनी के श्रत्याचार । विश्व से केवल एक वर्ष पहले विना किसी बहाने के श्रवध की समस्त सल्तनत के श्रंगरेजी राज में

मिला लिए जाने श्रौर नवाब वाजिदश्रली शाह के निर्वासित कर कलकत्ते भेजे जाने का जि़क पिछले अध्याय में किया जा चुका है। लिखा जा चुका है कि किस प्रकार कम्पनी की सेना ने जुबरदस्ती लखनऊ पर कब्ज़ा किया, महल को लुटा श्रौर बेगमों का श्रपमान किया। अवध के मुसलमान नवाव के अधीन अधिकांश बड़े बड़े ज्मींदार श्रीर ताल्लुक़ेदार हिन्दू थे। इन श्रसंख्य ज्मींदारीं श्रीर ताल्लुक़दारों की पैतृक जुर्मीदारियाँ विना किसी कारण छीन ली गईं और उनमें सं अनेक को दरबदर घूमने पर विवश किया गया। इतिहास लेखक के लिखता है कि बहुत कम पुराने ज़र्मीदार या तालुक़दार इस श्रन्याय से वच सके। इतिहास से पता चलता है कि अवध के सहस्रों श्रामों के लाखों किसान नवाव वाजिद्श्रली शाह श्रोर उसके कुटुम्बियों की इस विपत्ति का हाल सुन कर रो पड़ते थे और सहस्रों ग्राम निवासी अपने गृह विहीन जुर्मीदारीं श्रौर ताल्लुक़ेद।रों से मिल कर उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते थे। नवाव से लेकर छोटे से छोटे किसान तक सब कम्पनी की नई अमलदारी से दुखी थे। कम्पनी की फ़ौज के अधि-कांश हिन्दोस्तानी सिपाही अवध ही से लिए जाते थे, इसलिए श्रवध निवासियों के साथ लॉर्ड डलहौज़ी के श्रत्याचारों ने समस्त

श्रवध श्रोर श्रंगरेज़ी फ़ीज दोनों के अन्दर गहरे श्रसन्तोष के बीज बो दिए !

तीसरा मुख्य कारण लॉर्ड डलहौजी की व्यापक श्रपहरण नीति

थी। एक दूसरे के बाद सतारा, पञ्जाब, भाँसी, इलहोंज़ी की नागपुर, पगू, सिकिम, सम्बलपुर इत्यादि स्वयहरण नीति रियासतों के अपहरण का ज़िक पिछुले अध्यायों में किया जा चुका है। इन भारतीय रियासतों को आम तौर पर जिस प्रकार कम्पनी के राज में मिलाया जाता था और उसका जो नतीजा होता था उसके विषय में मदास कौन्सिल का सदस्य जॉन सलीवन लिखता है—

"जब किसी देशी रियासत का श्र-त किया जाता है, तो वहाँ के नरेश को हटा कर एक श्रंगरेज़ उसकी जगह नियुक्त कर दिया जाता है। उस श्रंगरेज़ को किमरनर कहा जाता है। तीन या चार दर्जन ख़ानदानी देशी दरवारियों श्रोर मन्त्रियों के स्थान पर किमरनर के तीन वा चार सजाहकार नियुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक देशी नरेश जिन सहसों सैनिकों का पासन करता है उनकी जगह हमारी सेना के चन्द सौ सिपाही नियुक्त कर दिए जाते हैं। वह पुराना छोटा सा दरबार जोप हो जाता है, वहाँ का ज्यापार ढीजा पर जाता है, राजधानी वोरान हो जाती है, जोग निर्धन हो जाते हैं, श्रंगरेज़ फलते फूलते हैं श्रोर स्पक्ष की नरह गड़ा के किनारे से धन खींच कर उसे टेस्स के किनारे जाकर निचोड़ देते हैं। " अ

<sup>&</sup>quot;Upon the extermination of a native state, an Englishman takes the place of the sovereign under the name of Commissioner, three or four of his associates displace as many dozen of the native official aristocracy, while

इन रियासतों के अपहरण का ज़िक करते हुए इतिहास लेखक लडलो लिखता है —

"निस्सन्देह यदि इस तरह के हालात में जिन नरेशों की रियासतें श्रंगरेज़ी राज में मिला ली गई उनके पत्त में श्रंगरेज़ों के विरुद्ध भारतवासियों के भाव न भड़क उठते तो भारतवासियों की मनुष्यस्व से गिरा हुआ कहा जाता। निस्सन्देह एक भी खी ऐसी न होगी जिसे इन रियासतों के श्रपहरण ने हमारा शत्रु न बना दिया हो, एक भी बच्चा ऐसा न होगा जिसे हमारे इन कार्यों के कारण किरको राज के विरुद्ध शारम्भ से भृणा की शिक्षा न दी जाती हो।" श्र

निस्सन्देह सन् १८५७ तक भारतवासी 'मनुष्यत्व से इतने गिरे हुए' न थे।

लॉर्ड डलहौज़ी के उस 'इनाम कमीशन' का ज़िक भी पिछले श्रभ्याय में किया जा चुका है कि जिसने १० वर्ष के श्रन्दर भारत की २१ हज़ार प्राचीन ज़मींदारियाँ ज़ब्त कर लीं श्रीर समस्त भारत के श्रन्दर सहस्रों पुराने घरानों को वरबाद कर दिया।

some hundreds of our troops take the place of the many thousands that every native chief supports. The little court disappears, trade languishes, the capital decays, the people are impoverished, the Englishman flourishes, and acts like a sponge, drawing up riches from the banks of the Ganges and squeezing them down upon the banks of the Thames."—A plea for the Princes of India, by John Sullivan, Member of the Madras Council, p. 67

<sup>\* &</sup>quot;Surely, the natives of India must be less than men if their feelings could not be moved under such circumstances in favour of the victims of annexation, and against the annexer—Surely there was not a woman whom such annexations did not tend to make our enemy, not a child whom they did not tend to train up in hatred to the Firangee rule "—Ludlow's Thoughts on the Policy of the Crown, pp. 35, 36.

१३६=

## भारत में श्रंगरेज़ी राज

निस्सन्देह इन काररबाइयों ने देश भर के अन्दर लाखों भारत-वासियों को अंगरेज़ों की श्रोर से दुखी श्रीर बेज़ार कर दिया था।

चौथा कारण पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र सुप्रसिद्ध नाना साहब के साथ कम्पनी का अन्याय था। सन् नाना साहब के १=५१ में श्रन्तिम पेशवा वाजीराव की मृत्यु साथ श्रम्याय हुई। बाजीराव के राज के बदले में कम्पनी ने सन् १८१८ में उसे ''उसके, उसके कुटुम्बियों श्रीर उसके श्राश्रितों के पोषण के लिए" ब्राठ लाख रुपए सालाना देते रहने का बादा किया था। सन् १=२७ में बाजीराव ने नाना घुन्घपन्त को गोद लिया। नाना की स्रायु उस समय तीन वर्ष की थी। कानपुर के पास बिट्टर में पेशवा के साथ उस समय लगभग आठ हज़ार पुरुष, स्त्री और बच्चे रहा करते थे। इन सबका पोषण इसी आठ लाख रुपए सालाना की पेनशन से होता था। बाजीराव के मरते ही गवरनर जनरल डलहौज़ी ने इस पेनशन को वन्द कर दिया । वाजीराव की मृत्यु के पहले की पेनशन के ६२ हज़ार रुपए कम्पनी की श्रोर वाक़ी थे। डलहौज़ी ने इसे भी देने से इनकार किया। नाना साहब को यह भी नोटिस दं दिया गया कि बिठ्ठर की जागोर भी तुमसे जिस समय चाहं छीन ली जायगी।

समस्त अंगरेज़ इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि इससे पूर्व युवक नाना साहब का ज्यवहार अंगरेज़ों के प्रति बहुत ही अच्छा था। सर जॉन के लिखता है कि नाना—

''शान्त स्वभाव श्रीर श्राडम्बर रहित युवक था, उसमें कोई भी बुरी

श्रादत नहीं थी और वह श्रंगरेज़ कमिश्नर की सजाह मानने के जिए सदा तैयार रहता था।"\*

कानपुर के समस्त अंगरेज़ और उनकी मेमें नाना साहब के महल में जाकर ठहरती रहती थीं। नाना उनकी नाना की खुव खातिर तवाज़ो करता था श्रीर चलते मेहमाँ नवाजी समय कीमती दुशाले श्रौर श्राभुषण उनकी भेंट करता रहताथा। नाना के हाथी, घोड़े श्रीर गाड़ियाँ सदा श्रंगरेज़ों की सेवा के लिए बड़ी रहती थीं। फिर भी लॉर्ड डलहौजी ने बाजीराव के मरते ही नाना साहब की पेनशन को बन्द कर दिया। नाना ने अपने खर्च, कठिनाइयों श्रीर कम्पनी की सन्धियों को दर्शाते हुए इसहीजी के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि पेनशन जारी रक्की जाय। नाना ने इङ्क्रीतस्तान के शासकों से श्रपील की श्रीर श्रपना पक योग्य बकील अज़ीमुल्लाँ खाँ को इस कार्य के लिए विलायता भेजा। किन्तु वहाँ पर भी नामा के साथ किसी ने न्याय न किया। सर जॉन के, चार्ल्स बॉल, ट्रेवेलियन श्रौर मार्टिन चारों प्रसिद्ध श्रङ्ग-रेज़ इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि न्याय नाना के पक्ष में था। परिणाम यह हुआ कि उसी समय से युवक नाना साहव के चिन्त में श्रंगरेज़ों की श्रोर से घृणा उत्पन्न हो गई श्रौर वह श्रपने को श्रौर अपने देश की अंगरेज़ों के पंजे से छुड़ाने की तदवीरें सोचने लगा।

<sup>\* &</sup>quot;Quiet, unostentatious young man, not at all addicted to any extravagant habits, and invariably showing a ready disposition to attend to the advice of the British Commissioner "—History of the Sepoy War by Sir John Kaye, vol 1, p 101

W.F.

1.1

विप्तव का पाँचवाँ कारण था भारतवासियों को ईसाई बनाने की आक्रांका और विशेष कर हिन्दोस्तानी भारतवासियों को सेनाओं में अंगरेज़ अफ़सरों का ईसाई मत ईसाई बनाने की प्रचार। सन् ५७ के बहुत पहले से अनेक बड़े बड़े अंगरेज़ नीतिज्ञों को भारतवासियों के ईसाई

हो जाने में ही अपने राज की स्थिरता दिखाई देती थी। ईस्ट इिएडया कम्पनी के अध्यक्त मिस्टर मैं क्लस ने सन् १=५७ में पार्लिमेएट के अन्दर कहा था:—

"परमात्मा ने हिन्दोस्तान का विशाल साम्राज्य इङ्गलिस्तान को सौंपा है, इसिलए ताकि हिन्दोस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजयी भएडा फहराने लगे। हममें से हर एक को अपनी पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए, ताकि समस्त भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य में देश भर के अन्दर कहीं पर भी किसी कारण ज़रा भी ढील न होने पाए।"\*

यह वाक्य ब्रिटिश भारतीय राजनीति की दृष्टि से उस समय के सब से श्रधिक ज़िम्मेदार श्रंगरेज़ नीतिज्ञ का है। उसी समय के निकट एक दूसरे बिद्धान श्रंगरेज़ रेवरेएड कैनेडी ने लिखा:—

''हम पर कुछ भी आपत्तियाँ क्यों न श्राएँ जब तक भारत में हमारा

<sup>\* &</sup>quot;Providence has entrusted the extensive Empire of Hindustan to England in order that the banner of Christ should wave triumphant from one end of India to the other. Every one must exert all his strength that there may be no dilatoriness on any account in continuing in the country the grand work of making all India Christian."—Mr. Mangles, Chairman of the Directors of the East India Company, in the House of Commons. 1857.

साम्राज्य क्रायम है तब तक हमें यह नहीं भू बना चाहिए कि हमारा मुख्य कार्य उस देश में ईसाई मत को फैबाना है। जब तक रास क्षमारी से बंकर हिमाबाय तक सारा हिन्दोस्तान ईसा के मत को प्रहाप न कर के श्रौर हिन्दू श्रौर मुसबमान धर्मों की निन्दा न करने बागे तब तक हमें लगातार प्रयक्ष करते रहना चाहिए। इस कार्य के बिए हम जितने भी प्रयक्ष कर सकें, हमें करने चाहिए श्रौर हमारे हाथों में जितने श्रिधकार श्रौर जितनी सत्ता है, इसका इसी के बिए उपयोग करना चाहिए। "\*

इसी तरह के श्रीर भी वाक्य उस समय के श्रनेक श्रंगरेज नीतिज्ञों, शासकों श्रीर विद्वानों के उद्भृत किए जा सकते हैं। यही विचार लॉर्ड मैकॉल के लेखों में पाया जाता है श्रीर यही एक दग्जें तक व्रिटिश भारतीय शिद्धा प्रणाली की जड़ में मौजूद है।

कारण स्पष्ट हैं। श्रंगरेज़ नीतिश इस बात को समस्रते थे कि किसी जाति को देर तक पराधीन रखने के लिए धार्मिक भावों पर उसमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय श्रभिमान या श्राधात श्राधात

विचार नहीं रहने देना चाहिए; श्रीर कम से कम उस समय भारत दासियों को सब से अधिक श्रिभमान अपने धर्म का था, धर्म ही

\* "Whatever misfortunes come on us, as long as our Empire in India

continues, so long let us not forget that our chief work is the propagation of Christianity in the land until Hindostan, from Cape Comorin to the Himalayas, embraces the religion of Christ and until it condemns the Hindoo and the Moslem religions, our efforts must continue persistently. For this work, we must make all the efforts we can and use all power and all the authority in our hands, "—Rev. Kennedy, M. A.

, w

उनकी मुख्य आन थी; इसिलिए भारतवासियों को धर्मच्युत कर देना उनके राष्ट्रीय अभिमान और हीसलों को एक दीर्घ काल के लिए अन्त कर देना था। अनन्त काल तक उन्हें विदेशी राज के भक्त और उसकी विनीत प्रजा बनाए रखने का यही सब से अच्छा उपाय हो सकता था।

मद्रास के गवरनर की हैसियत से लॉर्ड विलियम वेशिटक ने जिस प्रकार अपने प्रान्त और विशेष कर वहाँ मज़हबी जोश के की सेना के अन्दर ईसाई मत प्रचार को साथ ईसाई मत अचार सहायता और उत्तेजना दी उसी का परिणाम सन् १=०६ की वेलोर के सिपाहियों की बगावत

थी, जिसका जिक्र उपर एक अध्याय में किया जा चुका है।
गवरनर जनरल होने के बाद मी लॉर्ड बेरिटक्क की यह नीति इसी
प्रकार जारी रही। सन् १=३२ में एक नया क़ानून पास किया गया
जिसका मतलब यह था कि जो भारतवासी ईसाई हो जायँ, उनका
अपनी पैतृक सम्पत्ति पर पूर्ववत् अधिकार बना रहे। अंगरेज़ी
राज के स्थापन होने के साथ साथ असंख्य प्राचीन मन्दिरों और
मस्जिदों की माफ़ी की जागीरें छिन गईं। कैदियों के लिए जेल
खाने में अपने धर्म का पालन कर सकना असम्भव कर दिया
गया। लॉर्ड डलहीज़ी ने भारतवासियों की गोद लेने की प्राचीन
धार्मिक प्रथा को नाजायज़ करार दिया, और भी अनेक इस तरह
के कार्य किए गए जो भारतवासियों के धार्मिक नियमों और उनके
धार्मिक रस्म रिवाज के स्पष्ट विरुद्ध थे। स्वयं लॉर्ड कैनिक्क ने

लाखों रुपए ईसाई मत प्रचारकों में वितरण किए। भारतीय ख़जाने से पादरी बिशपों श्रीर श्रार्क विशपों को वड़ी बड़ी तनख़ाहें मिलने लगीं। दफतरों के श्रन्दर श्रनेक श्रंगरेज श्रफसर श्रपने भारतीय

लगीं। दफ़तरों के श्रन्दर श्रनेक श्रंगरेज़ श्रफ़सर श्रपने भारतीय मातहतों पर ईसाई होने के लिए जोर देने लगे। श्रनेक श्रंगरेज़ ईसाई पादरी श्रपनी बक्ताओं श्रीर पत्रिकाओं

में हिन्दू और मुसलमान धर्मों की घोर निन्दा करने लगे और दोनो धर्मों के पूज्य पुरुषों के लिए अनुचित शब्दों का उपयोग करने लगे। २२ मार्च सन् १=३२ को पालिमेग्ट की सिलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते हुए कप्तान टो० मैकेन ने वयान किया—

"××× बहुत से योग्य भारतीय मुसलमानों ने मुमसे बयान किया है कि शवरमेग्ट ईसाई पादरियों के साथ बड़ी रिम्नायतें करती है सीर ये

पादरी लोग उनके धार्मिक रिवाज़ों की गिलयों तक में निन्दा करने में हद को पहुँच जाते हैं। इनमें से एक पादरी हिन्दू मुसलमान जनता को क्याख्यान देते हुए कह रहा था--- 'तुम जीग मोहग्मद के ज़रिए घपने पाणों

यदि तुम जोरा मोहम्मद के उसूजों पर विश्वास करते रहांगे तो सुम सब भी दोज़ख़ जाश्रोगे। "\*

की माफ़ी की श्राशा करते हो, किन्तु मोहम्मद इस समय दोज़ख़ में है श्रीर

ईसाई पाट्रियों के विरुद्ध इस तरह की शिकायतें उन दिनों बहुत श्राम थीं।

<sup>\*</sup> Evidence by Captain T. Macan, before the Commons Committee, 22nd March, 1832

सन् १८४६ में पञ्जाब पर कम्पनी का कृब्ज़ा हुन्ना। उसके वाद पञ्जाब को एक श्रादर्श ईसाई प्रान्त बनाने के प<sup>्रकाब को ईसाई</sup> लिए विशेष कोशिशें की गई। सर हेनरी

दनाने की कंशिश

लॉरेन्स, सर जॉन लॉरेन्स, सर रॉवर्ट मॉएट गूमरी, डॉनेल्ड मेकलिश्रॉड, करनल एडवर्ड्स

इत्यादि पञ्जाब के प्रसिद्ध श्रंगरेज़ शासक सव उसी राय के थे। इन में से श्रनेक की राय यह थी कि पञ्जाब में शिज्ञा का सारा कार्य

ईसाई पादरियों के हाथों में दे दिया जाय, सरकार की श्रोर से

ईसाई, मदरसों को धन की पूरी सहायता दी जाय और श्रंगरेज़ सरकार श्रपने स्कूल बन्द कर दे। गवरनर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी

श्रीर कम्पनी के डाइरेक्टर भी इन लोगों के साथ सहमत थे। इनमें

से कुछ की राय यह भी थी कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में इज़ील और ईसाई मत की शिला दी जाया करे, अंगरेज़ सरकार हिन्दू धर्म और इसलाम को किसी तरह की सहायता, उसेजना या

स्वोङ्गति न दे, किसी सरकारी महकमें में किसी भी हिन्दू या मुसलमान त्योहार की छुट्टी न दी जाय, ऋपने न्यायालयों में

श्रंगरेज़ सरकार हिन्दू या मुसलिम धर्मशास्त्रों श्रौर धार्मिक रिवाजों को कोई स्थान न दे, हिन्दुश्रों या मुसलमानों के धार्मिक कीर्तन

बन्द कर दिए जायँ, इत्यादि ।\*

ज़ाहिर है कि भारत की विचित्र परिस्थिति में उस समय के

<sup>\*</sup> Memorandum on The Elimination of all Un-Christian Principles from the Government of British India, by Sir Herbert Edwards.

शासकों की यह नीति इस खुले क्य में देर तक न चल सकी; किन्तु ईसाई धर्म प्रचार के पक्ष में प्रयत्न बराबर जारी फ्रौज में ईसाई रहे । धीरे धीरे इन धम्मीन्मत्त शासकी सत प्रचार का ध्यान हिन्दोस्तानी सिपाहियों की श्रोर गया। इतिहास लेखक नॉलंन लिखता है कि श्रंगरेज़ सरकार सिपाहियों के धार्मिक भावों की श्रवहेलना करने लगी श्रार बात वात में उनके धार्मिक नियमों श्रादिक का उल्लङ्घन किया जाने लगा। यहाँ तक कि कम्पनी की सेना के अनेक श्रंगरेज़ श्रफ़सर खुले तौर पर श्रपने सिपाहियों का धर्म परिवर्तन करने के कार्य में लग गए। बङ्गाल की पैदल सेना के एक अंगरेज कमाएडर ने श्रपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि "मैं लगातार २= वर्ष से भारतीय सिपाहियों को इंसाई बनाने की नीति पर अमल करता रहा हूँ और ग़ैर ईसाइयों की त्रात्मात्रों को शैतान से बचाना मेरे फ़ीजो कर्तव्य का एक श्रङ्ग रहा है।" "काँजेज श्रॉफ़ दी इरिडयन रिवोल्ट" नामक पत्रिका का भारतीय रचयिता लिखता है-

"सन् १८४७ के शुरू में हिन्दोस्तानी सेना के बहुत से करनज सेना को हैंसाई बनाने के अत्थन्त घोर तथा दुष्कर कार्य में खगे हुए पाए गए। उसके बाद यह पता चला कि इन जोशी ले अफ़सरों में से अनेक × × न रोज़ी के ख़याल से फ्रीज में भरती हुए थे, न इसिलए भरती हुए थे कि फ्रीज का कार्य उनकी प्रकृति के अत्थन्त अनुकृत था, बिलक उनका केवल मात्र और एक मात्र उद्देश्य यही था कि इस ज़िरये से लोगों को ईसाई बनाया जाय। फ्रीज को उन्होंने ख़ास तौर पर इस्लिए जुना क्योंकि शान्ति के दिनों में

फ्रींच के अन्दर खिपाहियों और अफ़सरों दोनों को हद दरने की फ़रसत रहर है. भ्रीर वहाँ पर बिना ख़र्च, परिश्रम इत्यादि के या बिना गाँव गाँव भटकरे के हर तरफ बहुत बड़ी संख्या में गैर ईसाई मिल सकते हैं। × × × इन लोगों ने हिन्दू और मुसलमान अफसरों और सिपाहियों में प्रचार करना श्रीर उनमें ईसाई पुस्तकों के अनुवाद श्रीर पत्रिकाएँ बॉटना शुरू किया। शुरू में सिपाहियों ने कभी घृखा के साथ श्रीर कभी उदासीनता के साथ यह सन बरदाशत कर लिया। किन्तु अब इन लोगों का कार्य बराबर जारी रहा, जब इनके ईसाई बनाने के प्रयश्न दिन प्रति दिन अधिकाधिक गहरे श्रौर क्लेशकर होते गए, तो दोनों धर्मों के सिपाही चौंक उठे। × × × इस अरसे में ये विचित्र अफ़सर जिन्हें 'मिशनरी करनता' और 'पादरी लेफ्टेनेफ्ट' कहा जाने लगा था, चुप न बैठे। सिपाहियों की सहनशीलता से इनका साहस और बढ़ गया और वे पहले की अपेका और अधिक जोश दिखलाने लगे। हिन्दु धर्म और इसलाम की वह पहले से अधिक ज़ोरदार शब्दों में निन्दा करने लगे। पहले से अधिक जीश के साथ वे इन अविश्वासी लोगों पर ज़ोर देने लगे कि छपने तैंतीस करांड़ कुरूप देवी देवताओं को छोड़ कर उनकी जगह एक सच्चे परमारमा की, उसके बेटे ईसा के रूप में पूजा करो। मोहग्मद और राम को धभी तक वे केवल ऐसे वैसे मनुष्य कहा करते थे, श्रव वे उन्हें बड़े दग़ाबाज़ और पक्के धूर्त बतलाने लगे। x x x धीरे धीरे इन धर्म प्रचारक करनलों ने सिपाहियों का रिशवतें दे देकर उन्हें ईसाई बनाना शुरू किया, और ईसाई बनने वालों को तरक्की तथा दूसरे इनामों का भी लाखच दिया ! इस नापाक काम में उन्होंने निर्खंजाता के साथ अपने ऋफ़सरी के प्रभाव का उपयोग किया। सिपाहियों ने एतराज किया, उनके

यूरोपियन श्रक्रसरों ने वादा किया कि हर सिपाही को, जो अपना धर्म छोड़ देगा इवलदार बना दिया जायगा, हर हवलदार को सूबेदार मेजर बना दिया जायगा, इत्यादि। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सिपाहियों में बहुत बहा श्रसन्तोष फैलने लगा।"

\* "At the beginning of the present year ( 1857 ) a great many colonels in the India army were detected in a task not less monstrous and arduous than that of Christianizing it. It has afterwards transpired that some of worthies . entered the army; not as a means of subsistence, not as the theatre of exertion most congenial to their temperament, but solely and wholly for the purpose of conversion. The army was specially selected, as in times of peace it affords the utmost leisure to both soldiers and commanders. And as there heathens may be found in great abundance on all sides, without the trouble and expense, and other et cetras. or scampering from village to village . they began preaching and distributing tracts and translations among the Hindoo and Mohammedan officers and soldiers. In the beginning the were tolerated, sometimes with disgust, and sometimes with indifference. When, however, the thing continued, when the evangehzing endeavours became more serious and troublesome day by day, the Sepoys of either presuation felt alarmed meantime, the 'Missionary Colonels,' and 'Padre Lieutenants' as these curious Militaries were called, were not mactive. Emboldened by the toleration of the Sepoys, they grew more violent than ever. They were louder in their denunciations of Hinduism and Islam. They were warmer in their exhortations to the unbelievers, to substitute the worship of the one true God in his son Jesus, or the thirty three millions of their hideous deities. Mohammed and Rama, hitherto mere so-so beings, turned sublime imposters and unmitigated black-guards . By and by the proselytizing Colonels tempted the Sepoys to Christianity with bribes and offered promotions and other rewards to converts. They unblushingly used their influence as officers in this unholy affair. The Sepoys protested, and their European officers promised to make every Sepoy that forsook his religion a Havildar, every Havildar, a Subedar Major, and so on! Great discontent was the consequence."-Causes of the Indian Revolt, by A Hindoo of Bengal, Dated

विष्तव के ठीक बाद पूर्वोक्त पत्रिका लन्दन से प्रकाशित हुई । इसके बाद इस भारतीय क्रान्ति और उसके कारणों के ऊपर असंख्य पुस्तकें, पत्रिकाएँ और लेख इङ्गलिस्तान और भारत में प्रकाशित हुए; किन्तु किसी लंखक को भी पूर्वोक्त पत्रिका के सम्भीर इलज़ामों को असत्य कहने का साहस न हो सका।

इसी पत्रिका का अंगरेज़ सम्पादक मैलकम लुइन, जो मद्रास सुत्रोम कोर्ट का जज और मद्रास कौन्सिल का अंगरेज़ शासकीं का सलूक वासियों के साथ उस समय के अंगरेज़ शासकी

"समाज के सदस्यों की हैसियत से हम दोनों, अर्थात् अंगरेज़ श्रीर

के सलूक को वर्णन करते हुए भूमिका में लिखता है-

हिन्दोस्तांनी एक दूसरे से अनिभन्न हैं, हमारा एक दूसरे से वही सम्बन्ध रहा है जो कि माजिकों और गुलामों में होता है। हमने हर एक ऐसी चीज़ पर अपना धिधकार जमा लिया है जिससे कि देशवासियों का जीवन सुखमय हो सकता था, प्रत्येक ऐसी वस्तु जो कि देशवासियों की समाज में उभार सकती थी या मनुष्य की हैसियत से उन्हें ऊँचा कर सकती थी, हमने उनसे छीन जी है। हमने उन्हें जाति अष्ट कर दिया है। उनके उत्तराधिकार के नियमों को हमने रह कर दिया है, उनकी विवाह की संस्थाओं की हमने बदल दिया है। उनके धर्म के पवित्रतम रिवाजों की हमने ध्रवहेजना की है।

उनके मन्दिरों की जायदादें हमने ज़ब्त कर जी हैं। अपने सरकारी उल्लेखों

Calcutta the 18th August, 1857, published from London, by Edward Stanford i Charing Cross

में हमने उन्हें काफ़िर (हीदन) कह कर कलिक्कत किया है। उनके देशी नरेशों के राज हमने छीन जिए हैं और उनके अमीरों और रईसों की जायदादें ज़ब्त कर ली हैं। अपनी लूट खसोट से हमने देश को बरबाद कर दिया है, और लोगों को सता 'सता कर उनसे माजगुज़ारी वसूल की है। हमने संसार के सबसे प्राचीन उच्च कुलों को निर्मूल कर देने और उन्हें गिरा कर पैरिया बना देने का प्रयक्ष किया है।" %

इसके वाद भारतवासियों को ईसाई वनाने के प्रयत्न के श्रयत्न के श्रयता की श्रयता को वर्णन करते हुए मैलकम श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए मैलकम लुइन लिखता है:—

"×× × नहीं, यदि बृच की परख उसके फलों से की जाती है, यदि इड़ जिस्तान धौर भारत के खलग अलग सदाचारों को वहाँ के धर्मों की कसौटी मान लिया जाय, तो भारत का सर मुकाबले में ऊँचा रहेगा।"

<sup>\* &</sup>quot;We are ignorant of each other, as members of society, the bond of union has been that of Spartan and Helot. Grasping everything that could render life desirable, we have denied to the people of the country all that could raise them in society, all that could elevate them as men; we have insulted their caste, we have abrogated their laws of inheritance we have changed their marriage institutions, we have ignored the most sacred rites of their religion, we have delivered up their pagoda-property to confiscation, we have branded them in official records as 'heathens'; we have seized the possessions of their native princes, and confiscated the estates of their nobles, we have unsettled the country by our exactions, and collected the revenue by means of torture, we have sought to uproof the most ancient aristocrasy of the world, and to degrade it to the condition of pariahs

 $<sup>\</sup>dot{\tau}^{\,\prime\prime}$  . Nav, if a tree be known by its fruits, it the moral of England

श्रुपने भारतीय सिपाहियों के साथ कम्पनी श्रीर कम्पनी के श्रुप्तस्तें का सामान्य व्यवहार भी बहुत श्रुच्छा सैनिकों के प्रांत न था। सामान, वेतन, रहने के मकान इत्यादि सामान्य व्यवहार के विषय में सिपाहियों की श्रीर से श्रुनेक शिकायतें वार वार की जा चुकी थीं, किन्तु उन पर थथोचित ध्यान कभी न दिया गया था। परिणाम यह हुश्रा कि हिन्दोस्तानी सिपाहियों के दिल श्रंगरेज़ों की श्रोर से भीतर ही भीतर श्रसन्तोष श्रीर कोथ से भर गए। सन् १८५७ की क्रान्ति का यह पाँचवाँ श्रीर पक तरह सबसे जबरदस्त के।रण था।

प्वोंक पाँचों कारणों ने मिलकर समस्त भारत के अन्दर अंगरेज़ी राज के विरुद्ध हर श्रेणी के लोगों में चिनगारी की ज़बरदस्त स्फोटक सामग्री जमा कर रक्खी श्री। केवल किसी ऐसे योग्य नेता की आव-श्यकता थी जो इस सामग्री से लाभ उठा कर समस्त देश को स्वाधीनता के एक महान संग्राम के लिए तैयार कर सके ग्रीर सौ वर्ष से जमे हुए विदेशी शासन को उखाड़ कर फेंक सके; या कोई ग्राकस्मान् चिनगारी इस मामले पर पड़ कर देश में एक भयद्वर ग्राग लगा दे, परिणाम फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो।

सन् १८५७ की क्रान्ति वास्तव में भारत के हिन्दू श्रीर मुसलमान

and of India are to be held as the tests of their respective creeds, India would not loose by the comparison. "—Malcolm Lewin in the Preface to Causes of Indian Revolt.

नरेशों श्रीर भारतीय जनता की श्रोर से देश को विदेशियों की राजनैतिक श्रधीनता से मुक्त कराने का पक क्रान्ति का सन्तारूप महान और स्यापक प्रयत्न था।

लन्दन 'टाइम्स' का विशेष प्रतिनिधि सर विलियम हॉवर्ड रसल, जो सन् ५७ की क्रान्ति के समय भारत में मौजूद था, उस विसव के विषय में लिखता है-

''वह ऐसा यद था जिसमें कोग अपने धर्म के नाम पर, अपनी क्रौम के नाम पर, बदला लेने के लिए और अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए उठे थे। उस युद्ध में समस्त राष्ट्र ने अपने उत्पर से विदेशियों के जुए की फेंक कर उसकी जगह देशी नरेशों की पूर्ण सत्ता और देशी धर्मी का पूर्ण अधिकार फिर से कायम करने का सङ्कल कर खिया था। "\*\*

इस राष्ट्रीय प्रयत्न की तह में एक उतनी ही गहरी योजना और उतना ही व्यापक और ग्राप्त सङ्गठन भी था।

ऋान्ति की योजना का सुत्रपात

जहाँ तक मालम हो सकता है, इस विशाल योजना का सत्रपात दोनों में से किसी पक

स्थान पर हुन्ना-कानपुर के निकट बिठ्ठर में या इङ्गलिस्तान की राजधानी लन्दन में।

अन्तिम पेशवा वाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब धुन्धपन्त

. . . we had a war of religion, a war of race, and a war of

evenge, of hope, of national determination to shake off the yoke of a stranger and to reestablish the full power of native Chiefs and the full sway of native religions."-My Diary in India in the Year 1858-59, by Sir William Howard Russell, p. 164

एक न स्तरी।

क्रान्ति के मुख्यतम नेताओं में से था। ऊपर लिखा जा चुका है

कि नाना साहब ने अपनी पेनशन के विषय

नाना का वकाल में श्रापील करने के लिए श्रज़ीमुझा खाँ की श्रज़ीमुझा खाँ की श्रज़ीमुखा दक्षितान भेजा था। यह श्रज़ीमुख्ला नाना का

विश्वस्त सत्ताहकार श्रीर कान्ति का दूसरा मुख्य नेता था। श्रजीमुल्ला श्रत्यन्त योग्य नीतिज्ञ था। श्रंगरेजी श्रीर

फ़ान्सीसी दोनों भाषाओं का वह पूर्ण परिडत था। विलायत में वह हिन्दोस्तानी वेश में ही रहता था। देखने में वह श्रत्यन्त सुन्दर था। लन्दन के उच्च समाज के लोगों में उसका श्राचार व्यवहार इतना श्राकर्षक रहा कि लिखा है कि उच्चतमश्रेणी के श्रंगरेज़ी समाज

की अनेक स्त्रियाँ उस पर मुग्ध हो गई। फिर भी अजीमुल्ला की अपने मुख्य उद्देश में सफलता धान न हो सकी। अर्थात् नाना की पेनशन के विषय में इक्कलिस्तान के नीतिझों या शासकों ने उसकी

ठोक उन्हीं दिनों सतारा कं पदच्युत राजा को स्रोर से ऋषील

करने के लिए रङ्गो बापू जी नामक एक मराठा श्रज़ीमुझा श्रीर नीतिझ भी इङ्गलिस्तान गया हुश्रा था। रङ्गो

बन्दन में सलाहें वापूजी को भी अपने कार्य में सफलता न हो सकी। लन्दन में अज़ीमुल्ला और रङ्गो बापूजी

की मेंट हुई। सम्भव है कि सन् ५७ की क्रान्ति की योजना का स्त्रपात भारत से अजीमुल्ला के चलने से पहले बिठ्ठर हो में हो चुका

सूत्रपात भारत से श्रजीमुल्ला के चलने से पहले विठ्ठर हो में हो चुका हो। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि रङ्गो बापू जी श्रौर श्रजीमुल्ला ख़ाँ ने लन्दन के कमरों में बैठ कर बहुत दरजे तक इस राष्ट्रीय योजना को रङ्ग श्रीर कप दिया। उसके बाद रङ्गो वापू जो दिक्खन के नरेशों को इस योजना के पद्म में करने के उद्देश से सतारा वापस श्राया श्रीर चतुर श्रजीमुल्ला खाँ यूरोप के श्रन्दर श्रंगरेजों के बल

श्रौर स्थिति को समक्षने के लिए श्रौर भारत के भावी स्वाधीनता संग्राम में श्रन्य राष्ट्रों की सहायता या सहातुभूति प्राप्त करने के लिए यूरोप के विविध देशों में भ्रमण करने लगा।

श्रन्य देशों में होते हुए श्रजीमुल्ला खाँ टकी की राजधानी

यूरोप के श्रन्य देशों में श्रजीसुल्ला ख़ाँ

य इङ्गलिस्तान के बीच युद्ध जारी था। श्रजी़मुल्ला खाँ ने सुना कि हाल में सेवस्तेपोल की लड़ाई में

क़्स्तुनन्निया पहुँचा। उन दिनों इस श्रीर

कस ने श्रंगरेज़ों की हरा दिया। श्रज़ीमुल्ला ख़ाँ कस पहुंचा। कई श्रंगरेज़ इतिहास लंखकों ने यह शङ्का प्रकट की

है कि अज़ीमुल्ला ख़ाँ नाना साहब की श्रोर से श्रंगरेज़ों के विरुद्ध कस के साथ सन्धि करने के लिए कस गया था। कस में प्रसिद्ध श्रंगरेज़ विद्वान रसल के साथ, जो लन्दन के श्रख़वार 'टाइम्स' का सम्वाददाता था, श्रज़ीमुल्ला ख़ाँ की मुलाक़ात हुई। एक दिन रसल

के साथ बैठ कर श्रज़ीमुल्ला ख़ाँ बड़े शौक के साथ दिन भर श्रंगरेज़ों श्रौर कसियों की लड़ाई देखता रहा। रसल ने लिखा है कि कसी तोप का एक गोला श्रज़ीमुल्ला के ठीक पैर के पास श्राकर फूटा, किन्तु श्रजीमुल्ला श्रपनी जगह से बाल भर भी न हिला। मालूम नहीं कि कस के बाद श्रज़ीमुल्ला श्रौर कहाँ कहाँ गया। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अज़ीमुल्ला ख़ाँ ने इतालिया, कस, टर्की मिश्र इत्यादि देशों की सहानुभूति अपने भावी स्वाधीनता युद्ध की ओर करने की कोशिश की। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने अपनी पुस्तक "फ़ॉरटी इयर्स-इन-इिएडया" में लिखा है कि उसने अज़ीमुल्ला के कई पत्र इस सम्बन्ध में टर्की के सुलतान और उमरपाशा के नाम देखे, जिनमें भारत के अन्दर श्रंगरेज़ों के अत्याचारों का वर्णन था।

यह मालूम नहीं कि श्रज़ीमुल्ला ख़ाँ को श्रपने इन प्रयहां में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई, किन्तु दो बातें गैरीबॉन्डी और ध्यान में रखने योग्य हैं। एक यह कि कान्ति के भारतीय क्रान्ति दिनों में भारत के श्रन्दर यह एक श्राम श्रफ़वाह

उड़ी हुई थी कि नाना साहब ने अंगरेज़ों के विरुद्ध कस के ज़ार के साथ कुछ सन्धि कर ली है। दूसरी यह कि जिन दिनों भारत में विश्वव जारी था उन दिनों इतालिया का प्रसिद्ध देशभक्त सेनापित गैरीवॉल्डी भारतवासियों की सहायता के लिए अपने देश से सेना और सामान लाने की तैयारी कर रहा था। इतालिया की आन्तरिक कठिनाइयों और विद्वोहों के कारण गैरीवॉल्डी को जल्दी वहाँ से चलने का अवकाश न मिल सका; और जिस समय गैरी-बॉल्डी अपने यहाँ के जहाज़ों में सेना और सामान भर कर भारतीय विश्ववकारियों की सहायता के लिए अपने देश से चलने को तैयार हुआ, उसी समय उसे मालूम हुआ कि भारत का विश्वव शान्त हो चुका। गैरीबॉल्डी ने बड़े दुख के साथ अपनी सेना को जहाज़ों से उतार लिया।

यूरोप श्रौर पशिया के श्रन्य देशों में भ्रमण करने के वाद श्रज़ीमुल्ला ख़ाँ भारत लौटा। श्रव एक श्रोर रङ्गो बिह्र में कान्ति वापू जी सतारा में बैठा हुश्रा दक्खिन के नरेशों

की योजना श्रीर वहाँ के लोगों को तैयार कर रहा था श्रीर दूसरी श्रोर अज़ीमुल्ला खाँ श्रीर नाना साहव विठ्ठर में बैठे हुए

श्रानामी क्रान्ति के नक़शे को पूरा कर रहे थे।

कान्ति की योजना करने वालों का मुख्य विचार यह था कि भारत के समस्त हिन्दू और मुसलमान बूढ़े सम्राट बहादुरशाह के भएडे के नीचे मित कर श्रंगरेज़ों को देश से वाहर निकाल दें और फिर सम्राट ही के भएडे के नीचे अपने देश के सुशासन का नए सिरे से प्रवन्ध करें। इसके लिए एक विशाल और गुप्त सङ्गठन को आवश्यकता थी; और सङ्गठन के बाद इस बात की भी श्रावश्यकता थी कि समस्त भारत में एक साथ एक दिन श्रंगरेज़ों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया जाय।

इस विशाल गुत सङ्गठन की नींव मालूम होता है कि विदूर ही में रक्की गई। सङ्गठन इतना विशाल होते गुप्त संगठन श्रीर हुए भी इतना सम्पूर्ण, सुन्दर और सुव्यवस्थित था और उसे अंगरेज़ों जैसी जागरूक कीम से

वरसों इतनी श्रच्छी तरह गुप्त रक्खा गया कि इस विषय में श्रनेक श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों तक ने विष्ठव के प्रवर्त्तकों श्रौर सञ्चालकों की योग्यता की मुक्तकगठ से प्रशंसा की है। श्रधिकतर श्रंगरेजों ही की पुस्तकों से हमें इस सङ्गठन के विषय में जो कुछ मालूम हो सकता है, उससे पता चलता है कि सन् १ = ५६ से कुछ पहले नान साहव ने बिट्टर से बैठे हुए भारत भर में चारों श्रोर श्रपने ग्रुप्त दूर श्रीर प्रचारक भेजने शुरू कर दिए। नाना के विशेष दूत दिल्ले सं लंकर मैसूर तक समस्त भारतीय नरेशों के दरबारों में पहुँचे, श्रीर उसके ग्रुप्त प्रचारक कम्पनी की समस्त देशी फ़ौजों तथा जनता को श्रपनी श्रीर करने के लिए निकल पड़े। जो ग्रुप्त पत्र नाना ने इस समय भारतीय नरेशों को लिखे उनमें उसने दिखलाया कि किस प्रकार श्रंगरेज एक एक देशी रियासत को हड़प कर समस्त भारत को पराधीन करने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। कुछ समय बाद श्रंगरेजों ने नाना के एक दूत को एकड़ा जो मैसूर क्रांचार के नाम नाना का पत्र लेकर गया था। इसी दूत से श्रंगरेजों को पता लगा कि इस प्रकार के कितने ही एत्र नाना श्रनेक नरेशों को पता लगा कि इस प्रकार के कितने ही एत्र नाना श्रनेक नरेशों को भेज चुका था। इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है—

"महीनों से बिक वर्षों से ये लोग समस्त देश के उत्पर अपनी साजिशों का जाल फैला रहे थे। एक देशी दरबार से दूसरे दरबार तक, विशास भारतीय महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नाना साहब के दूत पन्न लेकर चूम चुके थे, इन पन्नों में होशियारी के साथ और शायद रहस्यपूर्ण शब्दों में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न धर्मों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें आमन्त्रित किया गया था कि श्राप लोग श्रागामी युद्ध में भाग लें।"\*

<sup>\* &</sup>quot;For months, for years inneed, they had been spreading their network of intrigues all over the country. For one native court to another,

इस राष्ट्रीय योजना को फूलने फलने के लिए सबसे श्रच्छा

स्थान दिल्ली के लाल किले में मिला, जिसके कारण ऊपर वर्णन किए जा चुके हैं। सम्राट बहादुरशाह, उसकी योग्य बेगम ज़ीनत-महल और उनके सलाहकारों ने देश और नाना का पूरा साथ देन का निश्चय कर लिया। लिखा है कि इस विषय में दिल्ली के सम्राट और ईरान के शाह के बीच भी कुछ पत्र व्यवहार हुआ। दिल्ली के नगर में भी गुप्त सभाएँ होने लगीं और तदवीरें सोची जाने लगीं।

इसके बाद हो अबध के अंगरेज़ी राज में मिलाए जाने का समय आया। सर जॉन के लिखता है कि इस अबध और एक घटना से नाना को बहुत बड़ी सहायता कान्ति मिली। सर जॉन के के शब्द हैं—

"श्रंगरेज़ों के इस अन्तिम राज-अपहरण का इतना प्रवल प्रभाव एका

कि लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि अब कौन सुरचित रह सकता है! यहि अंगरेज़ सरकार ने अवध के नवाब जैसे अपने वक्तादार दोस्त और मददगार का राज छीन लिया जिसने कि आवश्यकता के समय अंगरेज़ों को मदद दी थी तो अंगरेज़ों के साथ वक्तादारी करने से क्या लाम ? कहा जाता है कि जो राजा और नवाब उस समय तक (विभ्रव से) पीछे हट रहे थे वे अब आगे बदने लगे और नाना साहब को अपने पूर्वों का बथेच्छ उत्तर मिलने लगा।"

from one extremity to another of the great continent of India, the agents of the Nana Saheb had passed with overtures and invitations discreetly, perhaps mysteriously, worded to princes and chiefs of different races and religions

-Kave's Indian Mutiny, vol 1, p 24

लखनऊ का निर्वासित नवाब वाजिद्श्रली शाह, उसका होशि-यार वज़ीर श्रली नकी ख़ाँ, श्रवध के समस्त ताल्लुक़ेदार, ज़मींदार श्रीर वहाँ की समस्त प्रजा श्रव इस राष्ट्रीय विसव की सफलता पर श्रपना सर्वस्व न्योद्यावर कर देने के लिए तैयार होगई।

वाजिदश्रली शाह की बेगम हज्रत महल श्रीर वज़ीर श्रली-मक़ी ज़ाँ दोनों की गणना क्रान्ति के मुख्य प्रवर्तकों में की जाती है। वज़ीर श्रली नकी ज़ाँ ने कलकत्ते से बैठ कर मुसलमान फ़क़ीरों श्रीर हिन्दू साधुश्रों के रूप में श्रपने गुप्त दूत उत्तरीय भारत की तमाम दंशी फ़ौजों में भेजने शुरू किए श्रीर उन फ़ौजों के भारतीय श्रफ़सरों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया। बेगम हज़रत महल ने श्रवध के तमाम रईसों श्रीर जनता को राष्ट्रीय विसव के लिए तैयार करना शुरू किया। इतिहास लेखक के लिखता है कि श्रली नकी ख़ाँ के निमन्त्रण पर हज़ारों हिन्दू सिपाहियों श्रीर उनके श्रफ़सरों ने गङ्गाजल लेकर श्रीर मुसलमानों ने कुरान हाथ में लेकर राष्ट्रीय संश्राम में भाग लेने श्रीर श्रंगरेज़ों को देश से बाहर निकालने की शपथ खाई।

इस विशाल सङ्गठन के लिए धन की कमी न थी। सहस्रों
रईसों श्रीर साहकारों ने अपनी थैलियाँ राष्ट्रीय
कान्ति में धन की
नेताओं के कदमों पर रख दीं। बैरकपुर से पेशासहायता
बर तक श्रीर लखनऊ से सतारा तक हज़ारों
राष्ट्रीय फ़क़ीर श्रीर सन्यासी घूम घूम कर एक एक ग्राम श्रीर
एक एक पलटन में स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने लगे।

सहस्रों मोलवी और सहस्रों परिडत विश्व की सफलता के लिए

विप्रव के इस समय पाँच मुख्य केन्द्र थे—दिल्ली, विटूर, लखनऊ, कलकत्ता श्रीर सतारा। निस्सन्देड

लखनऊ, कलकत्ता आर सतारा। निस्सन्द्र कान्ति के केन्द्र जिस शीघता और वेग के साथ समस्त भारत और विशेषकर उत्तरीय भारत में विश्वव का प्रचार किया गया

वह श्रत्यन्त श्राश्चर्यजनक था। तारीफ़ यह कि श्रंगरेज़ों को श्रन्त समय तक इस तैयारी का कछ भी ज्ञान न हो सका।

मन् १८५७ के इस गुप्त सङ्गठन के विषय में एक श्रंगरेज़ लेखक जैकब लिखता है---

म्राहचर्यजनक गुप्त संगठन

'जिस बारवर्यजनक गुप्त ढंग से यह समस्त षद्यम्त्र चलाया गया, जितनी द्रदर्शिता के साथ

योजनाएँ की गहें, जिस सावधानी के साथ इस संगठन के विविध समृह एक इसरे के साथ काम करते थे, एक समृह का दूसरे समृह के साथ सम्बन्ध

दूसर क साथ काम करत थ, एक समृह का दूसर समृह के साथ सम्बन्ध रखने वाले जोगों का किसी की पता न चलता था, श्रीर इन जोगों को केवल इतनी ही सूचना दी जाती थी जितनी उनके कार्य के जिए श्रावरयक होती थी, इन सब बातों की बयान कर सकता कठिन है। श्रीर ये लोग एक दूसरे

के साथ आश्चर्यजनक वक्रादारी का व्यवहार करते थे।"

\* "But it is difficult to describe the wonderful secrecy with which the

whole conspiracy was conducted and the forethought supplying the schemes, and the caution with which each group of conspirators worked apart, concealing the connecting links, and instructing them with just sufficient information for the purpose in view. And all this was equalled only by the

इसका एक कारण यह भी था कि अधिकांश अंगरेज़ी थानों हैं पलिस. अनेक अन्य सरकारी मलाजिम और कालिस खीर श्रंगरेज़ों के बावचीं श्रोर भिश्ती तक इस राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी योजना में शामिल थे। कहीं कहीं श्रंगरेजों ने किसी प्रचारक को पकड़ भी लिया। एक अंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता है कि एक बार मेरठ छावनी के निकट कोई फक़ोर ठहरा हुआ क्रान्ति का प्रचार कर रहा था। श्रंगरेज़ों ने उसे बाहर निकाल दिया। वह फक़ीर अपने हाथी पर बैठ कर पास के गाँव में चला गया श्रीर वहाँ से श्रपना काम करता रहा। # इन राजनैतिक फकोरों को प्रायः सवारी के लिए हाथी और रज्ञा के लिए सशस्त्र सिपाही मिले हुए थे । यहाँ तक कि काशी, प्रयाग और हरिद्वार में श्रंगरेजी राज के नाश के लिए खली प्रार्थनाएँ होने लगीं श्रौर शहस्रों यात्री भावी कान्ति में भाग लेने का सङ्करप उठाने लगे। तमाशों, एवाड़ों, लावनियों, कठपुतलियों, नाटकों श्रादिक से भी विप्रव के संचालकों ने पूरा लाभ उठाया । 🕆 इस प्रकार का व्यापक प्रचार कम या अधिक एक साल से ऊपर तक जारी रहा।

दिल्ली दरबार के राजकिव ने एक राष्ट्रीय गान तैयार किया जो देश भर में स्थान स्थान पर गाया राष्ट्रीय गान जाने लगा।

idelity with which they adhered to each other "-Western India, by Sir Jeoige Le Grand Jacob, K. C. S. I., C. B

<sup>\*</sup> The Meerut Narrative.

<sup>†</sup> Trevelyan's Campore.

धीरे धीरे संगठन के केन्द्रों की संख्या बढ़ने लगी। इन केन्द्रों के बीच गुप्त पत्र व्यवहार जारी हो गया। जगह कान्ति के एलान जगह कान्ति के एलान जगहित होने लगे, जिनमें लोगों को देश और धर्म के नाम पर शहीद होने के लिए आमन्त्रित किया गया। इस प्रकार का पलान सन् १ = ५० के प्रारम्भ में मद्रास में भी लगा हुआ पाया गया। जगह जगह गुप्त सभाएँ होने लगों, जिनमें एक एक समय दस दस हज़ार आदमी भाग लेते थे। पत्र- व्यवहार के लिए गुप्त लिपियाँ तैयार हो गई। \*

श्रन्त में इस गुप्त संगठन के श्रनेक केन्द्रों को एक सूत्र में वाधिने
श्रीर देश भर में क्रान्ति का दिन नियत करने के
नाना साहब की लिए मार्च सन् १८५७ के प्रारम्भ में नाना साहब
तीर्थ वात्रा?
श्रीर अर्ज़ामुल्ला ख़ाँ तीर्थ यात्रा के बहाने विठ्ठर
से निकले। नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ
था। सब से पहले ये लोग दिल्ली पहुँचे, लाल किले के दीवान
ख़ास में सम्राट बहादुरशाह, वेगम ज़ीनत महल श्रीर दिल्ली के
मुख्य मुख्य नेताश्रों के साथ इन लोगों की गुप्त मन्त्रणायें हुईं।
इसके बाद नाना श्रम्बाले गया। श्रन्य श्रमेक स्थानों में चकर
लगाने के बाद १८ श्रप्रैल को नाना श्रीर उसके साथी लखनऊ
पहुँचे। लखनऊ में नाना का वड़े समारोह के साथ जुलूस निकाला
गया। नाना जहाँ जाता था वहाँ के श्रंगरेज़ श्रफ़सरों से मिल कर
उन्हें तरह तरह के बहाने करके श्रपनी श्रीर से निःशङ्क कर देने के

<sup>\*</sup> Innes' Sepoy Revolt, p 55.

पूरे प्रयत्न करता रहता था। इसके बाद कालपी इत्यादि होते हुए नाना अप्रैल के अन्त में बिद्धर वापस आ गया। रसल लिखता है कि अपनी इस यात्रा में नाना और अज़ीमुल्ला रास्ते की समस्त. अंगरेज़ी छावनियों में होते जाते थे।

विसव के उन सहस्रों प्रचारकों में, जिन्होंने घृम धृम कर जन
सामान्य के हृदयों को श्रपनी श्रोर किया, सबसे
श्रीनित का मुख्य
मुख्य नाम फ़ैजाबाद के एक ज़र्मोदार मौतवी
प्रचारक श्रहमद

शहरों में दस दस हज़ार आदमी मौलवी अहमदशाह का व्याख्यान सुनने के लिए जमा होते थे। हिन्दू और

मुसलमान त्रपनी सौ वर्ष की पराधीनता की कहानी सुन कर मौलवी ब्राहमदशाह के व्याख्यानों से यह शपथ खाकर उठते थे कि हम लोग ब्रागामी स्वाधीनता के संग्राम में ब्रापने प्राणों की बाज़ी लगा

देंगे। मौलवी श्रहमदशाह का वृत्तान्त आगे चल कर दिया जायगा। सन् ५७ के इस श्रद्धुत संगठन का वर्णन समाप्त करने से पहले

दो श्रौर चीज़ों को बयान करना श्रावश्यक है।

कान्ति के चिन्ह विश्व के नंताश्रों ने श्रपने संगठन के दो मुख्य

कमल श्रौर चपाती

चिन्ह नियत किए—एक कमल का फूल श्रौर

चिन्ह नियत किए—एक कमल का फूल और इसरा चपाती। कमल का फूल उन समस्त पलटनों में, जो इस संगठन में शामिल थीं, घुमाया जाता था। किसी एक पलटन का सिपाहो फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन भर में शिथों हाथ वह फूल सब के हाथों से निकलता था। जिसके हाथ

अपने पास की दूसरी पत्तटन तक उस फूल को पहुँचा दे। इसका गुप्त अर्थ यह लिया जाता था कि उस पत्तटन के सब सिपाही

में वह सब से अन्त में आता था उसका कर्त्तव्य होता था कि वह

विस्रव में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार के सहस्रों कमल पेशावर से बैरकपुर तक विविध पलटनों के अन्दर धुमाए गए।

चपाती (रोटी) एक गाँव का चौकीदार दूसरे गाँव के चौकीदार

के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्त्तन्य होता था कि वह उस चपाती में से थोड़ी सी स्वयं खाकर शेष गाँव के दूसरे लोगों को लिखा दे और फिर गेहूँ या दूसरे आदे की उसी तरह की चपातियाँ वनवा कर वह अपने पास के गाँव तक पहुँचा दे। इसका अर्थ यह होता था कि उस गाँव की जनता राष्ट्रीय विम्रव में भाग लेने के लिए तैयार है। चमत्कार सा मालूम होता है कि चन्द महोने के अन्दर ये अलौकिक चपातियाँ भारत जैसे विशाल देश में इस सिरे से उस सिरे तक लाखों आमों के अन्दर पहुँच गई। निस्सन्देह सिपाहियों के लिए रक्तवर्ण कमल और जनता के लिए रोटो. दोनों चिन्ह गम्भीर और अर्थस्चक थे।

नाना की इस यात्रा में ही रविवार ३१ मई सन् १=५७ का दिन रविवार ३१ मई, समस्त भारत में एक साथ विसव करने के लिए सन् १=५७ नियत कर दिया गया । किन्तु इस तिथि की

War, p. 17.

<sup>\* &</sup>quot;From the available evidence I am quite convinced that the 31st of May 1857, had been decided on as the date for simultaneous rising."—J C Wilson's Official Narrative, and White's Complete History of the Great Separ

सूचना प्रत्येक केन्द्र के केवल मुख्य मुख्य नेताओं को श्रीर प्रत्येक पलटन के तीन तीन श्रफ़सरों को दी गई। शेष का कर्तव्य केवल श्रपने नेताओं की श्राज्ञा पर कार्य करना था।

विविध देशी पलटनों के बीच भी इस समय ख़ूब पत्र व्यवहार हो रहा था। इस प्रकार के एक पत्र में, जो पलटनों के बीच श्रंगरेज़ों के हाथों में पड़ा, लिखा था—"भाइयो, हम स्वयं विदेशियों की तलवार श्रपने शरीर के श्रन्दर घोंप रहे हैं। यदि हम खड़े हो जायँ तो सफलता निश्चित है। कलकत्ते से पेशावर तक सारा मैदान हमारा होगा।" इतिहास लेखक के लिखता है कि सिपाही लोग रात को श्रपनी गुप्त सभाएँ किया करते थे जिनमें बोलने वालों के मुँह पर नक़ाव पड़ा होता था।



## पेंतालीसवाँ अध्याय

## चरबी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ

किसी भी विश्व या क्रान्ति के सफल होने के लिए एक श्रावश्यक शर्त यह है कि विश्व सब स्थानों पर इमदम की घटना नियत समय पर और नियत ढक्क से हो। जनवरी सन् १=५७ में कलकत्ते के पास दमदम नामक ग्राग में श्रकस्मात् एक छोटी सी घटना हुई जिसने सन् ५७ की क्रान्ति के विषय में यह वात पूरी न होने दी।

सन् १=५३ में एक नई किस्म के कारतूस कम्पनी ने अपनी भारतीय सेना के लिए प्रचलित किए। भारत में कई जगह पर इन कारतूसों के बनने के लिए कारख़ाने खोले गए। इससे पहले के कारतूस सिपाहियों को हाथों से तोड़ने पड़ते थें, किन्तु नए कार-तूस की दाँत से काटना पड़ता था। आरम्भ में केवल एक दो पलटनों में उन्हें प्रचलिन किया गया। भारतीय सिपाहियों ने श्रज्ञान के कारण कई जगह नए कारतूसों को दाँत से काटना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे नए कारतूसों का इस्तेमाल बढ़ाया गया।

वैरकपुर के पास इन कारतूसों के बनने के लिए एक कारखाना खोला गया। एक दिन दमदम का एक ब्राह्मण सिपाही पानी का लोटा हाथ में लिए बारग की श्रोर जा रहा था। श्रकस्मात् एक मेहतर ने आकर पानी पीने के लिए सिपाही से लोटा माँगा। सिपाही ने हिन्दू प्रधा कं अनुसार लोटा देने से इनकार किया। इस पर मेहतर ने कहा-- "तुम अब जात पाँत का घमएड न करी ! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शीझ ही तुम्हें श्रपने दाँतों से गाय का मांस और सुम्रर की चरबी काटनी पड़ेगी ? जो नए कारत्स वन रहे हैं उनमें जान बूक्त कर ये दोनों चीज़ें लगाई जा रही हैं।" ब्राह्मण िषपाही इसे सुनते ही कोध से भर कर छावनी में गया। जब दूसरे सिपाहियों ने यह समाचार सुना तो वे भी क्रोध से लाल होगए। वे सीचने लगे कि अंगरेज़ सरकार इस प्रकार जान बूक कर हमें धर्म म्रष्ट करना चाहती है। उन्होंने श्रपने श्रंगरेज श्रफ्तसरों से पूछा। अफ़सरों ने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया कि यह अफ़वाह बिलकुल भूठी है श्रीर नप कारत्सों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सिपाहियों को विश्वास न हुन्ना, उन्होंने बैरकपुर के कारख़ाने में काम करने वाले छोटी जाति के हिन्दोस्तानी मज़दूरों से पता लगाया। उन्हें पता लगा कि वास्तव में नप कारतूसों के अन्दर दोनों चीज़ें, जो हिन्दू और मुसलमान धर्मों में निषद्ध हैं, लगाई

जाती हैं। इस प्रकार अपनी तसल्ली करने के बाद वैरकपुर के सिपाहियों ने यह ख़बर सारे हिन्दोस्तान में फैला दी। लिखा है कि इसके दो महीने के अन्दर बैरकपुर से पेशावर और महाराष्ट्र तक हज़ारों पत्र इस विषय के भेजे गए और नए कारत्सों का समाचार बिजली के समान भारत के एक एक हिन्दोस्तानी सिपाही के कानों तक पहुँच गया। प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान सिपाही अब अंगरेज़ों से इस अन्याय का बदला लंने के लिए बेचैन होगया, किन्तु सिपाहियों के नेताओं ने उन्हें ३१ मई तक रोके रखने का हर तरह प्रयत्न किया।

श्रुत्र हमें यह दंखना होगा कि नय कारत्सों में गाय श्रौर सुग्रर की चरबी का उपयोग किया जाना कहाँ वरबी के कारत्स तक सन्ध था। श्राज कल प्रायः समस्त श्रंगरेज़ इतिहास लेखक श्रौर विशेष कर वे श्रंगरेज़ श्रौर हिन्दोस्तानी लेखक, जो सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखते हैं, इस श्रुफ्ताह को भूठा बताने हैं श्रीर उस पर विश्वास करने वाले सिपाहियों का पागल कहते हैं। सन् १०५० में गवरनर जनरल लॉर्ड कैनिक से लेकर छोटे से छोटे श्रंगरेज श्रुफ़सर तक सबने गम्भीरता के साथ यह पलान किया श्रौर सिपाहियों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि कारत्सों में चरबी का किस्सा बिलाकुल भूठा है श्रौर बदमाश लोगों ने फ़ौज़ को बरबाद करने के लिए फैलाया है। किन्तु सर जॉन के जो सन् ५७ की झान्ति का सबसे श्रिधिक श्रामाणिक इतिहास लेखक माना जाता है, लिखता है:—

"इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस चिकने मसाले के बनाने में गाय की चरवी का उपयोग किया गया था।"%

सर जॉन के यह भी लिखता है कि दिसम्बर सन् १ = ५३ में करनल टकर ने वहुत साफ़ शब्दों में इस बात को लिखा था कि नय करत्लों में गाय श्रोर सुश्रर दोनों की चरवी लगाई जाती थी। दमदम के कारख़ाने में जिस ठेकेदार को कारतूसों के लिय चरवी का ठेका दिया गया था उससे ठेके के काग़ज़ में यह साफ़ शब्दों में लिखा लिया गया था कि ''मैं गाय की चरवी लाकर दूँगा" श्रीर चरवी का भाव चार श्राने सेर रक्सा गया था। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने, जो इस झान्ति के समय भारत में मौजूद था, लिखा है—

"मिस्टर फ्रॉरेस्ट ने भारत सरकार के काग़ज़ों की हाल में जाँच की है, उस जाँच से साबित है कि कारतूसों के तैयार करने में जिस चिकने मसाले का उपयोग किया जाता था वह मसाला वास्तव में दोनों निषद्ध पदार्थों प्रथात गाय की चरबी और सुश्चर की चरबी की मिला कर बनाया जाता था, श्रोर इन कारतूसों के बनाने में सिपाहियों के धार्मिक भायों की ओर इतनी बेपरवाही दिखाई जाती थी कि जिसका विश्वास नहीं होता।" ने

<sup>\* &</sup>quot;There is no question that beef fat was used in the composition of this tallow "-Kaye's Indian Muting, vol 1, p 381.

<sup>† &</sup>quot;The recent researches of Mr Forrest in the records of the Government of India prove that the lubricating mixture used in preparing the artridges was actually composed of the objectionable ingredients, cows' tat indiand and that incredible disregard of the soldier's religious prejudices was displayed in the manufacture of these cartridges "—Forty Years in india by Lord Roberts, p. 431

इस पर प्रसिद्ध इतिहास लंखक विलियम लैकी लिखता है:—
"यह एक जजाजनक धीर भयदूर सचाई है कि जिस बात का
सिपाहियों को विश्वास था. वह बिलक्षत सच थी।"\*

श्रीर श्रागे चल कर लैकी लिखता है:--

"इस घटना पर फिर से दृष्टि डालते हुए ग्रंगरेज़ लेखकों को लजा के साथ स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय सिपाहियों ने जिन बातों के कारण बगावत की उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त बातों कभी किसी बगावत की जायज़ करार देने के जिए ग्रीर हो हो नहीं सकतीं।" %

सिपाहियों में इस श्रसन्तोष के फैलने के थोड़े ही दिनों बाद कम्पनी सरकार की श्रोर से पक पलान प्रकाशित सिपाहियों के साथ इश्रा कि एक भी इस तरह का कारतूस फौज में नहीं भेजा गया। किन्तु हाल ही में साढ़े

में नहीं भेजा गया। किन्तु हाल ही में साढ़े बाईस हज़ार कारत्स अम्बाला डीपो से और चौदह हज़ार कारत्स -सियालकोट डीपो से अर्थात् केवल दो डीपो से साढ़े छत्तीस हज़ार कारत्स भारतीय फ़ौज़ में भेजे जा चुके थे। कई पलटनों में अंगरेज़ अफ़सरों ने देशी सिपाहियों को धमकाना ग्रुक किया कि तुम्हें नप कारत्सों का उपयोग करना पड़ेगा। एक दो जगह सिपाहियों ने ज़िंद की तो सारी रेजिमेस्ट को कड़ी सज़ा दी गई।

<sup>\* &</sup>quot;It is a shameful and terrible truth that as far as the fact was concerned, rhe Sepoys were perfectly right in their behief... but in looking back upon it, English writers must acknowledge with humiliation that, if mutiny is ever justifiable, no stronger justification could be given than that of the Sepoy troops."—The Map of Left, by W. E. H. Lecky, pp. 103, 104

इस प्रकार इन गाय श्रीर सुत्रर की चरवी से सने हुए कार-तूसों ने उस समय की हिन्दोस्तानी फ़ौज के क्रान्ति की चिनगारी श्रन्दर स्फोटक मसाले के ऊपर चिनगारी का का काम काम किया।

कोई कोई श्रंगरेज़ इतिहास लेखक कारत्सों के मामले को ही कान्ति का एक मात्र या मुख्य कारण वतलाते हैं। इन लोगों के उत्तर में हम केवल दो तीन प्रामाणिक श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों की ही राय नीचे उद्धृत करते हैं। जस्टिन मैकाथीं लिखता है:—

"सच यह है कि हिन्दोस्तान के उत्तरीय और उत्तर पश्चिमी प्रान्तों के अधिकांश भाग में देशी कौमें शंगरेज़ी सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो गई × × वरवी की कारतूमों का फगड़ा केवल इस तरह की एक चिनगारी थी जो अकस्मात् इस समस्त स्कोटक मसाले में आ पड़ी। × × × वह एक राष्ट्रीय श्रीर धार्मिक युद्ध था !" %

एक दूसरा इतिहास लेखक मैडले लिखता है:—

"िकिन्तु वास्तव में ज़मीन के नीचे ही नीचे जो स्फोटक मसाला अनेक कारणों से बहुत दिनों से तैयार हो रहा था, उस पर चरबी लगे हुए कारत्मों ने केवल दियासलाई का काम किया।"\*

<sup>\* &</sup>quot;The fact was that throughout the greater part of the northern and north-western provinces of the Indian peninsula, there was a rebellion of the lative races against the English power. The quarrel about the greased cartridges was but the chance spark flung in among all the compustible material. a national and religious war!"—History of Our pown Times, by Justin Mc Carthy, vol. iii

<sup>\* &</sup>quot;But in fact, the greased cartridge was merely the match that

चार्ल्स वॉल ने अपने विप्ताव के इतिहास में लिखा है कि डिज़-रेली, जो वाद में इंगलिस्तान का प्रधान मन्त्री हुआ, कहा करता था कि कोई भी मनुष्य कारतृसों को विप्ताव का वास्तविक कारण महीं मानता।

पक इतिहास लेखक लिखता है कि जिन कारतूसों पर भारतीय सिपाही पतराज़ करते थे, उन्हीं को उनमें से अनेक ने वेखटके क्रान्ति के दिनों में श्रंगरेज़ों के विरुद्ध इस्तेमाल किया।

हम ऊपर लिख चुके हैं कि इन नए कारतुसों के कारण कान्ति

नियत समय से पहले प्रारम्भ हो गई। सन् ५७ वैरहपुर से कान्ति की क्रान्ति का श्रीगणेश एक प्रकार वैरहपुर से का श्रीगणेश का श्रीगणेश एक प्रकार वैरहपुर से हुआ। फरवरी सन् ५७ में वैरहपुर की १८ नम्बर पलटन को नए कारत्स उपयोग करने के लिए दिए गए। सिपाहियों ने उन कारत्सों का उपयोग करने से साफ़ इनकार कर दिया। बङ्गाल भर में उस समय कोई गोरी पलटन न थी। इसलिए अंगरेज़ अफ़सरों ने फ़ौरन बरमा से एक गोरी पलटन मँगवा कर १८ नम्बर पलटन से इधियार ग्या लेने और सिपाहियों को बरख़ास्त कर देने का इरादा कर लिया। सिपाहियों को जब इस बात का पता चला तो उनमें से कुछ ने खुपचाप इथियार रख देने के बजाय तुरन्त कान्ति प्रारम्भ कर देने का विचार किया। उनके हिन्दोस्तानी अफ़सरों ने उन्हें ३१ मई तक रुकं रहने की सलाह

exploded the mine which had, owing to a variety of causes, been for a long time preparing."—Medley's A Year's Campaigning in India from blanch, 1857 to March, 1858

दी। किन्तु १६ तम्बर पलटन का एक नौजवान सिपाही मङ्गल गाँडे श्रपने श्रापको न रोक सका।

२८ मार्च १८५७ की पलटन परेड के मैदान में बुलाई गई। जिस समय पलटन आकर खड़ी हुई मङ्गल पाँडे तुरन्त श्रपनी भरी हुई वन्दुक लेकर सामने कूद पड़ा और चिल्ला कर शेष सिपाहियों को अंगरेज़ों के विरुद्ध धर्म युद्ध प्रारम्भ करने के लिए श्रामन्त्रित करने लगा। एक श्रंगरेज श्रफ़सर सारजेएट मेजर हासन ने जब यह देखा तो उसने सिपा-हियों को स्राज्ञा दी कि मङ्गल पाँडे को गिरफ्तार कर लो, किन्तु कोई सिपाही आज्ञा पालन के लिए आगे न बढ़ा। इतने में मङ्गल पाँडे ने श्रपनी बन्दूक की एक गोली सं तुरन्त सारजेएट मेजर ह्युलन को वहीं पर ढेर कर दिया। इस पर एक दूसरा ऋफ़सर लेफ्टिनेएट वाघ श्रपने घोड़े पर श्रागे लपका। उसका घोड़ा श्रभी कुछुदूर ही था कि पाँडे ने एक दूसरी गोली से घोड़े और सवार दोनों को ज़मीन पर गिरा दिया । मङ्गल पाँडे ने तीलरी बार ऋर्पनीं बन्दूक भरने का इरादा किया। लेफ्टिनेगट वाघ ने उठ कर स्त्रीर श्रागे बढ़ कर पाँडे पर श्रपनो पिस्तौल चलाई पर पाँडे बच गया। पॉडे ने श्रब फीरन् श्रपनी तलवार निकाल कर इस दूसरे श्रंगरेज़ श्रफसर को भी वहीं पर समाप्त कर दिया। थोड़ी देर बाद करनल

गिरफ़्तार कर लो, सिपाहियों ने इनकार कर दिया। करनल यवरा कर जनरल के बँगले पर गया। जनरल हीयरसे समाचार

व्हीलर ने श्राकर सिपाहियों को हुकुम दिया कि मङ्गल पाँडे को

पाकर कुछ गोरे सिपाहियों सहित पाँडे की श्रोर वढ़ा। मङ्गल पाँडें ने यह देखकर स्वयं श्रपनी छाती पर गोली चलाई। वह ज़ख़्मी होकर गिर पड़ा श्रोर गिरफ्तार कर लिया गया।

मङ्गल पाँडे का कोर्ट मार्शल हुआ, उसे फाँकी की सज़ा दी गई। = अप्रैल का दिन फाँसी के लिये नियत

मङ्गल पाँडे की फाँसी

किया गया । किन्तु बैरकपुर भर में कोई मेहतर तक मङ्गल पाँडे को फाँसी देने के लिए राजी़ न

हुआ। अन्त में कलकत्ते से चार आदमी इस काम के लिए बुलाए गए और = तारील के सबेरे मङ्गल पाँडे को फाँसी दे दी गई।

चार्ल्स बॉल और लॉर्ड रॉबर्ट्स दोनों लिखते हैं कि उसी दिन से सन् १८५७-५८ के समस्त कान्तिकारी सिपाहियों को 'पाँडे' के नाम से पुकारा जाने लगा ।\*

मङ्गल पाँडे की फाँसी के वाद श्रंगरेज़ों को पता चला कि १६ नम्बर श्रौर ३४ नम्बर की देशी पलटनें विष्तव

—१६ छौर ३४ नस्बर की देशी पजटनें के लिए गुप्त मन्त्रणाएँ कर रही हैं। तुरन्त इन दोनों पलटनों से हथियार रखा कर सिपाहियों को बरखास्त कर दिया गया। ३४ नम्बर के

सूबेदार को इस अपराध में कि उसके यहाँ गुप्त समाएँ हुआ करती थीं, फाँसी दे दी गई। फिर भी इन दोनों पलटनों के नेताओं ने

<sup>\* &</sup>quot;The name has become a recognized distinction for the rebellious Sepoys throughout India "—Charles Ball. "This name was the origin of the Sepoys generally being called 'Pandaye'"—Forty-one Years in India, by Lord Roberts

कान्ति के सञ्चालकों की श्राज्ञा का ध्यान रखते हुए ३१ मई से पहले विश्वन की कोई काररवाई नहीं की। शीध्र यह समाचार भी समस्त उत्तरीय भारत में फैल गया। यह बात तय हो चुकी थी कि कान्ति प्रारम्भ करने से पहले हर जगह श्रंगरेजों के बँगलों श्रीर बारगों में श्राग लगा दी जाय। श्रप्रैल के महीने में लखनऊ, मेरठ श्रीर श्रम्वाले में श्रनेक श्रंगरेजों के मकान जला दिए गए। श्रफ़सरों ने इन श्राकस्मिक घटनाश्रों के श्रपराधियों का पता लगाने का भरसक प्रयत्न किया। किन्तु पुलिस भी कान्तिकारियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए कुछ पता न चल सका।

इसके बाद मई का महीना श्राया। ६ मई सन् १८५७ को मेरठ

में परीक्षा के तौर पर ६० हिन्दोस्तानी सवारों
मेरठ की घटना की एक कम्पनी को नए चरबी लगे कारतूस
दिए गए। सवारों से उन्हें दाँत से काटने के लिए कहा गया।
६० में से ८५ सवारों ने साफ़ इनकार कर दिया। इन सिपाहियों
का कोर्ट मार्शल हुआ। श्राज्ञा न मानने के श्रापराध में उन सबको श्राठ श्राठ श्रीर दस दस साल की सज़त क़ैद की सज़ा दी गई। ६ मई को सबेरे इन ८५ सिपाहियों को परेड पर लाकर खड़ा किया गया। उनके सामने गोरी फ़ौज श्रीर तोपज़ाना था। छावनी के शेष समस्त हिन्दोस्तानी सिपाहियों को भी यह दृश्य दिखाने के लिए परेड पर बुला लिया गया। ८५ श्रापराधियों से उनकी विदियाँ उतरवा ली गई, श्रीर वहीं परेड पर खड़े खड़े उनके हथकड़ियाँ श्रीर वेडियाँ डाल दी गई। उनसे कहा

गया कि तुम्हें दम दस साल की सज़ादी गई है। इसके वाद

वेड़ियाँ पड़े हुए उन्हें जेलख़ाने की श्रोर भेजा गया। उनके साथ के सहस्रों हिन्दोस्तानी सिपाही, जो उन्हें बिलकुल निर्दोष मानते थे,

भीतर ही भीतर दुख श्रीर कोघ से वेताव होगए, किन्तु उन्हें श्रमी तीन सप्ताह श्रीर शान्त रहने की श्राङ्गा थी। वे श्रपने कोघ को पोकर बारगों की श्रोर वापस श्रागए।\*

यह घटना सुबह की थी। शाम को मेरठ के ये हिन्दोस्तानी लिपाही शहर में घूमने के लिप गए। लिखा है कि शहर की स्त्रियों ने स्थान स्थान पर उन्हें यह कह कर लाच्छना दी—"छि: ! तुम्हारे भाई जेलख़ाने में हैं और तुम यहाँ बाज़ार में मिक्खयाँ मार रहे हो! तुम्हारे जीने पर धिकार है।" ।

सिपाहियों ने श्रभी तक काफ़ी धैर्य से काम लिया था। श्रव मेरठ की स्त्रियों के शब्द उनके दिलों में चुभ गप। रात को बारगों मे गुन्न सभाएँ हुईं। निश्चय हुआ कि ३१ मई तक खुप बैठना

६ मई की ही रात को सिपाहियों ने दिल्ली के नेताओं को खबर भेज दो कि हम कल या परसों तक दिल्ली पहुँच जायँगे। आप लोग तैयार रहें।\*

श्रगले दिन १० मई को इतवार था। मेरठ शहर के श्रन्दर

श्रसम्भव है।

<sup>\*</sup> Kaye's History of the Sepoy War, book iv, chap. 11.

<sup>†</sup> I. C. Wilson's Official Narrative.

<sup>\*</sup> The Red Pamphlet, by G. B Mallison

नगर निवासी तथा शहस्रों सशस्त्र ग्राम निवासी बाहर से ग्रा श्राकर

पकत्रित हो रहेथे। उधर छावनी में ज़ोरों की मेरड में क्रान्तिका तैयारी जारी थी। सबसे पहले कुछ सवार

पहला दिन जेलखाने की ओर गए। जेलर भी कान्तिकारियों

के साथ मिल हुए थे। जेलख़ाने की दीवारें गिरा दी गईं। समस्त

क़ैदियों की बेड़ियाँ काट दी गईं। हिन्दू श्रीर मुसलमान, पैदल, सवार श्रीर तोपज़ाने के सिपाही इधर उधर मेरठ के तमाम

श्रंगरेज़ों का ख़ातमा करने के लिए दौड़ पड़े। श्रनेक श्रंगरेज़ मारे गए। बँगलों, दक्षरों श्रोर होटलों को श्राग लगा दी गई। 'दीन!

दीन !' 'हर हर महादेव !' श्रौर 'मारो फ़िरक्को को !' की श्रावाज़ें

चारों स्रोर शहर स्रौर छावनी में गूंजने लगीं। नियत योजना के स्रमुसार तार काट दिए गए श्रौर रेलवे लाइन पर क्रान्तिकारियों

का पहरा होगया। जो श्रंगरेज़ बचे उनमें से कुछ श्रस्तवलों श्रीर नालियों में छिप गए श्रीर शेष ने श्रपने हिन्दोस्तानी नौकरों के घरों में पनाह ली। चूँकि शहर श्रीर छावनी दोनों में बगावत की श्रान

लगी हुई थी, इसिलए जो थोड़ी सी श्रंगरेज़ी सेना मेरठ में मौजूद थी वह भी कर्त्तव्य-विमृढ़ होगई। श्रनेक श्रंगरेज़, स्त्रियाँ श्रौर बच्चे बँगलों के श्रन्दर जल कर ख़त्म होगए।

१० तारीख़ ही की रात को मेरठ के सैनिक दिल्ली की श्रोर रवाना होगए।

मालसेन, व्हाइट श्रौर विलसन ये तीनों इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि मेरठ में क्रान्ति का समय से पहले प्रारम्भ हो जाना श्चंगरेज़ों के लिए वरकत और भारतीय क्रान्तिकारियों के लिए हानिकर सावित हुआ। मालेसन स्पष्ट लिखना

कान्तिकारियों का है कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार एक साथ दिल्ली में प्रवेश एक नारीख़ को ही समस्त भारत में स्वाधीनना

का संग्राम का युद्ध होता, तो भारत में एक भी श्रंगरेज़ ज़िन्दा न बचता श्रीर भारत में श्रंगरेज़ी राज का उसी समय श्रन्त होगया होता।\*

जे० सी० विलसन लिखता है कि वास्तव में मेरठ शहर की

स्त्रियों ने वहाँ के निपाहियों को समय से पहले मड़का कर श्रंगरेज़ी राज को गारत होने से बचा लिया । फिर भी मेरठ में बगावत शुक्क होते ही भारत में इस सिरे से उस सिरे तक एक प्रचएड श्राग भड़क उठी। दो हज़ार सशस्त्र हिन्दोस्तानी सवार मेरठ से चल कर ११ मई को श्राठ वजे सबेरे दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली के नेताश्रों को उनके श्राने का पहले से पता था; किन्तु श्रंगरेज़ों को इसका गुमान तक न था। दिल्ली में कम्पनी की फ़ौज का श्रंगरेज़ श्रफ्तर करनल रिपले समाचार पाते ही ५४ नम्बर की देशी पलटन को जमा करके मेरठ के विद्रोहियों का मुकावला करने के लिए बढ़ा। श्रामना सामना होते ही जिस समय मेरठ के सवारों ने

'श्रंगरेज़ी राज की ज्ञय!' श्रौर 'सम्राट बहादुरशाह की जय!' बोली, दिल्ली के सिपाही तुरन्त बजाय हमला करने के. श्रागे बढ़

<sup>\*</sup> Malleson, vol. v

<sup>†</sup> J. C Wilson's Official Narrative.

कर अपने मेरठ के भाइयों के साथ गले मिलने लगे। करनल रिपले धवरा गया और तुरन्त वहीं पर मार डाला गया। दिल्ली की सेना के सब अंगरेज़ अफ़सर मार डाले गए। संयुक्त सेना ने काशमीरी द्रवाज़े से दिल्ली में प्रवेश किया। द्रियागञ्ज के तमाम अंगरेज़ी वँगले जला दिए गए। दिल्ली के किलं पर तुरन्त कान्तिकारियों का कृडज़ा हो गया। सम्राट बहादुरशाह और बेगम ज़ीनतमहल ने सीचा कि अब ३१ मई तक ठहरे रहना मूर्खता होगी।

इतने में मेरठ की पैदल सेना और तोपख़ाना भी दिल्ली पहुँच गया। मेरठ के तोपख़ाने ने लाल किले में घुसते ही सम्राट बहादुर शाह के नाम पर २१ तोपों की सलामी दी। चार्ल्स बॉल लिखता है कि सेना के भारतीय अफ़सरों ने सम्राट बहादुरशाह को जाकर सलाम किया और मेरठ का सब हाल कह सुनाया। इन अफ़सरों में हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे। मेटकॉफ़ लिखता है कि सम्राट ने उनसे कहा कि—"मेरे पास कोई ख़ज़ाना नहीं है, मैं आप लोगों को तनख़ाहें कहाँ से दूँगा।" सिपाहियों ने उत्तर दिया—"हम लोग हिन्दोस्तान भर के अंगरेज़ी ख़ज़ाने ला लाकर आपके क़दमों पर डाल देंगे।" बूढ़े सम्राट ने स्वाधीनता संश्राम का नेतृत्व स्वोकार कर लिया और समस्त क़िला सम्राट की जयध्वित से गूँज उठा!

दिल्ली के सहस्रों नगरिनवासी कान्तिकारियों के साथ मिल गए। जो श्रंगरेज़ जहाँ मिला उसे वहीं समाप्त कर दिया गया। लिखा है कि जिस समय मेरठ की फ़ौज दिल्ली पहुँची तो दिल्ली के

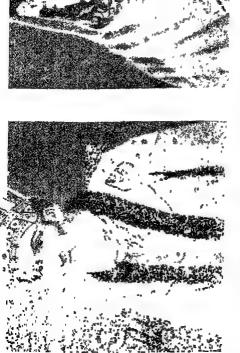



[दिल्ली के शाही चित्रकार के बनाए हुए हाथी-दौत के ऊपर दो चित्र--उस समय की भारतीय चित्रकता दिल्ली का अन्तिम सम्राट बहादुर शाह और वेगम ज़ीनत महल

के दो झुन्दर नमूने। मॉडनै स्थियू, दिसम्बर १६११ से

हिन्दू बाशिन्दे स्थान स्थान पर श्रपनी लुटियों में मेरठ से श्राष हुए सिपाहियों को श्रोलों श्रीर बनाशों का शरबत पिलाने लगे। दिल्ली के श्रंगरेज़ी बैड्स पर कड़ज़ा कर लिया गया श्रीर श्रन्य

सहस्रों मुसलमान उनके चारों तरफ़ जमा हो गए और दिल्ली के

श्चंगरेज़ी इसारतों को मिसमार कर दिया गया।

"दिल्ली के श्रन्दर उस समय कोई गोरी पलटन न थी। किले

के पास श्चंगरेज़ों को एक बहुत वड़ा मैगज़ीन
दिल्ली का मैगज़ीन
था, जिसमें करीब नी लाख कारतूस, दस

हज़ार वन्दूक श्रीर बहुत सा गोला वाहर था। क्रान्तिकारी सेना मैगज़ीन की श्रोर बढ़ी। उन्होंने दिल्लो सम्राट के नाम पर मैगज़ीन के श्रंगरेज़ श्रफ़सर लैफ़्टिनेसट विलोबी को सन्देशा भेजा कि मैगज़ीन हमारे हवाले कर दो। विलोबी ने इनकार किया। मैगज़ीन

के भीतर नौ श्रंगरेज़ श्रौर कुछ हिन्दोस्तानी थे। हिन्दोस्तानियों ने जब लाल किले के ऊपर सम्राट बहादुरशाह का हरा श्रौर सुनहरा करेडा फहराते हुए देखा, वे अपने भाइयों सं श्रा मिलं। यह हरा

भएडा ही सन् १=५७-५= की क्रान्ति में समस्त भारत के अन्दर क्रान्तिकारियों का युद्ध का भएडा था। नौ अंगरेज़ों ने कुछ देर वीरता के साथ शत्रु का मुकाबला किया। अन्त में मैसजीन की बचा सकना असम्भव देख उन्होंने उसमें आग लगा दी। लिखा है

विश्व स्वर्गा असम्भव देख उन्हान उसमें आने लगा देगी लखा ह कि मैंगज़ीन के उड़ने पर एक हज़ार तोपों के साथ छूटने का सा शब्द हुआ, जिससे सारी दिल्ली के मकान हिल गए। नौ श्रंगरेज़ बीर उसी आग के श्रन्दर समाप्त होगए, और उसी के साथ २५ हिन्दोस्तानी सिपाही और आस पास की गलियों में करोब ३०० और नगर निवासी टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए। वन्दूकें सब क्रान्ति-कारियों के हाथ आई और प्रत्येक सिपाही को चार चार बन्दूकें मिल गई। छावनी के अन्दर सब अंगरेज़ अफ़सर मार डाले गए। शहर के अन्दर अंगरेज़ों का क़त्ले आम ११ मई से १६ मई तक जारो रहा। इस बीच सैकड़ों अंगरेज़ जान बचा कर दिल्ली से भाग निकले। अनेक ने अपने मुँह काले कर लिए और हिन्दोस्तानी फ़क़ीरों के से कपड़े पहन लिए। अनेक गरमी से और मार्ग की कठिनाई से मर गए और अनेक को आस पास के गाँव वालों ने ख़त्म कर दिया। कुछ को रहमदिल आम वालों ने आअय दिया और अपने यहाँ छिए। लिया।

१६ मई सन् १८५७ को भारत की प्राचीन राजधानी विल्ली पूरी तरह कम्पनी के हाथों से आज़ाद हो गई विल्ली की स्वाधीनता और सम्राट बहादुरशाह फिर से दिल्ली का कियात्मक सम्राट गिना जाने लगा। निस्सन्देह शेष भारत पर इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। नाना साहब और क्रान्ति के अन्य नेताओं ने बहादुरशाह हो के नाम पर समस्त भारत के नरेशों, सैनिकों और प्रजा को अंगरेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए आहान किया था। बहादुरशाह का भएडा ही उस समय भारत भर के कान्तिकारियों का भएडा था।

यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मेरठ, दिल्ली श्रीर उसके ब्रास पास के ब्रामों में उन दिनों एक एक श्रंगरेज़ को चुन चुन कर मारा गया फिर भी एक भी अंगरेज स्त्रों का अपमान. कान्तिकारियों की श्रोर से नहीं किया गया। इसके प्रमाण में हम केवल कम्पनी की खुफिया पुलिस के प्रधान श्रफ़सर श्रानरेचुल मर विलियम म्योर कें० सी० एस० श्राई० का बयान नीचे देते हैं। वह लिखता है कि—

"चाहे और किसना भी अस्याचार और रक्तपान क्यों न हुआ हो. जो किस्से अंगरेज़ स्त्रियों की बेहज़ज़ती के फैज गए थे वे सब, जहाँ तक मैंने देन्या और जाँच की. बिलकल निराधार थे।"%

दिल्ली की स्वाधीनता की ख़बर बिजली की तरह सारे दंश में

फैल गई। अनेक स्थानों के नेता यह निश्चय न अलीगढ़ की कर पाप कि हमें अपने यहाँ तुरन्त क्रान्ति शुरू स्वाधीनता कर देना चाहिए था नियन तिथि का इन्तज़ार करना चाहिए: फिर भी ११ मई से लेकर ३१ मई तक समस्त

उत्तरी भारत में जगह जगह कान्ति की ज्वाला भड़क उठी। कम्पनी की ६ नम्बर पैदल पलटन अलोगढ़, मैनपुरी, इटावा और बुलन्दशहर में बँटी हुई थी। मई के शुक्र में एक ब्राह्मण प्रचारक बुलन्दशहर की छावनी में सिपाहियों को क्रान्ति का उपदेश देने के लिए पहुँचा। पलटन के तीन सिपाहियों ने मुख्बिरी करके उस ब्राह्मण को पकड़वा दिया। पलटन का मुख्य स्थान अलीगढ़ था;

k C. S. I, Head of the Intelligence Dept

<sup>\* &</sup>quot;However much of cruelty and bloodshed there was, the tales which gained currency of dishonour to ladies were, so far as my observation and enquiries went, devoid of any satisfactory proof "-Hon Sir Wm Muir

उस ब्राह्मण को फाँसी के लिए ब्रालीगढ़ लाया गया। २० मई की शाम को समस्त देशी सिपाहियों के सामने उसं फाँसी पर लटका

दिया गया। ब्राह्मण को फाँसी पर लटका हुआ देख कर सिपाहियों का खन खोलने लगा। लिखा है कि तुरन्त एक सिपाही कतार से

निकल कर अपनी नलवार से उसके शरीर की श्रोर इशारा करके चिल्लाने लगा—"भाइयो ! यह शहीद हमारे लिए रक्त का स्नान

कर रहा है!" सिपाहियों के लिप श्रव ३१ तारीज़ का इन्तज़ार कर सकना श्रसम्भव था। तुरन्त समस्त ६ नम्बर पलटन विगड़ खड़ी हुई, किन्तु इस पलटन के सिपाहियों ने शान्ति के साथ श्रयने

हुः, । कन्तु इस पलटन के । सपाहिया ने शान्त के साध अपने श्रंगरेज़ श्रफ़सर्गे सं कहा कि यदि श्राप लोग श्रपनी जान बचाना चाहते हैं तो तुरन्त श्रलीगढ़ छोड़ दीजिए । उसी समय श्रलीगढ़

के समस्त अंगरेज़ अपनी स्त्रियों और बच्चों सहित अलीगढ़ से चल दिए और २० तारीज़ की आधी रात से पहले स्वाधीनता का

हरा भएडा अलीगढ़ के ऊपर फहराने लगा। सिपाही बहुत सा खुजाना और अस्त्र शस्त्र लेकर दिल्ली की और रवाना होगए।

अलीगढ़ का यह समाचार २२ तारीख़ को मैनपुरी पहुँचा। उसी दिन वहाँ के सिपाही भी विगड़ खड़े हुए।

मैनपुरी की इन लोगों ने भी तमाम श्रंगरेज़ों की जान बख़्श स्वाधीनता दी श्रौर ठीक श्रलोगढ़ के सिपाहियों के समान

गोला वारूद श्रौर शस्त्र ऊँटों पर लाद कर २३ मई को राजधानी को श्रौर रवाना होगये। स्वाधीनता का क्रगडा मैनपुरी के ऊपर भी फहराने लगा। यही हालत इटावे की हुई। इटावे के कलंक्टर मि० ह्यूम ने पुलिस और जनता से मदद चाही। किन्तु इन

पुश्लिस आर जनता स मदद चाहा । किन्तु इन इटावे की दोनों ने खुले क्रान्तिकारियों का साथ दिया। स्वाधीनता अस्मिस्टेंग्ट मैजिस्ट्रेट डेनियल लड़ाई में मारा

गया। २३ मई को हिन्दोस्तानी सिपाहियों ने ख़ज़ाने पर क़ब्ज़ा कर लिया, जेलख़ाने को तोड़ दिया, श्रंगरेज़ों को श्रपने वचों श्रौर स्त्रियों समेत भाग जाने का मौक़ा दिया। लिखा है कि ह्यूम साहव

एक भारतीय स्त्री का रूप धारण करके इटावे से निकल भागे।

शहर में स्वाधीनता का ढिंढोरा पीट दिया गया। इस प्रकार & नम्बर पलटन के समस्त सिपाही अलीगढ़, बुलन्दशहर, मैनपुरी. इटावा और आस पास के इलाक़े की स्वाधीन करके कम्पनी के

ख़जाने पर क़ब्ज़ा करते हुए, श्रंगरेज़ों की जान बख़्शते हुए, रसद

श्रीर हथियार साथ लेकर दिल्ली की श्रोर चल दिए। इन नगरीं के शासन का प्रवन्ध नगर निवासियों को सींप दिया गया।

पैदल की, एक कम्पनी गोरों की श्रौर कुछ नसीराबाद में त्रोपख़ाना रहा करता था। मेरठ के सिपाही इस

समय दूर दूर तक फैल गप थे जिनमें से कुछ नसीरावाद में भी पहुँचे। २= मई को वहाँ की हिन्दोस्तानी सेना

नसोरावाद म भा पहुच । २ मइ का वहा का हिन्दास्ताना सना विगड़ी । गोरों की कम्पनी से उनका संधाम हुम्रा । कुछ श्रंगरेज़ मारे गए श्रौर शेष जान बचा कर भाग गये । देशी सिपाहियों के

<sup>\*</sup> The Red Pamphlet, Part ii, p 70

नेता दिल्ली सम्राट के नाम पर नगर के शासन का प्रवन्ध करके, ख़ज़ाना, हथियार श्रीर कई हज़ार सिपाहियों को साथ लेकर दिल्ली की श्रोर चल दिए।

रुहेलखएड का प्रान्त कुछ दिन पूर्व ही रुहेला पठानों के स्वाधीन शासन में रह सुका था। बरेली वहाँ की

रहेलाखरड का नेता ख़ानबहादुर खाँ

राजधानी थी। अन्तिम रुहेला नवाब का वंशज ख़ानवहादुर ख़ाँ इस समय कम्पनी के अधीन जजी के पद पर नियुक्त था। यह ख़ानवहादुर

खाँ ही रुहेलखएड में क्रान्ति का मुख्य नेता था।

क्षा हा रुहत्त्वत्य इस क्रान्ति का मुख्य नताथा। वरेली में कम्पनी की स्रोर सं⊏नम्बर देशी सवार, १०० स्रौर

रुहेत्तखण्ड की एल्टनों में श्रपील ६ मन्बर पैदल पलटनें श्रीर कुछ तोपखाना रहताथा। जनरल सिबल्ड वहाँ का सेनापित था। मेरठ की कान्तिकी खुबर १४ मई को

वरेली पहुँची। मेरठ की कान्ति के बाद ही

श्रंगरेज़ कमाग्रडर-इन-चीफ़ ने हिन्दोस्तान भर की सेनाश्रों में इस बात का पतान करा दिया था कि नये कारत्स बन्द कर दिए गए श्रौर सब सिपाही पुराने कारत्सों का ही उपयोग करें, किन्तु

आर सब ।सपाहा पुरान कारतूसा का हा उपयोग कर, किन्तु क्रान्ति पर इसका श्रव कोई श्रसर न हो सकता था। देहली सं निम्न-लिखित पत्र रुहेलखएड की पलटनों के नाम पहुंचा—

"दिस्ती की सेना के सेनापित की ओर से बरेली और मुरादाबाद की पत्तटनों के सेनापितयों के नाम, झाँदेंक आलिङ्गन! भाइयो! दिल्ली में श्रंगरेज़ों के साथ जङ्ग हाँ रही है। ख़ुदा की दुआ से इमने श्रंगरेज़ों को जो पहली शिकस्त दी है उससे व इतने घवरा गए हैं जितने किसी दूसरे मौके पर दस शिकसों से भी न घवराते। बेशुमार हिन्दोस्तानी बहादुर दिल्ली में भा आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर धारर भाप वहाँ पर लाना खा रहे हैं तो हाथ यहाँ आकर धोइए। शाहों का बादशाह, जहाँपनाह, हमारा दिल्ली का शाहन्शाह भापका इस्तक्रवाल करेगा और आपकी खिदमत का सिजा देगा। हमारे कान इस तरह से भापकी धोर लगे रहते हैं। हम आपकी दोगें के कान अज़ान देने वाले की पुकार की ओर लगे रहते हैं। हम आपकी तीणों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं। हमारी आँखें आपके दीदार की प्यासी उसी तरह सहक पर लगी हुई हैं जिस तरह कासिद की आँखें लगी रहती हैं। आहए! आपका फर्ज़ है कि फ्रीरन आहए। हमारा घर आपका घर है! माइयो! आइए, बिना आपकी आमद की बहार के गुजाब में फूल नहीं आ सकते! बिना बारिश के कली नहीं खिल सकती!

--- फिर भी बरेली के नेता ख़ानबहातुर ख़ाँ ने पूर्व योजना के अनुसार ३१ मई तक प्रतीक्षा करने का निश्चय पूर्व योजना का किया। ख़ानबहादुर ख़ाँ और बरेली की समस्त तिश्चय देशी पलटनों का ब्यवहार श्रंगरेज़ों के साथ इतना सुन्दर रहा कि श्रंगरेज़ों को अन्त समय तक उनकी वफादारों में सन्देह न होने पाया।

ठीक ३१ मई को सबेरे सब से पहले कमान ब्राउनलो का बँगला

<sup>\*</sup> Narrative of the Indian Revolt, p. 33.

जलाया गया। ठीक ग्यारह बजे दोपहर को अन्त्रानक एक तोप छुटी ;

बरेजी में स्वाधीनता का भगवा यही क्रान्ति के शुरू होने का चिन्ह था। बरेली का संगठन बड़ा अच्छा था। ६= मम्बर पलटन ने अंगरेज़ों के बँगलों में आग लगाना और श्रंग-रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। श्रंगरेज़ नैनीताल

की श्रीर भागते लगे। जनरत सिवहड श्रीर अनेक श्रन्थ श्रफ्सर मारे गए। केवल ३२ श्रंगरेज जान बचा कर नैनीनाल पहुँचे। ६ घएटे के श्रन्दर वरेली के ऊपर स्वाधीनता का हग भएडा फहराने लगा। जिस समय श्रंगरेज़ी भएडा उतार कर उसकी जगह हरा भएडा लगाया गया उसी समय तोपख़ाने के स्वेदार बढ़त ख़ाँ ने विश्वकारी सेनाश्रों का प्रधान सेनापतित्व ग्रह्ण किया। इतिहास लेखक चार्ल्स बॉल लिखता है कि बढ़त ख़ाँ ने सिपाहियों को उपदेश दिया कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद तुम्हें शान्ति श्रीर न्याय का व्यवहार करना चाहिए। समस्त प्रजा ने ख़ानवहादुर ख़ाँ को सम्राट की श्रोर से ठहेलखएड का स्वेदार स्वीकार किया। उसी दिन सूर्यास्त से पहले पहले ख़ानवहादुर ख़ाँ की श्रोर से एक दूत सम्राट की है है लिख ख़ानवहादुर ख़ाँ की श्रोर से पहले पहले ख़ानवहादुर ख़ाँ की श्रोर से एक दूत सम्राट की है हिस्साह की स्वाधीनता की सूचना देने के लिए दिस्ली की श्रोर रवाना हो गया।

बरेली से ४७ मील दूर शाहजहाँपुर में २= नम्बर पैदल पलटन थी। ठीक बरेलो ही के समान शाहजहाँपुर भी शाहजहाँपुर की स्वाधीनता स्वाधीन हो गया। बरेली के दूसरी श्रोर मुरादाबाद है। वहाँ पर २६ नम्बर देशी

मुरादाबाद की पत स्वाधीनसा

पलटन थी। १८ मई को अंगरेज़ अफ़सरों को पता चला कि मेरठ के कुछ क्रान्तिकारी सिपाही

मुरादाबाद के निकट आकर ठहरे हुए हैं।
रात के समय २६ नम्बर के निपाहियों को मेरठ के सिपाहियों
पर हमला करने का हुकुम मिला। सिपाहियों ने उन पर हमला
किया। लड़ाई के बाद इन सिपाहियों ने अपने अफ़सरों नो
इसला दी कि सिवाय पक के वाक़ी सब मेरठ वाले भाग गए।
कुछ दिनों बाद पता चला कि ये सब मेरठ के सिपाही
मुरादाबाद के सिपाहियों के साथ बारगों में आये और रात
को खाने पीने और बातचीत के बाद वहीं आनन्द के साथ रात
विताई।

३१ मई को सबेरे २६ नम्बर पलटन के सब सिपाही परेड पर जमा हुए। उन्होंने श्रपने श्रंगरेज़ श्रफ़सरों को नोटिस दिया कि—

"कर्मेंपनी का राज समाप्त हो गया। ऋष्य सब लोग दो घएटे के ऋन्दर मुरादाबाद छोड़ दीजिए, नहीं तो ऋाप सब को मार डाला जायगा।" मुरादाबाद की पुलिस और जनता भी कान्ति के पद्म

जायगा।'' मुरादाबाद की पुलिस श्रीर जनता भी कान्ति के पक्ष में थी। कुछ श्रंगरेज़ जिनमें वहाँ के जज, कलेक्टर श्रीर स्थितिल सर्जन भी शामिल थे, श्रपने वाल बच्चों को लेकर मुगदाबाद से भाग निक्ले। मुरादाबाद का कमिश्नर पॉवेल श्रीर उसके कुछ

भाग निकले । मुरादाबाद का कमिश्नर पॉवेल श्रीर उसके कुछ श्रंगरेज़ साथी मुसलमान हो गए । उनकी जाने बख्श दी गई । सिपाहियों ने खुज़ाने श्रीर तमाम सरकारी माल पर कटज़ा कर जिया। सूर्यास्त सं पहले पहले मुरादाबाद के ऊपर भी हरा भएडा फहराने लगा।

बरेलो, शाहजहाँपुर श्रीर मुरादाबाद के श्रतिरिक्त ठहेलखएड में एक और बड़ा शहर बदायूँ है। पहली जून बदायं की की शाम की बदायूँ में कान्ति प्रारम्भ हुई। स्वाधीनता लिपाहियों, मुख्य मुख्य नगर निवासियों और युलिस ने मिल कर डिंडोरा पिटवा दिया कि अंगरेज़ी राज का श्रन्त हो गया और सुवेदार ख़ानबदादुर ख़ाँ का शासन ग्रुक हो गया। बदायूँ के अंगरेज़ जंगलों में भाग गए। उनमें से अनेक बड़े कर्षी के साथ जंगलों में मरे । इस प्रकार समस्त कहेलखएड दो दिन के अन्दर करपनी के शासन में निकल गया। ख़ानवहादुर ख़ाँ ने एक नइं फ़ौज बना कर सारे घहेलखराड में शान्ति और सुशासन स्थापित किया। अधिकांश महकर्मों के हिन्दोस्तानी मुलाजिम पूर्ववत् बहाल रक्खे गए और लगान दिल्ली के सम्राट के नाम पर वस्त किया जाने लगा। खानबहादुर खाँ ने श्रपने हाथ सं रहेल-खएड की स्वाधीनता का सब हाल लिख कर सम्राट की भेजा।

एक एलान लिख कर उसने तमाम रुहेलखराड में बँटवाया, जिसके मुख्य वाक्य ये थे—

द्धान बहादुर द्वाँ ''हिन्दीस्तान के रहने वाली! स्वराज्य का पाक का ऐलान दिन, जिसका बहुत अरसे से इन्तज़ार था, था पहुँचा हैं! श्राप लोग इसे मंजूर करेंगे या इससे इनकार करेंगे? आप इस ज़बरदस्त मोंके से फ़ायदा उठाएँगे या इसे हाथ से जाने देंगे? हिन्दू और असलमान

## चरबी के कारतूस और क्रान्ति का धारम्भ

भाइयो ! श्राप सब को मालूम होना चाहिए कि अगर थे फन्नून हिन्दोस्तान में रह गए तो हम सब की करन कर देंगे और आप सज़हब को मिटा देंगे! हिन्दोस्तान के बाशिन्दे इसने दिनों तक अंगरेज़ों के धीखे में आते रहे, और अपनी ही तलवारों से अपने गले काटते रहे हैं । इसिनए अब इमें मुस्क फ़रोशी के ध्यपने इस गुनाह का प्राथिश्चत करना चाहिए! श्रंगरेज अब भी श्रपनी पुरानी द्रावाज़ी से काम लेंगे। वे हिन्दुश्रों को मुसलमानों के ज़िलाफ़ श्रीर स्मलमानों को हिन्दुओं के ज़िलाफ़ उमारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिन्दु भाइयो ! उनके फरेब में न पड़ना। हमें अपने होशियार हिन्द भाइयों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि श्रंगरेज़ कभी श्रवने वाटे परे नहीं करते । ये लोग चाल और दशाबाज़ी में ताक हैं ! ये हमेशा से सिवाय श्रवने मज़हब के श्रीर सब मज़हबों की दुनियाँ से मिटाने की कोशिश करते रहे हैं। क्या उन्होंने गोद लिए हुए बच्चों के इक नहीं झीन लिए हैं ? च्या उन्होंने हमारे राजाओं के राज और मुल्क नहीं हुइप जिए हैं ? नागपुर का राज किसने जो जिया ? जखनक की बादशाहत किसने छीन जी ? हिन्द श्रीर मुसलमान दोनों की पैरी तले किसने रौदा ? मुसलमानों ! अगर तुम क़रान की इज़्ज़त करते ही तो और हिन्दुशी! अगर तुम गी माता की इज़्ज़त करते हो तो, अब अपने छोटे छोटे तफर्की की भूत जाओ और इस पाक अङ्ग में शामिल हो आश्री ! लड़ाई के मैदान में कुद कर एक मराई के नीचे लड़ी चौर खुन की निदयों से अंगरेज़ों का नाम हिन्दोस्तान से घो हालो !××× गाय का मारा जाना वन्द कर दिया जाय। इस पाक जङ्ग में जो ब्यादमी खुद बहेगा या जो धन से खड़ने वालों की मदद करेगा, दोनों

को इस जोक में श्रीर परलोक में दोनों जगह निजात मिलेगी ! लेकिन श्रार कोई इस मुल्की जङ्ग की मुखालफ़न करेगा तो वह अपने सर पर कुल्हाडी मारेगा श्रीर खुदकुशी के गुनाह का ज़िम्मेवार होगा !"

वरेलो, शाहजहाँ पुर, मुरादाबाद श्रीर बदायूँ से कम्पनी की समस्त हिन्दोस्तानी सेना कम्पनी के ख़ज़ानों, बहत ख़ाँ दिल्ली तोपों श्रीर श्रम्य हथियारों सहित बख़्त ख़ाँ के की श्रीर नेतृत्व में राजधानी दिल्ली की श्रीर रवाना हो गई। ख़ानवहादुर ख़ाँ श्रीर बख़्त ख़ाँ दोनों की गिनती उस विसव के सब से श्रीयक थोग्य नेताश्रों में की जाती है।

रुहेलखरड के बाद ६में लखनऊ श्रीर कानपुर को कुछ देर के लिए बीच में छोड़ कर बनारस श्रीर इलाहाबाद की श्रीर दृष्टि डालनी होगी।

वनारस में कम्पनी की ३७ नधम्बर पैदल पलटन, एक लुधियाने की सिख पलटन और पक सवार पलटन थीं। आज्ञमगढ और वहाँ का तीपख़ाना गोरों के हाथों में था। श्रांगरे गोग्खपुर को स्वाधीनता से कलकसे तक उस समय केवल दानापुर में एक पूरी गोरी रेजिमेस्ट मौजूद थी। श्रथांत्

यदि एक साथ सब जगह स्वाधीनता की लड़ाई शुक्क होती तो श्रंगरेज़ों के लिए कम से कम उत्तरी भारत में ठहर सकना सर्वधा श्रसम्भव था।

३१ मई को बनारस की बारगों में श्राग लगी। ३ जून को गारखपुर श्रीर श्राज़मगढ़ के ख़ज़ानों से सात लाख रुपए नक़द वनारस के लिए आ रहे थे। उसी दिन रात की १७ नम्बर

पलटन ने, जो आज़मगढ़ में थी, विसव प्रारम्भ कर दिया। केवल दो को छोड़ कर शेष सब अंगरेज़ों की उन्होंने जान बख़्श दी। यहाँ तक कि उनके और उनके बाल बचों के बनारस जाने के लिए गाड़ियों तक का प्रवन्ध कर दिया। किन्तु सात लाख के उस ख़ज़ाने पर, कम्पनी के गोले बाक्द पर और जेलख़ान, दफ़्तरों इन्यादि पर फ़ान्तिकारियों ने कृटज़ा कर लिया। आजमगढ़ की पुलिस ने सिपाहियों का पूरा साथ दिया। आजमगढ़ के नगर

इस समय तक गवरनर जनरत लॉर्ड कैनिङ्ग ने मेरठ के विद्रोह

पर उसी रात को हरा कएडा फहराने लगा।

श्रीर दिल्ली की स्वाधीनता का समाचार पाते जनरत कील ही वस्वई, मद्रास श्रीर रङ्गून से मँगा कर बहुत सो गोरी सेना बङ्गाल में जमा कर ली। ठोक उन दिनों ईरान के साथ श्रंगरेज़ों का युद्ध समाप्त हुआ था, श्रीर चीन के ऊपर श्रङ्गरेज़ हमला करने वाले थे। भारत के विप्तव के कारण श्रङ्गरेज़ों की चीन पर हमला करने का विचार छोड़ देना पड़ा। एक विशाल गोरी सेना ईरान से चीन की श्रोर जा रही थी। लॉर्ड कैनिङ्ग ने इस समस्त सेना को भारत में रोक लिया। इसमें से बहुत सी सेना लेकर सुप्रसिद्ध जनरल नील बनारस पहुँचा। वनारस के श्रङ्गरेजों की हिम्मत वँध गई। ४ जून को श्राज्मगढ़ का समाचार बनारस पहुँचा। उसी दिन तीसरे पहर बनारस के श्रंगरेज श्रफ़्सरों ने

देशी लिपाहियों से इथियार रखा लेने का निश्चय किया।

परेड के मैदान में जिस समय देशी सिपाहियों की हिशयार रख देने की आज्ञा दी गई, वे बजाय हिशयार सिख और हिन्दुओं के साथ का एक साल श्रवसर पर टूट पड़े। तुरन्त सिख पलटन उनके मुझाबले

सात्र ग्रवसर पर दूट पड़ । तुरन्त ।सब पलटन उनक मुक़ाबल के लिए आ खड़ी हुई। अभी लड़ाई शुक्क ही हुई थी कि श्रंगरेजी तोपख़ाने ने आकर सब पर गोले बरसने शुक्क

किए। यद्यपि सिख अंगरेज़ीं का साथ दे रहे थे, फिर भी उस समय की घवराहट में तोपज़ाने के अंगरेज़ अफ़सर हिन्दू और सिखों में तमीज़ न कर सके। उन्होंने दोनों पर गोले बरसाने शुक्क किए। विवश होकर सिखों को विष्णवकारियों का साथ देना पड़ा।

सन् ५७-५= के तमाम विष्तव में शायद यही एक मात्र अवसर धा जब कि सिख सेना ने हिन्दू और मुसलमानों का साथ दिया।

व । के। तथ सन। ने। हेन्दू और मुसलमाना का साथ विया। वनारस की जनता विष्लवकारियों के साथ थी। किन्तु सिखीं

ने, वहाँ के कई रईसों ने और राजा चेतसिंह के बनारस में वंशज बनारस के उपाधिधारी राजा ने उस समय क्रान्तिकारियों की श्रंगरेज़ों को पूरी सहायता दी। विप्तवकारी नगर छोड़ कर इधर उधर फैल गए।

पू जून को जौनपुर में विप्लव प्रारम्भ हुआ, कई श्रंगरेज़ मारे गए। शेष को नगर छोड़ने की आज्ञा दे दी गई। जौनपुर की विस्तवकारियों ने बन्नाने पर करना कर जिस्स

जीनपुर की विष्तवकारियों ने ख़जाने पर क़ब्ज़ा कर लिया। स्वाधीनता जीनपुर के बचे हुए श्रंगरेज़ किश्तियों में बैठ

कर बनारस की स्रोर चल दिए।

श्रपने श्रपने नगरों को स्वाधीन करने के वाद श्राज्यगढ़ श्रौर जीनपुर दोनों जगह के सिपाही फ़ैंज़ाबाद की श्रोर चल दिए। दोनों नगरों के ऊपर हरा भएडा फहराने लगा। यद्यपि बनारस नगर पर कम्पनी का कृष्टज़ा रहा,फिर भी श्रास पास का श्रधिकांश इलाक़ा विस्रवकारियों के कृष्टज़े में श्रा गया। जगह जगह श्रंगरेज़ों के नियुक्त किए हुए नए ज़र्मीदारों को हटा कर पुराने पैतृक ज़र्मीदार उनकी जगह नियुक्त कर दिए गए। जगह जगह श्रंगरेज़ी श्रदालतों, श्रंगरेज़ी जेलों श्रोर श्रंगरेज़ी दफ्तरों का ख़ात्मा हो गया। तार काट डाले गए, रेलें उखाड़ कर फैंक दी गई, गाँव गाँव में हरा भएडा लिए हुए स्वयं सेवक पहरा देने लगे।

बनारस के प्रान्त भर में क्रान्तिकारियों ने एक भी श्रंगरेज स्त्री को नहीं मारा श्रौर जिन श्रंगरेजों ने हथियार रख दिए उन्हें शान्ति के साथ स्वयं गाड़ियों में बैठा कर नगर से चले जाने की इजाजत दे दी।

कान्तिकारियों और श्रंगरेज़ें दोनों की दृष्टि से इलाहाबाद का नगर बनारस की श्रपेद्धा कहीं श्रिधिक महत्व का धा। कलकत्ते से पश्चिमोत्तर प्रदेशों को जाने वाली महत्व सब सड़कें इलाहाबाद में मिलती थीं। इलाहाबाद का क़िला भारत के ज़बरदस्त क़िलों में से था। उसमें गोले बादद और श्रस्त्र शस्त्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। लिखा है कि प्रयाग के प्रांडे श्रास पास की हिन्दू जनता के श्रन्दर स्वाधीनता के युद्ध का

प्रचार करने में बहुत बड़ा भाग ले रहे थे। मुसलमानों में हिन्दुओं

की अपेदाा भी कहीं अधिक जोश था। चार्ल्स वॉल लिखता है कि श्रंगरेज़ सरकार के अधिकांश बड़े और छोटे देशी मुलाज़िम इस संगठन में शामिल थे।

जिस समय मेरठ का समाचार इलाहाबाद पहुँचा, इलाहाबाद में एक भी अंगरेज़ स्पाही न था, वहाँ ६ इलाहाबाद शहर नम्बर देशी पलटन, क़रीब २०० सिख सिपाही पर क्रान्तिकारियों और मुद्दो भर अंगरेज़ अफ़सर थे। अवध से के क़ब्ज़ा देशी सवारों की एक पलटन और बुला ली गई।

६ तम्बर पलटन ने अपने अंगरेज अफ़सरों को इतनी सुन्दरना के साथ बहुकाए रक्खा कि अफ़सरों को अन्त समय तक उन पर सन्देह न हो पाया। दिल्ली का समाचार पाकर उन्होंने अपने अफ़सरों से कहा—"आप हमें दिल्ली भेज दीजिए, हम विद्रोहियों के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे।" इस पर गवरनर जनरल लॉर्ड कैनिक तक ने ६ नम्बर पलटन को शावासी दी। लिखा है कि ६ जून को जब उनके अंगरेज अफ़सर बागों में उनसे मिलने के लिए गए तो कुछ सिपाहियों ने अपनी ख़ैरखाही दर्शाने के लिए लपक कर उन्हें छाती से लगाया और उनके दोनों गालों को चूमा। किन्तु वही रात उनके विम्न के लिए नियत थी। ६ नम्बर की बारगें किले से बाहर थीं। जिस बक्त अंगरेज अफ़सर खाना खा रहे थे, सिपाहियों की विगुल बजी। अनेक अंगरेज मारे गए। शेष किले में जाकर छिप गए। अंगरेजों ने सवार पलटन को अपनी मदद के बुलाया। सवार जमा हुए। किन्तु बजाय कान्तिकारियों पर इमला करने के वे

मैदान में पहुँचते ही उनके साथ मिल गए। दोनों पलटनों के अधिकाश श्रफसर मारे गए। श्रंगरेजों के वंगलों की श्राम लगा दी गई।

प्रकल्पर मार गए। अगरजा क वगला का आग लगा दा गट। स्थिस पलटन इस समय क़िलं के अन्दरधी। यदि किले के

यदि मिन्व कान्तिकारियों का साथ देने सिख उस समय विश्वकारियों का साथ दें जाते तो आध घरटे के अन्दर इलाहाबाद का किला और उसके अन्दर का तमाम सामान विश्व-

कारियों के हाथों में आ जाता। किन्तु ठीक उस संकट के समय सिखों ने अंगरेजों का साथ दिया। अंगरेजी

भगडा इलाहाबाद के किले पर फहराता रहा।

शहर के लोगों ने विश्वकारी निपाहियों का पूरा साथ दिया। श्रंगरेज़ों के सब मकान जला दिए गए। कोतवाली के जपर जेलख़ाने के कैदी रिहा कर दिए गए। खुज़ाने स्वाधीनता का

जल्खान क कुदा रहा कर दिए गए। ख्जान स्वाधीनता का पर कब्ज़ा कर लिया गया, रेल और तार तोड़ डाले गए। इलाहाबाद के ख्ज़ाने में कान्ति-कारियों को करीब तीस लाख रुपए मिले। ७ तारीख की शाम को

शहर श्रौर छावनी में हरे अगड़े का अलूस निकाला गया। नगर निवासियों श्रौर सिपाहियों ने अगड़े को सलामी दी। शहर की कोनवाली के उत्पर हरा अगड़ा फहराने लगा।

हलाहाबाद के ब्रास पास के सैकड़ों गाँवों में हिन्दू और मुखलमान रैयत श्रीर ज़र्मीदार सब ने मिल कर श्रंगरेज़ी हरे करे का उल्लंभ इलाहाबाद के समान एक एक गाँव के ऊपर हरा भएडा फहराने लगा। जगह जगह श्रंगरेज़ों के नियुक्त किए हुए नए ज़मींदार हटा दिए गए श्रीर पुराने खानदानी ज़मींदार उनकी जगह नियुक्त कर दिए गए। लिखा है कि नगर के श्रन्दर दस दस बारह बारह बरस के लड़के हरे भएडे हाथों में लेकर ज़लूस बना कर निकलने लगे। इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है—

"न केवल गंगा के पार के इलाकों में ही, बिल्क गंगा और जमना के बीच के इलाक में भी देहाती जनता बिगड़ खड़ी हुई। × × × शीध ही हिन्दू अथवा मुसलमान एक भी मनुष्य न बचा जो हमारे विरुद्ध न ही गया हो।" ®

इलाहाबाद के स्वाधीन होने के बाद दो चार दिन थोड़ी बहुत
प्रराजकता रही। उसके बाद शहर के लोगों
मौक्षवी
प्रीर ग्रास पास के कुछ ज़मींदारों ने मिल कर
कियाक़तवाली
मौलवो लियाक़तत्रज़ली नामक पक योग्य मनुष्य
को सम्राट बहादुरशाह की श्रोर से इलाहाबाद के इलाक़े का
स्वेदार नियुक्त किया। लियाक़तश्रती एक असाधारण योग्यता का
मनुष्य था। उसके चरित्र की पवित्रता के कारण सब लोग उसका
प्रादर करते थे। उसने खुसरो बाग को श्रपना केन्द्र बनाया, शहर
में पूरी शान्ति स्थापन कर दी और दिल्ली सम्राट को बराबर श्रपने
यहाँ के हालात की सुचना देता रहा। इसके बाद मौलवी लियाक़त

<sup>\* &</sup>quot;For not only in the districts beyond the Ganges but in those lying between the two rivers, the tural population had risen . and, soon there was scarcely a man of either faith who was not arrayed against us."—Kaye's *Indian Mutiny*, vol it, page 195.

श्रालों ने किले पर कब्ज़ा करने का प्रयत्न किया। किले के भीतर के सिखों को उसने स्वाधोनता के युद्ध में भाग लेने के लिए निमन्त्रित किया। किन्तु सिखों पर इसका कोई श्रसर न हुआ।

यद्यपि विप्तवकारियों के सब से अधिक महत्वपूर्ण कृत्यों की बयान करना अभी बाक़ी हैं, फिर भी इस समय से ही अंगरेज़ों की ओर से प्रतिकार की आग भड़कनी ग्रुक हो गई।



## छ्यालीसवाँ अध्याय

## प्रतिकार का प्रारम्भ

लॉर्ड कैनिक एक विशाल सेना सहित, जिसमें अधिकांश गोरे,
कुछ सिख और कुछ मद्रासी थे, जनरल नील
जनरल नील की को बनारस की ओर ग्वाना कर खुका था।
दमन योजना बनारस का नगर श्रंगरेज़ों के हाथों में था।
जनरल नील के बनारस पहुँचते ही पहले नगर में बड़ी बड़ी
गिरफ्तारियाँ हुई। इसके वाद जनरल नील ने श्रास पास के इलाक़े
को फिर से विजय करने के लिए श्रंगरेज़ों और सिख सिपाहियों के
कई अलग अलग दस्ते बनाए। इस अवसर पर जनरल नील की
श्राह्म से उसकी सेना ने हिन्दौस्तानी प्रजा के ऊपर जो भयहर
श्रत्याचार किए उन्हें हम श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों हो की पुस्तकों
से लेकर इस स्थान पर दे रहे हैं।

जनरल नील के सिपाही एक एक गाँव में घुसते थे। जितन

कई सरह की फॉसी मनुष्य उन्हें मार्ग में मिलते थे उन्हें वे बिना किसी नमीज़ के नलवार के बाट उतार देने थे या गोली सं उडा देते थे और या फाँसी पर

लटका दंने थे। स्थान स्थान पर फाँसी के तख़्ते खड़े किये गये जिन पर चौवीस चौदीस घराटे वरावर काम जारी रहता था। जव

इनसं भी काम न चला तो श्रंगरेज श्रक्तसरों ने दरक्तों की शाख़ों सं फाँसी का काम लेना शुक्क किया। जिस मनुष्य को फाँसी देनी होती थी उसे प्रायः हाथी पर बैठाया जाता था। हाथी को किसी कैंसी डाल के पास ले जाया जाता था। उस मनुष्य की गरदन

रस्सी सं डाल के साथ बाँध दी जाती थी। फिर हाथी को हटा लिया जाता था श्रीर लटकती हुई लाश को उसी जगह छोड दिया

जाता था ।\*

के श्रीर मॉलेसन ने श्रपने विश्वव के इतिहास में लिखा है कि जो लोग फाँसी पर लटकाप जाते थे, उनके हाथीं नरसंहार श्रीर श्रीर पैरां को विनोद की गृरज़ से श्रंगरेज़ी के

श्रिकांड श्रङ्कों श्राठ श्रीर नौ (8 & 9) की शक्त में बाँध दिया जाता था। † जब ये उपाय भी काफ़ी दिखाई न दिए तो श्रंगरेज़ श्रक्तसरों ने गाँव के गाँव जलाने श्रुक कर दिये। गाँव

के बाहर तोपें लगा दी जाती थीं श्रीर समस्त पुरुषों, ख्रियों, बचों

<sup>\*</sup> Narrative of the Indian Revolt, p 69

<sup>†</sup> Kaye and Malleson's History of the Indian Mutiny, vol 11, p 177

श्रीर पशुश्रों समेत गाँव को श्राम लगा दी जाती थी। श्रानेक श्रंगरेज़ श्रफ़सरों ने बड़े गर्व के साथ इन हदय विदारक दृश्यों को श्रपने पत्रों में वयान किया है। श्राम इतनी होशियारी से लगाई जाती थी कि एक भी गाँव वाला न बच सके। चार्ल्स बॉल लिखता है कि माताएँ श्रपने दुधमुंहे बच्चों समेत श्रीर श्रमणित बूढ़े पुरुष श्रीर स्त्रियाँ जो श्रपनी जगह से हिल न सकते थे, बिड़ीनों के श्रन्दर जला कर ख़ाक कर दिए गए।

एक श्रांगरेज़ श्रापने एक पत्र में लिखता है—''हमने एक बड़ें गाँव को श्राग लगाई जिसमें लोग मरे हुए थे। भागने वाले हमने उन्हें घेर लिया श्रीर जब वे श्राग की लिखाँ कें शिकार उन्हें गोलियों से उड़ा दिया!"

श्रनेक स्थानों पर विसवकारियों ने श्रंगरेज़ मई, श्रौरत श्रौर वयों की जानें बढ़श दीं। श्रसंख्य ग्रामों में लोगों पहली बाद निभागे हुए श्रंगरेज़ों को श्रपने घरों में श्राश्रय दिया। किन्तु कम्पनी के पूरे इतिहास में श्रंगरेज़

क़ौम के श्रन्दर बीरोचित गुणों का सदा श्रमाब ही मिला है। जनरल नील की सेना ने भी दोषी, निर्दोष, बालक, बृद्ध, था स्त्री पुरुष का कोई ख़याल नहीं किया।

<sup>\*</sup> Charles Ball's Indian Mutany, vol. 1, pp. 243-44.

<sup>+ &</sup>quot;We set fire to a large village which was full of them We surrounded them, and when they came rushing out of the slames, we shot them!"—Charles Ball's *Iudian Mutiny*, vol. 1, pp. 243-44.

जनरत नीत के अत्याचारों के विषय में एक अंगरेज़ इतिहास-लेखक लिजित होकर लिखता है—

"अच्छा यह है कि जनरब नीख के प्रतिकार के विषय में कुछ जिखा ही न जाथ !" ह

इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है-

"क्रीजी धौर सिविल दोनों तरह के भंगरेज़ श्रक्रसर श्रपनी श्रपनी ख़ूनी श्रदालतें लगा रहे थे. अथवा बिना किसी तरह के मुक़दमे का होंग रचे और बिना मर्द. श्रीरत या छोटे बढ़े का विचार किए भारतदासियों का संहार कर रहे थे। इसके बाद ख़न की प्यास और भी श्रधिक भड़की। भारत के गवरनर जनरज ने जो पत्र इङ्गिलस्तान भेजे उनमें हमारी ब्रिटिश पार्किमेग्ट के काग़ज़ों में यह बात दर्ज है कि 'बूदो श्रीरतों श्रीर बच्चों का उसी तरह कथ किया गया है जिस प्रकार उन लोगों का जो विश्वव के दोषी थे।' इन खोगों को सोच समझ कर फाँसी नहीं दी गई, बहिक उन्हें उनके गाँव के अन्दर जला कर मार डाला गया, शायद कहीं कहीं उन्हें इसफ्राक्रिया गीली से भी उड़ा दिया गया। अंगरेज़ों को गर्व के साथ यह कहते हुए अधवा पत्रों में लिखते हुए भी सङ्कोच न हुआ कि इसने एक भी हिन्दोस्तानी को नहीं छोड़ा और काले हिन्दोस्तानियों को गीलियों से उड़ाने में हमें बड़ा विनोद शौर शाश्चर्यजनक श्रानन्द श्रनुभव होता था। एक पुस्तक में जिसका बड़े बड़े अंगरेज़ अफ़सरों ने समर्थन किया है, जिसा है सड़कों के चौरस्तों पर और बाज़ारों में जो लाशें टेंगी हुई थीं, उनकी उतारने में सुर्योदय से सूर्यास्त नक मुरदे होने वाली श्राट श्राठ गाड़ियाँ बराबर तीन तीन महीने

<sup>\* &</sup>quot;It is better not to write anything about General Neill's revenge!"

तक लगी रहीं, श्रीर इस प्रकार [ एक स्थान पर ] हैं हज़ार मनुष्यों के करपट ख़त्म कर परलोक मेज दिया गया। × × अब कोई श्रंगरेज़ यह पहना है कि किसी काले रक्ष के बहमाश ने किसी मिस्टर चैम्बर्स या किसी मिस जेनिक्स को काट हाला नो कोध के मारे उसका दम घुटने लगता है, किन्तु भारतवासियों के इतिहासों में श्रथवा यदि इतिहास न हुए तो उनके परम्परागत वृत्तान्तों में हमारी क्रीम के विरुद्ध यह स्मरण रहेगा कि भारत की माताएँ, पलियाँ श्रीर बच्चे, जिनके नामों से हम इतनी श्रव्ही तरह परिचित्त नहीं हैं, श्रद्धरेज़ों के प्रतिकार की पहली बाद के निर्दयका के साथ शिकार हुए।"

<sup>\* &</sup>quot;Soldiers and civilians alike were holding Bloody Assizes, or slaying Natives without any assize at all, regardless of sex or age. Afterwards the thirst for blood grew stronger still. It is on the records of our British Parliament, in papers sent home by the Governor-General of India in Council that 'the aged women, and children, are sacrificed, as well as those guilty of rebellion. They were not deliberately hanged, but burnt to death in their villages perhaps now and then accident by shot. Englishmen did not hesitate to boast or to record their boasting in writing, that they had spared no one, and that peppering away at mggers was very pleasant pastime, enjoyed amazingly. And it has been stated, in a hook patronised by official authorities that 'for three months eight dead carts daily went their rounds from sunrise to sunset to take down the corpses which hung at the cross? roads and market places' and that six thousand beings had been thus 'summarily disposed off and launched into eternity ' An Englishman is almost suffocated with indignation when he reads that Mr Chambers or Miss Jennings was nacked to death by a dusky ruffian, but in Native histories or, history being wanting, in Native legends and tratitions, it may be recorded against our people, that mothers and wives and children, with less familier names, fell miserable victims to the first swoop of English vengeance . "-Kaye's History of the Sepor War, vol 11

यह दशा कुछ थोड़े वहुत ग्रामों की ही नहीं की गई। जनगल नील ने अपनी फ़ीज को अनेक दस्तों में बाँट दिया था। एक एक दस्ते में कई कई अफ़सर होते थे। इनमें से एक अफ़सर अपने केवल एक दिन के कृत्य को श्रीममान के साथ वर्णन करते हुए अपने किसी अंगरेज मित्र को लिखता है—

"किन्तु श्राप यह जान कर सन्तुष्ट होंगे कि मैंने बीस ग्रामों को ज़र्मान ये मिला कर बराबर कर दिया।"

बनारस से जनरल नील अपनी विजयी संना सहित इलाहाबाद को ओर वढ़ा। मार्ग में उनने वनारस सं इलाहाबाद तक सहस्रों ही ग्रामों को प्राप्त निवासियों सहित जला कर ख़ाक कर दिया।

११ जून को जनरत नील इलाहाबाद पहुँचा। यदि इससे पूर्व

इसाहाबाद निवासियों स बदसा किले के अन्दर के सिख सिपाही विसवकारियों सं मिल गए होते और किले के अन्दर की असंख्य वन्दूकों और युद्ध की अन्य सामग्री विसवकारियों के हाथों में आगई होती, तो

जनरल नील के लिए इलाहाबाद फिर से विजय कर सकना शायद असम्भव होता। लिखा है कि नील दूर से यह देख कर चिकत गह गया कि इलाहाबाद के क़िले पर अभी तक अंगरेज़ी भएडा फहरा रहा है। इस पर भी वह इलाहाबाद जैसं किले के लिए किसी भारतवासी का पतबार न कर सकता था। उसने आते ही किले के भीतर के सिख सिपाहियों को पास के गाँव जलाने के लिए वाहर मेज दिया और क़िला गोरे सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। सिखों

ने सहर्ष नील की आझा का पालन किया। किला और किले दे सामान की सहायता से श्रंगरेज़ों ने १७ जून को खुसरो बाग पर हमला किया। दिन भर ख़ूब घमासान संशाम हुआ। क्रान्ति-कारियों ने बड़ी बीरता के साथ सामना किया। किन्तु अन्त में मौलवी लियाकृतश्रली ने देख लिया कि नील की विशाल सेना के मुकावले में उनका ठहर सकना श्रसम्भव था, इसके श्रतिरिक्त लियाकतत्रज्ञी के पास उस समय तीस लाख का भारी ख़ज़ाना था, जिसं वह शत्रु के हाथ में पड़ने देनान चाहता था। इसलिए लियाक्तश्रली श्रपने साथियों और ख़ज़ाने सहित १७ जून की रात को कानपुर की श्रोर निकल गया। कानपुर के समर्पण के बाद लियाकृतश्रली दिक्लन की श्रोर गया। वहीं से गिरफ़्तार करके उसे श्रग्डमन भेज दिया गया। वहाँ कई वर्ष तक निर्वासन भुगतने के बाद मौलवी लियाकृत अली की मृत्यु हुई। इस समय इलाहाबाद से १५ मील पश्चिम महगाँव में, जहाँ कि लियाकृतश्रली का जन्म स्थान था, उनकी एक कन्या अब तक जीवित है।

१ द्र जून को रात को श्रंगरेजों ने सिखों की मदद से इलाहाबाद के नगर में प्रवेश किया।

होटे होटे बालकों इस श्रवसर पर इलाहाबाद के नगर को फाँसी निवासियों से नील श्रीर उसके श्रादमियों ने जिस भयद्वर रूप में बदला चुकाया उसका कुछ श्रनुमान इस एक श्रटना से लगाया जा सकता है कि श्रनेक छोटे छोटे लड़कों को केवल इस श्रपराध में फाँसी पर लटका दिया गया कि वे हरे भएडे

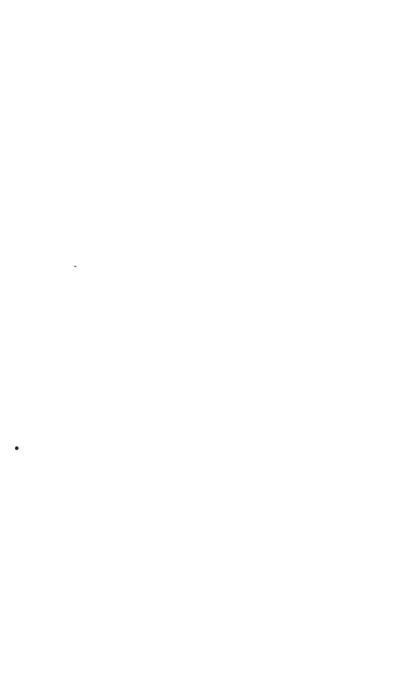

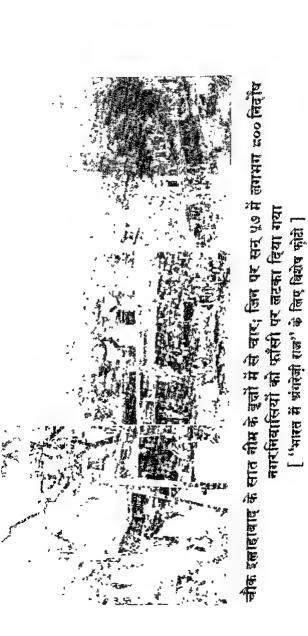

हाथ में लेकर ढोल बजाते हुए जुलूस की शकल में शहर की गलियों में धूम रहे थे।\*

लन्दन 'टाइम्स' के सम्वाददाता सर विलियम रसल से कमागडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पवेल ने अटग दाताओं को कहा था कि उन दिनों इलाहाबाद का एक

कांसी अंगरेज़ सौदागर त्रिद्रोहियों का पता लगाने के लिए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया। वह अनेक हिन्दोस्तानी

व्यापारियों का कर्ज़दार था। सबसे पहला काम उसने यह किया कि श्रपने सब ऋणदाताओं को पकड़ कर फाँसी दे दी।†

इलाहाबाद के चौक के अन्दर उन सात नीम के बृत्तों में से अभी तक तीन मौजूद हैं, जिनकी शास्त्रों पर,

इलाहाबाद चौक के नीम के दृज

चन्द दिन के अन्दर, कहा जाता है कि क़रीब आठ सौ निर्दोष नगर निवासियों को फाँसी दे

दी गई। इस फाँसी के ढक्न को बयान करते हुए हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान परिडत वालकृष्ण मट्ट, जिनकी आयु सन् ५७ में क़रीब १५ वर्ष की थी, कहा करते थे कि अहियापुर मुहल्ले का एक मनुष्य समाचार सुनकर फाँसियाँ देखने के लिए चौक में पहुँचा। जो अंगरेज़ फाँसी दिलवा रहा था उसने पूछा—तुम क्यों खड़े हो?

उसने उत्तर दिया—सुना था यहाँ फाँसियाँ लग रही है,

<sup>\*</sup> Kaye's Indian Mutiny, Book v, chapter, ii

<sup>†</sup> Sir W. H. Russell's private letter to John Delane, Editor of the London Times, written from Lucknow

इसिलिये केवल देखने आया था। साहब ने आझा दी, इसे भी फाँसी दे दो। तुरन्त वह निर्दोष और चिकत दर्शक एक नीम पर लटका

टिया गया। जो काम सात नीम के वृत्तों पर चौक में हो रहा था वही उस समय सैकड़ों अन्य नीम और आम के वृत्तों पर

इलाहाबाद श्रौर उसके श्रास पास के इलाक़े में किया जा ग्हा था। नगर के कुछ लोगों ने बचने के लिए किश्तियों में बैठ कर नगर

सं भाग जाना चाहा। किन्तु किले के नीचे तोपें किश्तियों पर लगी हुई थीं श्रीर श्रंगरेज़ी सेना किनारे पर गांजाबारी मौजूद थी। किश्तियों में भागते हुए लोगों पर

किनारे से गोलियों श्रौर गोलों की बौछार की गई श्रौर उन्हें चहीं समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद के श्रपने एक दिने के छत्यों को बयान करते हुए एक

श्रंगरेज श्रफसर लिखता है—

फों भी के तरीके 'एक यात्रा में मुक्ते अद्भुत आनम्द आया। इस

कोंग एक तोष लेक्ड एक स्टीमर पर चढ गए । सिख और गोरे निपाही शहर की तरफ़ बढ़े। हमारी किश्ती ऊपड़ को चलती जाती थी श्रीर हम श्रपनी

तोप से दाएँ और बाएँ गोले फेंकते जाते थे। यहाँ तक कि हम विद्रोही प्रामों मे पहुँचे। किनारे पर जाकर हमने अपनी चन्दूकों से गोलियाँ चरसानी शुरू

कीं । मेरी पुरानी दो नली बन्दूक ने कई काले श्रादिमयों को गिरा दिया । मैं बदला लेने का इतना प्यासा था कि हमने दाएँ श्रीर बाएँ गार्ची में श्राग

जगानी शुरू की । जपटें श्रासमान तक पहुँचीं श्रीर चारों श्रोर फैल गई । हवा ने उन्हें फैलने में मदद दी, जिससे मालूम होता था कि दगाबाज़ बदमाशों में बदला लेने का दिन या गया है। हर रोज़ हम लोग विद्याही आमों को जलाने श्रीर मिटा देने के लिए निकलते थे श्रीर हमने बदला ले लिया है। × × अलोगों की जान हमारे हाथों में है श्रीर में नुन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम किसी को नहीं खंडते। × × श्रपराधी को एक गाड़ी के जपर बैटा कर किसी दरखन के नीचे ले जाया जाता है। उसकी गर्दन में रस्मी का फन्दा डाल दिया जाता है। फिर गाड़ी हटा ली जाती है श्रीर वह जटका हुआ रह आता है।

इलाहावाद के इस सर्वत्यापी संहार से माताएँ या बच्चे, बूढ़े या अपाहत कोई न वस सके। इतिहास लेखक

इलाहाबाद में भयंकर संहार

होम्स दुख के साथ लिखता है—

" One true I enjoyed amazingly, we got on board a steamer with a

"बूढे ग्रादमियों ने हमे कोई नुक्रसान न पहुँचाया था;

श्रासहत्य स्त्रियों से जिनकी गोद में दूध पीते बच्चे थे, इमने उसी तरह बदला किया जिम तरह दुरे से दुरे श्रवराधियों से ।" 🕆

gun, while the Sikns and the fusiliers marched up to the city. We steamed up throwing shots right and left till we got up to the bad places, when we wen on the shore and peppered away with our guns, my old double-barrel oringing down several niggers. So thirsty for vengeance I was. We fired the places right and left and the flames shot up to the heavens as they spread, fanned by the breeze, showing that the day of vengeance had fallen on the treacherous villains. Everyday, we had expeditions to burn and destroy disaffected villages and we have taken our revenge. . . . We have the power of life in our hands and, I assure you, we spare not . . The condemned culprit is placed under a tree, with a, rope round his neck, on the top of carriage, and when it is pulled off he swings. "—Charles Ball's Indian Mutiny, vol 1, p. 257

<sup>+ &</sup>quot;Old men had done us no harm, helpless women, with sucking

जिस स्थान का जिक्र चार्ल्स वॉल के पूर्वीक उद्धरण में किया गया है, केवल उस एक स्थान के विषय में इतिहास लेखक के स्वीकार करता है कि वहाँ पर छै हज़ार भारत वासियों का संहार किया गया। निस्सन्देह अर्कले इलाहाबाद के इलाक़े में नोल ने इतने भारत वासियों का संहार किया जितने अंगरेज़ पुरुष, स्त्रियों और बच्चों का समस्त भारत के अन्दर भी सन् ५७-५= भर में विसव कारियों ने नहीं किया।

सर जॉर्ज कैम्पवेल लिखता है-

"और मैं जानता हूँ कि इलाहाबाद में विलकुल बिना किसी तमीज़ के कल्लेखाम किया गया था। × × × और इसके बाद नील ने वे काम किए जो कल्लेखाम से भी धधिक मालूम होते थे, उसने लोगों को जान बूस कर इस तरह की बातनाएँ दे देकर मारा जिस तरह की बातनाएँ, जहाँ तक हमें सुबूत मिले हैं, भारतवासियों ने कभी किसी को नहीं दीं।"\*

बनारस के समान इलाहाबाद के नगर पर भी अंगरेज़ों का

श्रंगरेज़ों के साथ धसहयोग फिर से क़ब्ज़ा हो गया। यद्यपि जनरल नील श्रीर उसके साथियों ने इलाहाबाद निवासियों से बदला चुकाने में कोई कसर नहीं की, फिर

Edward Thompson, p 81.

infants at their breasts, felt the weight of our vengeance no less than the vilest malefactors ''—Holmes' Sepoy War pp. 229-30

<sup>\* &</sup>quot;... and I know that at Aliahabad there were far too whole sale executions ... And afterwards Neill did things almost more than the massacre, putting to death with deliberate torture, in a way that has never been proved against the natives "--Sir George Campbell, Provisional Civil Commissioner in the Mutiny, as quoted in The Other Side of the Medal by

भी चार्ल्स वॉल लिखता है कि शहर श्रोर श्रास पास के गाँव के

लोगों ने श्रंगरेज़ों का इतना पूरा वहिष्कार कर रक्खा था कि श्रपने मुदें श्रौर जिल्मियों को होने के लिए उन्हें डोलियें या मज़दूर तक नहीं मिल रहे थे। कोई गाँव वाला उन्हें रसद देने के लिए तैयार न होता था। चार्ल्स वॉल लिखता है कि जो कोई श्रंगरेज़ों का काम करता था, देहाती उसके हाथ श्रौर नाक काट डालते थे या उसे मार डालते थे। इसके ऊपर जून की गरमी। नतीजा यह हुश्रा कि श्रंगरेज़ी कैम्प में हैज़े की वीमारी शुक्क होगई।

श्रव हम इलाहावाद सं हट कर सन् ५७ की राष्ट्रीय योजना के उद्भव स्थान कानपुर की श्रोर श्राते हैं। नाना

कानपुर श्रीर साहब, उसके दो भाई बाला साहब श्रीर वावा

साहव, नाना साहव का भतीजा राव साहव और

चतुर श्रज़ीमुद्धा ख़ाँ कानपुर में क्रान्ति के मुख्य नेता थे। इनके श्रतिरिक्त प्रसिद्ध मराठा सेनापित तात्या टोपे भी, जिसके श्रक्षुत पराक्रम का वर्णन श्रागे चल कर किया जायगा, उस समय बिठूर

पराक्षम का वर्णन आग चल कर निया जायगा, उस समय विश्रूर के दरवार में मौजूद था। सर ह्यू व्हीलर कानपुर की श्रंगरेज़ी सेना का सेनापति था। व्हीलर के अधीन तीन हजार देशो सिपाही

श्रीर लगभग एक सौ श्रंगरेज सिपाही थे। दिल्ली को स्वाधीनता का समाचार नाना साहब को १५ मई को मिला श्रीर सर ह्यू

व्हीलर को १ मई को। इस पर एक अंगरेज लेखक लिखता है—

"निस्सन्देह विप्नव के अत्यन्त आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक यह रहा
है कि भारतवासियों को दूर दूर के स्थानों की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं

की सूचना भ्रासन्त शीध भौर असन्दिग्ध रूप में मिसती रहती है। ख़बर से जाने वाले सुक्यकर इरकारे होते हैं जो असाधारण वेग के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान सन्देश से जाते हैं।"\*

दिल्ली की ख़बर के आते ही कानपुर शहर में हिन्दू और

मुसलमानों के बड़े बड़े जलसे होने लगे। छावनी

शहर में जलसे में सिपाहियों की गुन सभाय होने लगीं। स्कूलों,
बाज़ारों और सार्वजनिक स्थानों में आगामी स्वाधीनता संग्राम
की चरचा होने लगी। फिर भी नाना साहव ने ३१ मई तक चुप
रहने का निश्चय किया, और सर ह्यू व्हीलर ने गङ्गा के दिक्लन में
एक नया स्थान घेर कर किलेबन्दी ग्रुक की, ताकि आवश्यकता के
समय कानपुर के अंगरेज़ उसमें आअथ ले सकें।

लखनऊ से कुछ आर सेना ब्हीलर की सहायता के लिए पहुँच
गई। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय
नाना पर अंगरेज़ीं
तक भी अंगरेज़ों को नाना साहब पर पूर्ण
विश्वास था। ब्हीलर ने नाना साहब को
सन्देशा भेजा कि आप आकर कानपुर की रज्ञा करने में अंगरेज़ों
को मदद दीजिये। २२ मई सन् १०५७ को नाना साहब ने कुछ
सेना और दो तीपों सहित बिट्टर से निकल कर कानपुर नगर में
प्रवेश किया। ब्हीलर ने कम्पनी का ख़ज़ाना नाना साहब को सीप
दिया। नाना ने अपने दो सी सिपाही ख़ज़ाने पर पहरा देने के
लिये नियुक्त कर दिए।

Narrative of the Indian Revolt, p 33

कम्पनी की देशी सेना के दो मुख्य नेता थे, स्वेदार टीकार्सिह श्रीर स्वेदार शम्सुद्दीन जाँ। नाना साहब के दो मुख्य विश्वस्त सहायक ज्वालापसाद श्रीर मोहम्मदश्रली थे। इन चारों श्रीर नाना साहव श्रीर श्रज़ीमुल्ला जाँ में प्रायः किश्तियों में वैठकर गङ्गा के उत्पर दो दो बगढे गुन्न मन्त्रणाएँ हुआ करती थीं। सर ह्यू व्हीलर ने कम्पनी का मैगजीन भी नाना साहब की रहा में छोड़ दिया।

कानपुर के अन्दर उस समय अंगरेज़ इतना डरे हुए थे कि
रथ मई को रमज़ान के बाद की ईद थी। उसी
शंगरेज़ों में भय दिन मलका विकटोरिया की साल गिरह थी।
साल गिरह के उपलवा में सदा तोपों की सलामी दी जाती थी।
किन्तु २४ मई सन् १=५७ की कानपुर में इसलिए कोई तोप नहीं
श्लोड़ी गई कि उससे हिन्दोस्तानी सिपाही न मड़क उठै। एक
अंगरेज़ अफ़सर लिखता है कि जिस समय विभव की कोई भूठी
अफ़बाह भी नगर में उड़ जाती थी, तुरन्त शहर के सब अंगरेज़
भाग कर अपने बाल बच्चों समेत जनरस बहीसर के नए किसे में
जाकर जमा ही जाते थे।

४ जून की श्राधी रात को अचानक कानपुर की छावनी में तीन
फायर हुए। सिपाहियों को कान्ति भारम्भ करने
कानपुर की के लिए यही पूर्व निश्चित सूचना थी। सबसे
स्वाधीनता
श्रामे सूबेदार टीकासिंह घोड़े पर लपका। उसके
पीछे पीछे सैकड़ों सवार और हज़ारों पैदल मैदान में निकल श्राप।
पूर्व निश्चय के श्रानुसार कुछ ने श्रांगरेज़ी इमारतों को श्राम लगा

दी, कुछ दूसरों को सूचना देने के लिए गए और कुछ ने जगह जगह सं अंगरेज़ी भएडों को गिरा कर उनकी जगह हरे भएडे फहरा दिए। नवावगक्ष में नाना का ख़ेमा था। नाना के लियाही क्रान्तिकारियों के साथ मिल गए। ५ जून को सुवह तक अंगरेज़ी ख़ज़ाना और मेगज़ीन दोनों कान्तिकारियों के हाथों में आ गए। भारतीय सेना और नगर निवालियों ने मिल कर दिल्ली सम्राट के अधीन नाना साहव को अपना राजा चुना। फ़ौज के लिए अफ़सर और नगर के लिए शासक भी उसी समय चुने गए। ५ जून ही को हाथी के अपर दिल्ली सम्राट के साथ शहर तथा छावनी में निकाला गया।

नगर निवासियों ने बड़े हर्ष के साथ नाना की समस्त श्राज्ञाश्रों का पालन किया।

६ जून को सबेरे नाना ने जनरल व्हीलर को चेतावनी दी कि

श्राज श्राप किला हमारे सुपुर्द कर दीजिए,
श्रांगरेज़ी किले का
श्रांन्यथा शाम को किले पर हमला किया
मोहासरा

जायगा। उसी दिन शाम को कान्तिकारी सेना
ने श्रंगरेज़ी किले का मोहासरा शुरू कर दिया। कानपुर के प्रायः
समस्त श्रंगरेज़ स्त्रो, पुरुष श्रीर वरुचे उस समय इस किलं के
श्रांन्यर मौजूद थे।

नोटिस देने के बाद जो अंगरेज़ किसी कारण किले से बाहर रह गए या कानपुर शहर में मौजूद थे उन्हें मार डाला गया। नाना के साथ दोपों की कमी न थी। नाना की दोपों ने अब कानपुर के किले के अन्दर गील वरसाने शुक्त किए। किले के अन्दर अंगरेज़ इतनी तेज़ी के साथ मरने लगे कि लिखा है, उन्हें दफ़न करना तक किन हो गया। किले के अन्दर केवल एक कुआँ था। नाता की सेना ने उस पर इस ढक्क से गीले बरसाए कि अनेक अंगरेज़ पुरुष और स्त्री पानी न मिलने के कारण तहपने लगे। २१ दिन तक यह गोलावारी जारी रही। अनेक लोग जो गोलों से न मरं, पेचिस, बुख़ार और हैज़े का शिकार हुए। किले की दीवारों पर से कम्पनी को तोपें भी साहस और वैर्च के साथ अपना कार्य करती रहीं। विसवकारियों के पहरे के कारण अंगरेज़ों के लिए कोई सन्देशा बाहर मेज सकता अत्यन्त किन हो गया। किर भी कम्पनी का एक बफ़ादार हिन्दोस्तानी नौकर जनरल व्हीलर का सन्देशा लेकर लखनऊ पहुँचा। यह सन्देशा एक पद्मी के परों के नीचे वेंधा हुआ था। भाषा कुछ अंगरेज़ी, कुछ बातीनो और कुछ कात्सी मिली हुई थी। पत्र का शब्दार्थ केवल यह था—

"Help! Help!! Help!!! Send us help or we are dying! If we get help, we will come and save Lucknow!"

"मद्द ! मद्द !! मद्द !!! हमें मद्द भेजो, नहीं तो हम मर रहे है ! हमें मद्द मिल जाय तो हम आहर लखनऊ की बचा लेंगे !"

इस से किले के अंगरेज़ों की स्थिति का ख़ासा पता चलता है। दूसरी और नाना के गुप्तचर बड़ी सुन्दरता के साथ अंगरेज़ी किले के अन्दर की ख़बरें नाना को ला लाकर देते थे। जव कि श्रंगरेज़ी कैम्प की यह हालत थी, नाना के पास चारों

स्रोर के ज़र्मीदारों की स्रोर से धन स्रोर जन नाना को सहायता दोनों की सहायता धड़ाधड़ चली स्रा रही थी।

नाना श्रीर उसके साधियों का उत्साह बढ़ा हुत्रा था। नाना के श्रधीन इस समय करीब चार हज़ार सेना थी।

कानपुर की हिन्दू श्रौर मुसलमान स्त्रियाँ उस समय श्रपने

वरों से निकल निकल कर गोला बाह्नद इधर

क्रान्ति में कानपुर उधर ले जाने, सौनिकों को भोजन पहुँचाने श्रौर की स्त्रियों ठीक श्रंगरेज़ी किले की दीवार के नीचे

का भाग तोपचियों को मदद देने का काम कर रही थीं।

इन सब स्त्रियों में उस समय कानपुर की एक वेश्या अज़ीज़न का

नाम श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। एक इतिहास लेखक लिखता है कि यह

श्रज़ीज़न हथियार बाँधे हुए बोड़े पर चढ़ो हुई विजली की तरह शहर को गलियों और छावनी में दौड़ती फिरती थी। कभी वह

गिलयों के अन्दर थके हुए और घायल सिपाहियों को दुध और

मिठाई बाँटती थी, श्रौर कभी श्रंगरेज़ी किले की ठीक दीवार के नीचे लड़ने वालों के हौसले बढ़ाती थी।

ठीक उस समय जब कि श्रंगरेज़ी किले का मोहासरा जारी

था,नाना ने शहर के शासन का पूरा प्रबन्ध किया। नाना का शासन शहर के प्रमुख लोगों को जमा करके उनके बहुमत

शहर के प्रमुख लोगों को जमा करके उनके बहुमत प्रवन्ध से हुलाससिंह नामक एक मनुष्य को मुख्य

न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फ़ौज को रसद पहुँचाने का काम

मुक्तदमों के लिए ज्वालाप्रसाद, त्र्यज्ञीमुल्ला ख़ाँ और वाबा साहव की एक श्रदालत कायम की गई। इतिहास लेखक टॉमसन लिखना

है कि श्रपराधियों को कड़े दगड़ दिए जाते थे और नगर में पूरी

१= जून ब्रौर २३ जून को दो गहरे संग्राम हुए । श्रन्त में कोई

मुल्ला नामक एक मनुष्य के सुपूर्व कर दिया गया। दीवानी के

तरह श्रमन चैन था।\*

चारा न देख २५ जून सन् १८५७ की जनरल ग्रंगरेज़ी किले पर सुलह का सन्दा भगड़ा गाड़ दिया। तुरन्त नाना साहब ने लड़ाई बन्द कर दी। इसके साथ ही नाना ने एक पत्र जनरल

"मलका विकटोरिया की प्रजा के नाम—जिन जोगों का उलहोज़ी की नीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, और जो इधियार रख देने और आत्म समर्पण कर देने के जिए तैयार हैं उन्हें सुरचित इजाहाबाद पहुँचा दिया जायगा।"

२६ तारीज़ की दोनों श्रोर के प्रतिनिधियों में वात चीत हुई। इस बातचीत के सम्बन्ध में यह एक बात भ्यान देने योग्य है कि यद्यपि श्रजीमुल्ला ख़ाँ श्रंगरेज़ी भाषा का विद्वान था फिर भी ज्योंही

यधाप अज्ञानुल्ला खा अगरजा माना का विद्वान या किर मा स्थाहा श्रंगरेज प्रतिनिधि ने श्रंगरेजी में वात चीन प्रारम्भ की, श्रजीमुझा ने पतराज किया। उसने श्रंगरेज प्रतिनिधियों को विवश किया

व्हीतर के पास भेजा जिसमें तिखा था:--

<sup>\*</sup> The Story of Caunpore, by M Thompson

जायगा ।

कि सारी वातचीत हिन्दोस्तानी में की जाय; श्रौर हिन्दोस्तानी में ही वान स्रीत हुई।

अन्त में किले के अन्दर के सब अंगरेज़ों ने अपने आपको नाना

शस्त्र श्रीर ख़जाना नाना के इवाले कर दिया गया। नाना की तरफ़ सं वादा किया गया कि सब श्रङ्गरेज़ों को किश्तियों में बैठाकर श्रीर मार्ग के लिए रसद देकर इलाहाबाद भेज दिया

कं सुपूर्व कर दिया। किला, तोपखाना श्रौर भीतर के तमाम श्रस्त

उसी रात को चालीस किश्तियों का इन्तजाम कर दिया गया।

उनमें रसद का सामान रख दिया गया। २७ सतीचौरा घाट तारीख़ को सबेरे ब्राङ्गरेजी भएडा किले पर से का हत्याकारड

उतार दिया गया । सम्राट बहादुरशाह का मराडा उसकी जगह फहराने लगा श्रीर सब श्रङ्गरेजों को हाथियों श्रीर पालकियों में वैठा कर किले से डेढ़ मील दूर सतीचौरा घाट पर पहुँचा दिया गया।

किन्तु इस बीच इलाहाबाद श्रीर उसके श्रास पास के इलाक़े से श्रसंख्य मनुष्य जिनके घर द्वार, सम्बन्धियों श्रीर बाल बच्चों की जनरल नील के सिपाहियों ने जला कर ख़ाक कर दिया था,

कानपुर नगर में श्रा श्राकर एकत्रित हो रहे थे। इन लोगों के वयानी श्रीर इलाहावाद में कम्पनी की सेना के श्रत्याचारों को सुन सुन

अरि इलाहाबाद म कम्पनी की सेना के अत्याचारों को सुन सुन कर कानपुर की जनता और वहाँ के देशा सिपाहियों का क्रोध भड़क रहा था। २७ जून को सबेरे दस बजे किश्तियाँ सतीचौरा बार सं चलने वाली थीं। नाना उस ममय अपने महल में था।

बाट पर सिपाहियों श्रोर जनता की भीड़ थी। कहा जाता है कि क्रोध सं उन्मत्त सिपाहियों में से किसी एक ने पहले करनल इंबर्ट पर हमला किया। तुरन्त मार काट शुरू हो गई, करीब करीब समस्त श्रंगरेज इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि ज्योंही नाना को इसका समाचार मिला, उसने नुरन्त आज्ञा भेजी कि- "अङ्ग रेज पुरुषों को मारो, किन्तु बच्चों और स्त्रियों को कोई हानि न पहँचात्रो !"⊛ नाना की आज्ञा के पहुँचते ही १२५ स्रंगरेज स्त्रियाँ श्रीर वच्चे फैद करके सीटाकोठी पहुँचा दिए गए। श्रङ्गरेज पुरुषों को लाइन बाँध कर सतीचौरा घाट पर खड़ा किया गया। उनमें से एक ने जो शायद पादरी था, प्रार्थना की कि मरने से पहले मुक्ते इजाज़त दी जाय कि मैं अपने भाइयों को इजील में से कुछ ईश्वर प्रार्थना पढ़ कर सुना दूँ। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गर्ड । कव वह ईश्वर प्रार्थना कर चुका तो हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने समस्त श्रंगरेज़ीं के सर तलवार से कुलम कर दिए। श्रंगरेज़ पुरुषों में से केवल चार एक किश्ती में बैठकर भाग निकले। इस प्रकार ७ जून को कानपुर के अन्दर, जो क्रीव एक हजार अंगरेज़ थे, उनमें से २७ जून की शाम को केवल चार आदमी अपनी फुरती से श्रोर १२५ स्त्रियाँ श्रौर वब्चे नाना की उदारता से जिन्दा वचे।

<sup>\*</sup> Forrest's State Papers, also Kaye and Maileson's Indian Muting vol 11, p 258.

<sup>4</sup> Kaye and Malleson's Indian Muting, vol 11, p 263

इसमें सन्देह नहीं सतीचौरा घाट का हत्याकाएड किसी तरह भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। निःशस्त्र लोगों पर वार करना युद्ध के सदाचार में भी समतव्य नहीं है। इसके श्रतिरिक्त नाना ने

इन लोगों से प्राणदान का वादा कर लिया था। दूसरी श्रोर हमें यह स्मरण रखना होगा कि स्तोचौरा घाट के श्रत्याचार की

जिम्मेदारी एक दर्जे तक जनरता नील और उसके साथियों के उन कहीं श्रधिक वीभत्स अत्याचारों पर है, जिन्होंने कानपुर के हिन्दो-स्तानी सिपाहियों के मस्तकों की ठिकाने रहने नहीं दिया।

नाना ने क़ैदी श्रंगरेज स्त्रियों श्रार बच्चों के साथ जिस प्रकार

केंदी श्रंगरेज़ स्त्रियों के प्रति

ास्त्रयाक प्रात नानाका स्थवहार का व्यवहार किया उसके विषय में स्रनेक भूठी स्रफ़वाहें उन दिनों इंगलिस्तान स्रौर भारत में उड़ाई गई'। हम इन स्रफ़वाहों को दोहराना

उचित नहीं समभते। इतना कह देना काफ़ी है कि बाद में श्रंगरेज़ीं ही का एक कमीशन इन इलज़ामों की जाँच

करने के लिए नियुक्त हुन्ना। इस कमीशन ने पूरी जाँच के बाद फ़ैसला दिया कि पूर्वोक्त तमाम अफ़वाहें बिलकुल भूठी थीं।"\* जस्टिन मैकार्थी इन अफवाहों के विषय में लिखता है—

"तोगों की कोधारित को इस तरह की अफ़वाहें उडा उड़ा कर भड़काया गया कि आम तौर पर स्त्रियों की बेड्ज़्ज़ती की गई और निदंयता के साथ

गया कि श्राम तौर पर स्त्रियों को बेइज़्ज़ती की गई श्रीर निद्यता के साथ उनके श्रंग भंग किए गए। सौभाग्यवश ये ऋक्षवाहे ऋडी थीं × × सच

<sup>\*</sup> Muir's Report and Wilson's Report. Also Kaye and Malleson's Indian Mutiny, vol 11, p. 267

## प्रतिकार का प्रारम्भ

यह है कि सिवाय उनसे नाज विसवाने के श्रीर किसी तरह का भी अपमान श्रंगरेज़ कियों का नहीं किया गया। × × सामान्य श्रयों में किसी स्त्री पर श्रत्याचार नहीं किया गया। न किसी श्रंगरेज़ स्त्री के कपड़े उतार गए, न किसी की वेइज़्ज़ती की गई श्रीर न जान बूफ कर किसी की श्रंग भंग किया गया। 11%

इतना ही नहीं, सतीचौरा घाट के हत्याकाएड की ग्रुक की गड़वड़ में कुछ हिन्दोस्तानी सिपाही चार श्रंगरेज़ स्त्रियों की पकड़ कर से गए थे। समाचार पाते ही नाना ने तुरन्त उन सिपाहियों की कड़ा दएड दिया श्रौर चारों श्रंगरेज़ स्त्रियों को उनसे वापन से सिया। †

क़ैदी स्त्रियों श्रीर बच्चों के साथ नाना का व्यवहार श्रत्यन्त उदार था। उन्हें खाने के लिए चपाती श्रीर गोश्त दिया जाता था। कोई कड़ी मेहनत उनसे न ली जाती थी। वच्चों को दूध मिलता था श्रीर दिन में तीन तीन बार उन्हें हवा खाने के लिए बाहर श्राने की इजाज़त थी। स्वयं जनरल नील श्रपनी रिपोर्ट में लिखता है—

"शुरू में उन्हें बुरा खाना दिया गया, किन्तु बाद में उन्हें श्रच्छा खाना

<sup>\* &</sup>quot;The elementary passions of manhood were inflamed by the stories, happily not true, of the wholesale dishonour and barbarous mutilation of women. As a matter of fact, no indignities, other than that of the compulsory corn grinding, were put upon the English ladies. There were no outrages, in the common acceptation of the term, upon women to English women were stripped or dishonoured, or purposely mutilated—History of Our Own Times, vol. 11, by Justin Mc Carthy

<sup>+</sup> Sir George Trevelyan's Campose p 299

दिया जाने स्नगा, साफ कपड़े भिलाने लागे और ख़ित्मत के खिए नौकर दे दिए गए।''\*

इनमें से कंवल कुछ स्त्रियों की अपने खाने भर के लिए थोड़ा सा आटा पीसना पड़ता था।

श्रव इम इन श्रंगरेज़ कैंदियों से इट कर कानपुर के शेष वृत्तान्त की श्रोर श्राते हैं।

२= जून सन् १=५७ को कानपुर नगर, छावनी और श्रास पास के इलाके पर से अंगरेजी राज के समस्त चिन्ह पेशवा नावा विटाने के पश्चात नाना साहब ने एक बड़ा साहब का दरबार वरबार किया। छै पलटन पैदल, दी पलटन सवार, अनेक जमींदार और असंख्य जनता इस दरवार में उपस्थित थीं। सब से पहले सम्राट बहादुरशाह के नाम पर १०१ तीपीं की सलाग्री हुई। इसके वाद २१ तोपों की सलामी नाना साहब की हुई। नाना साहब ने सिपाहियों श्रौर जनता की धन्यवाद दिया। एक लाख रुपय वतीर इनाम के फीज में बाँटे गए। दरबार के बाद नाना साहव कानपुर से बिठ्ठर गया। विठ्ठर में पहली जुलाई सन १८५७ को नाना लाहब धन्धपन्त विधिवत पेशवा की गही पर बैठा। इस प्रकार सन् १८५७ के विश्व में चर्ग भर के लिए पेशवा को मत्राय सत्ता फिर सं जीवन लाभ करती हुई दिखाई देने लगी।

<sup>\* &</sup>quot;At first they were badly fed but afterwards they got better food and lean cothing and servants to wait upon "-General Neill's Report



नाना साहव । से जो नवात्र-श्रवध के चित्रकार मि० बीची ने सन् १८ में बिट्टर जाकर खींचा था।

to n A Narrative of the Indian Revolt, London 1858.

. 👼

...

१ दे

हा

ਗੋ

एक पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है कि किस प्रकार लार्ड

भोंसी श्रीर रानी लच्मीबाई डलहोज़ी ने राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र वालक दामोदर राव के उत्तराधिकार को नाजायज़ कह कर भाँसी की रियासन को

जबरद्स्ती कम्पनी के राज में मिला लिया था।

की रियासत के कम्पनी के राज में मिलाप जाने का पलान प्रकाणित हुन्ना। समस्त प्रजा में इससे घोर ऋसन्तोष उत्पन्न हो गया। विधवा रानी लक्ष्मीवाई ने, जिसकी ऋायु उस समय केवल १० वर्ष

गंगाधरराय की मृत्यु के बाद १३ मार्च सन् १८५४ को आँकी

विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसकी आयु उस समय केवल १० वर्ष की थी और जिसने अपने वालक पुत्र की ओर से आश्चर्यजनक योग्यता के साथ राज का सारा कार्य सँभाल लिया था, पतराज़

किया। किन्तु कोई सुनाई न हो सकी। इतना ही नहीं, राजा गंगाधरराव मरते समय करीव साढ़े चार लाख रुपए के जवाहरात

श्रीर ढाई लाख रुपए नकद छोड़ गया था। लॉर्ड डलहीज़ी ने इस समस्त सम्पत्ति को ज़बरदस्ती छीन कर यह कह कर कम्पनी के

ख़ज़ाने में जमा कर लिया कि जब दामोदरराव बालिग़ होगा तो यह धन उसे दे दिया जायगा। डलहौज़ो ने स्पष्ट लिखा कि दत्तक पुत्र को बालिग़ होने पर पिता की इस निजी सम्पत्ति को प्राप्त करने का ऋधिकार होगा, किन्तु गद्दी का कभी नहीं।

रानी लक्ष्मीबाई को इस समस्त सम्पत्ति और राज के वदले

<sup>\*</sup> Thans: Papers 1858. p. 31

मे पाँच हज़ार रुपए मासिक ऐनशन देने का बादा किया गया।

रानी खचमीबाई पर श्रारोप रानी ने तिरस्कार के साथ श्रस्वीकार किया। विधवा रानी के साथ एक इससे भी कहीं श्रिधिक श्रन्याय किया गया। इतिहास लेखक

सर जॉन के लिखता है—

"उस पर दोषारोपण किए गए, क्योंकि हम लोगों में यह एक रिवाज है कि × × पहले किसी देशी नरेश का राज ले लेसे हैं और फिर पद-च्युत नरेश या उसके उत्तराधिकारी की सूठी जुराह्यों करने लगते हैं। कहा गया कि रानी जक्सीबाई केवल बच्ची है और दूसरों के प्रभाव में रहती है। यह भी कहा गया कि रानी को नशे का व्यसन है। यह बात कि रानी केवल बच्ची नहीं है उसकी बातचीत से पूरी तरह साबित है; और उसके नशा करने की बात बिलकुल सूठी करुपना मालुम होती है।" क्ष

निस्सन्देह किसी भी मनुष्य के साथ और विशेषकर किसी स्त्री के साथ इससे बढ़ कर अन्याय नहीं किया रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तिगत चरित्र का चरित्र के विषय में हम केवल एक विद्वान अंगरेज़ की

राय श्रोर उद्भृत करते हैं, जो उस समय लक्ष्मीबाई के रहन सहन "Evil things were said of her, for it is a custom among us odisse quern caesers—to take a Native ruler's kingdom and then to revile the

deposed ruler or his would be successor. It was alleged that the Rani was a mere child under the influence of others, and that she was much given to intemperance. That she was not a mere child was demonstrated by her conversation, and her intemperance seems to be a myth. "—Sir John Kaye's History of the Sepoy War, vol in, pp 361-62.

इत्यादि सं पूरी तरह परिचित था। मेजर मैलकम ने १६ मार्च सन् १८५५ को गवरनर जनरल के नाम एक सरकारी पत्र में लिखा - "रानी का चरित्र अत्यन्त उच्च है श्रीर भाँसी में हर मनुष्य

उसं अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखता है।"

उस समय के समस्त इतिहास सं साबित है कि लक्ष्मीवाई वास्तव में श्रत्यन्त सुचरित्र, योग्य, वीर श्रीर श्रसाधारण बुद्धि की स्त्री थी। 🕆 युद्धविद्या में वह अत्यन्त निपुण थी। उसके माता पिता विठर में पेशवा के दरबार में रहा करते थे। लिखा है कि बिठ्ठर के टरबार में कुमारी लक्ष्मीबाई अत्यन्त सर्विषय थी। छोटो श्रायु में ही वह निशानेबाज़ी श्रीर शस्त्रों के उपयोग में श्रत्यन्त निपुण हो गई थी। सात वर्ष की श्रल्पावस्था में वह घोड़े को बड़ी दत्त सवार थी श्रीर प्रायः नाना साहब श्रीर उसके भाइयों के साथ शिकार के

बीर लक्ष्मीबाई भाँसी की गद्दी के इस अपमान और भाँसी की प्रजा के साथ इस श्रन्याय को सहन न कर रानी लच्मीबाई के सकी। सन् ५७ के स्वाधीनता संग्राम की वह एक

नेतस्य में स्वाधीन

लिए जाया करती थी।

मुख्यतम नेत्री थी। पूर्व निश्चय के श्रदुसार ४ कॉसी जुन सन् १=५७ को भाँसी में क्रान्ति प्रारम्भ हुई।

कम्पनी की सेना सन् १ ⊭५४ के पलान के वाद ही आँसी पहुँच

<sup>. .</sup> bears a very high character and is much respected by every

ore at Jhansi "-Jhansi Papers, p. 28

<sup>+</sup> D. B. Parasnis' Life of Lakshmi Bai.

चुकी थी और कम्पनी का राज क़ायम हो चुका था। ४ जून की सब से पहले १२ नं० दंशी पलटन के हवलदार गुरुबज़्श सिंह ने किलं के मैगज़ीन और ख़ज़ाने पर क़ब्ज़ा कर लिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने महल से निकल कर शस्त्र धारण कर स्वयं क्रान्तिकारी सेना का सेनापतित्व प्रहण किया। उस समय लक्ष्मी

बाई की आयु केवल २१ वर्ष की थी। ७ जून की रिसालदार काले खाँ श्रीर तहसीलदार मोहम्मद्दुसेन ने रानी की श्रोर से किल पर हमला किया। किले के श्रन्दर की हिन्दोस्तानी संना ने भी साथ दिया। = जून को कहा जाता है कि रिसालदार काले ज़ाँ की श्राज्ञा सं किले के अन्दर के ६७ श्रंगरेज़, जिनमें पुरुष, स्त्रियाँ श्रीर बच्चे शामिल थे, करल कर दिए गर्य। इतिहास लेखक लर जॉन के लिखता है कि इस हत्याकागड से रानी लक्ष्मीबाई का कोई सम्बन्ध न था, न उसका कोई आदमो मौके पर मौजूद था और न उसने इसकी इजाजत दी थी। \* अन्त में उसी दिन भाँसी पर से कम्पनी का राज हटा दिया गया। बालक दामोदर के वली की हैसियत से रानी लक्ष्मीबाई फिर से भाँसी की गद्दी पर बैठी। कम्पनी के भएडे की जगह दिल्ली सम्राट की पताका भाँसी के किले पर फहराने लगी। सारी रियासत में ढिंढोरा पिटवा दिया गया --"क़ल्क ख़ुदा का, मुलक बादशाह ( श्रर्थात् विल्ली के बादशाह ) का, हुकुम रानी लक्ष्मीवाई का।"

सन् ५७-५८ के सबसे अधिक भयङ्कर संग्राम अवध की भूमि

<sup>\*</sup> History of the Sepoy War, by Sir John Kaye, vol. ii, p. 369

पर लड़े गए। अवध की सल्तनत के अंगरेज़ी राज में मिलाए जाने
और अवध निवासियों के दुखों और शिकायतों
अवध निवासियों के दुखों और शिकायतों
अवध में कान्ति
का वर्णन एक पिछले अध्याय में किया जा
खी तैयारो
चुका है। अवध के ज़मींदारों, वहाँ की पुलिस,
वहाँ की फ़ौज और करीव करीव समस्त जनता ने स्वाधीनता के
उस महायुद्ध की सफलता पर अपना सर्वस्व लगा दिया था।
वास्तव में क्रान्ति की तैयारी कहीं भी इतनी अच्छी न थी जितनी
अवध में। हज़ारों मौलवी और हज़ारों पिएडत एक एक वारग और
एक एक गाँव में आगामी युद्ध के लिए लोगों को तैयार करते

सर हेनरी लॉरेन्स अवध का चीफ़ कमिश्नर था। लखनऊ छावनी के कुछ सिपाही मङ्गल पाँडे की फाँसी सात नम्बर पलटन के बाद अपने आपको न रोक सके। मई के अस विहीन प्रारम्भ में वहाँ पर अंगरेज़ों के कुछ मकान जला दिए गए। चार्ल्स वॉल लिखता है कि ३ मई को सात नम्बर

पलटन के सात उच्छुङ्कल सिपाही लैफ्टिनेएट मीकम के ख़ेमें में पहुँचे और कहने लगे—"हमें श्रापसे कोई ज़ाती अगड़ा नहीं, किन्तु श्राप फ़िरङ्की हैं इसलिए हम श्रापको मार डालेंगे।" भयभीत

किन्तु चतुर लेफ्टिनेस्ट ने उनसे दया की प्रार्थना की और कहा— "मुक्त एक ग्रीव श्रादमी को मारने से श्रापको क्या लाभ होगा, श्रापकी शत्रुता तो इस राज से है।" सिपाहियों ने दया में श्राकर

उसे छोड़ दिया, किन्तु यह समाचार तुरन्त सर हेनरी लॉरेन्स

फिरते थे।

द्रवार

तक पहुँचा। उसने एक चाल से सात नम्बर पलदन के हथियार रखालिए।

१२ मई को सर हेनरी लॉरेन्स ने एक बहुत बड़ा दरबार किया.

जिसमें उसने हिन्दोस्तानी जवान में एक जोर-हेनरी जॉरेन्स का दार वक्ता दी। इस वक्ता में उसने हिन्दू

ब्रौर मुसलमान सिपाहियों को कम्पनी सरकार की वकादारी का महत्व दर्शाया। उसने मुसलमान सिपाहियों से

कहा कि पञ्जाब में महाराजा रणजीतसिंह ने इसलाम धर्म की कितनी तोहीन की थी, और हिन्दुओं को याद दिलाया

कि सम्राट श्रौरङ्गजेब ने हिन्दू धर्म पर किस तरह कठार चलाया था, श्रौर दोनों को बतलाया कि केवल श्रंगरेज ही एक उसरे से

तुम्हारी रज्ञा कर सकते हैं। इसके बाद उसने श्रपने ख़ैरख़ाह सिपाहियों को दुशाले, तलवारें श्रौर पगड़ियाँ इनाम में दीं। किन्तु

इन सब बातों का प्रभाव और श्रधिक बुरा हुआ । हिन्दू और मुसलमान सिपाहियों को श्रौर पूरी तरह दिखाई दे गया कि

श्रंगरेज़ किस प्रकार हमें पुराने भगड़ों की याद दिला कर श्रीर एक दूसरे से लड़ाकर दोनों को पराधीन वनाए रखना चाहते हैं। १३ मई को मेरठ के विसव का समाचार लखनऊ पहुँचा। १४

मई को दिल्ली की स्वाधीनता की ख़बर त्राई। लॉरेन्स की

सर हेनरी लॉरेन्स ने त्रव लखनऊ शहर के किलेबन्दी निकट दो स्थानों में ख़ास तौर पर किलेबन्दी

शुरू कर दी, ताकि आवश्यकता के समय लखनऊ के आंगरेज इनमें

त्राश्रय ले सर्के—एक मच्छीसवन और दूसरे रेजिडेन्सी। लखनऊ की समस्त श्रंगरेज़ स्त्रियाँ और वच्चे इन स्थानों में पहुंचा दिए गए और समस्त श्रंगरेज़ पुरुषों को फ़ौजी कवायद सीखने का हुकुम हो गया।

ने विशेष दूत भेज कर नैपाल दरबार के प्रधान नैपाल से मदद मन्त्री सेनापति जङ्गबहादुर से प्रार्थना की कि की प्रार्थना आप इस आपत्ति में सेना से अंगरेज़ों की

श्रवध की सरहद नैपाल से मिली हुई है। सर हेनरी लॉरेन्स

सहायता कीजिये।

ठीक २० मई की रात को ६ वजे छावनी की तोप छुटी। क्रान्ति के प्रारम्भ होने का यही चिह्न नियत था। सबसे क्रान्ति का प्रारम्भ पहले ७१ नम्बर पलटन की वन्दूकों की आवाज़ सुनाई दी। अंगरेजों के बँगले जला दिए गए। जी अंगरेज मिला,

सुनाइ दा। अगरजा क वगल जला दिए गए। जा अगरजा मिला, मार डाला गया। ३१ मई को सवेरे हेनरी लॉरेन्स ने कुछ गोरी सेना श्रीर ७ नम्बर देशी सवार पलटन साथ लेकर विम्नवकारियों पर हमला किया। उस समय तक ७ नम्बर पलटन अंगरेज़ों की ओर थी,

किन्तु मार्ग ही में इस पलटन ने भी कम्पनी का भएडा फेंक कर हरा भएडा हाथ में ले लिया। लॉरेन्स को उन्हें छोड़ कर श्रपने थोड़े से श्रंगरेज सिपाहियों सहित रेजिडेन्सी में श्राकर शरण लेनी

से श्रंगरेज़ सिपाहियों सहित रेजिड़ेन्सी में आकर शरण लेनी पड़ी। ३१ मई की शाम तक ४८ और ७१ नम्बर पैदल और ७ नम्बर सवार और अन्य देशी पलटनों में भी स्वाधीनता का इरा भएडा

फहराने लगा।

लखनऊ से क़रीब ५० मील उत्तर-पश्चिम में सीतापुर है। वहाँ

पर कम्पनी की तीन देशी पलटनें थीं। ३ जून सीतापुर की को इन पलटनों ने कम्पनी का अरुडा फेंक कर

हरा भएडा हाथ में ले लिया। उन्होंने ख़ज़ाने

पर क़ब्ज़ा कर लिया और जो अंगरेज़ मिला उसे मार डाला। कहा जाता है कि २४ अंगरेज़ सीतापुर में मारे गए और कुछ ने आस पास के ज़मींदारों के यहाँ जाकर पनाह ली।

सीतापुर को स्वाधीन करने के वाद वहाँ के सिपाही फ़र्रु ख़ा-बाद पहुंचे। कम्पनी ने फ़र्रु ख़ाबाद के नवाक

फ्ररेंद्राबाद की स्वाधीनता

तफ़ज़लहुसेन ख़ाँ को गद्दी से उतार दिया था। फ़र्रु ख़ाबाद के क़िले में बहुत से श्रंगरेज़ीं

ने पनाह ले रक्की थी। एक ख़ासे ज़बरदस्त संग्राम के बाद क्रान्तिकारियों ने फ़र्र ख़ाबाद के किले पर क़ब्ज़ा कर लिया, वहाँ के समस्त अंगरेज़ों को मार डाला और पदच्युत नवाब को फिर से वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया। पहली जुलाई तक फ़र्र ख़ाबाद की रियासत में एक भी अंगरेज़ बाक़ी न था।

मोहम्मदी, मालन, वहरायच, गाँडा, सिकरोरा, मेलापुर इत्यादि श्रास पास के समस्त इलाक़े १० जून

श्रवध की स्वाधीनता

सन् ५७ तक पूरी तरह आज़ाद हो गए। स्थान स्थान पर अनेक अंगरेज़ मारे गए, अनेक भाग

निकले, और कुछ को आस पास के ज़र्मीदारों ने अपने यहाँ

शरण दी।

यह वात ख़ास तौर पर भ्यान देने योग्य है कि अवध के जिन ज़र्मादारों और ताझुक़ेदारों ने इस अवसर पर स्वाधीनता के संग्राम में खुले भाग लिया, उनमें से अनेक ने अपने महलों के अन्दर अंगरेज़ अफ़सरों और वच्चों को पनाह देने में बड़ी उदारता दिखलाई। इस समय के बचे हुए अनेक अंगरेज़ों के पत्रों और रिपोटों में इसका जिक आता है।

श्रवध के पूर्वी भाग में फ़ैज़ाबाद का नगर सद से मुख्य था।

सर हेनरी लॉरेन्स ने स्वीकार किया है कि फ़ैज़ा-मौलवी वाद ज़िले के तालुक़ेदारों के साथ अंगरेज़ों ने अहमदशाह भारी अन्याय किया था। कुछ की पूरी जागीरें

की गिरफ़तारी नारा अन्याय किया था। कुछ का पूरा जानार ज़ब्त कर ली गई थीं और कुछ के आधे गाँव छीन

लिए गए थे। \* मौलवी श्रहमद्शाह, जिसका कुछ परिचय हम ऊपर

दं आए हैं, इन्हीं पदच्युत ताझुक़दारों में से था। अवध की सल्तनत के छिनने के समय से मौलवी अहमदशाह ने अपना सारा समय इस स्वाधीनता महायुद्ध की तैयारी में लगा रक्खा था। फ़ैंजाबाद से लखनऊ और आगरे तक वह वराबर दौरे करता रहता था। कान्ति पर उसने अनेक वक्ताएँ दीं और अनेक पत्रिकाएँ लिखीं।

क्रान्त पर उसन अनक बकुताय दा आर अनक पानकाय जिला। अंगरेज़ों को जब इसका पंता चला, उन्होंने मौलवी श्रहमदशाह की गिरफ़ारी की स्राज्ञा दी। अवध की पुलिस ने उसे गिरफ़ार

करने से इनकार किया इसलिए फ़ौज भेजनी पड़ी। श्रहमदशाह पर बगावत का मुक़दमा कायम किया गया। उसे फाँसी का हुकुम सुना दिया गया, और फाँसी की तारीख़ तक के लिए फ़ैज़ावाद जेल में वन्द कर दिया गया :

में लियो श्रहमद्शाह की गिरफ्तारी ने फ़ैज़ाबाद के इलाक़े भर में श्राग लगा दी। फ़ैज़ाबाद के शहर में उस फैज़ाबाद की समय दो पैदल पलटन, कुछ सवार श्रीर कुछ स्वाधीनना तोपज़ाना था। तुरन्त फ़ैज़ाबाद के सिपाहिशों

श्रीर जनता ने मिल कर श्राज़ादी का भएडा खड़ा कर दिया। परेड के ऊपर देशी सिपाहियों ने अपने अंगरेज़ अफ़सरों से साफ़ कह दिया कि इस समय के बाद हम केवल अपने हिन्दोस्तानी अफ़सरों की आज्ञा मानेंगे। सुबेदार दलीपसिंह ने फ़ौरन आगे वह कर तमाम अंगरेज अफ़सरों को कैंद्र कर लिया। जेलखाने की दीवारें तोड़ दी गई। मौलवी अहमदशाह की बेड़ियाँ काट डाली गईं। फ़्रीज़ावाद के समस्त सिपादियों और जनता न मौलवी श्रहमद-शाह को अपना नेता चुना। मौलवी अहमदशाह ने फैजावाद कं सारे अंगरेज़ों को लिख भेजा कि आप सब लोग फ़ौरन् फ़ैज़ाबाद छोड़ दीजिए। उसने सब अंगरेज़ों को किश्तयों में बैठा कर फ़ैज़ावाद से रवामा कर दिया। उन्हें मार्ग के लिए खाने पीने का सामान और कुछ सफ़र ख़र्च तक दे दिया गया। फ़ैज़ाबाद शहर में शान्ति कायम कर दी गई। 8 जून को सुवह शहर श्रौर श्रास पास के इलाक़े में पलान कर दिया गया कि कम्पनी की हुक्मत ख़त्म हो गई श्रौर वाजिदश्रली शाह की हुकूमत फिर से कायम हो गई।

शाहगत्र के तात्त्तुक्रेदार राजा मानसिंह की इससे पूर्व
भालगुज़ारी के कुछ भगड़े में श्रंगरेज़ केंद्र कर
फ्रेज़ाबाद
को श्राहिसातमक
कान्ति
की इजाजत से २६ श्रंगरेज क्रियाँ श्रीर वर्चो

को अपने किले के अन्दर अन्त तक सुरचित रक्खा। मौलवी अहमदशाह की आज्ञा के अनुसार ख़ास फ़ैज़ाबाद के शहर में एक भी अंगरेज़ नहीं मारा गया।

फ़ैंज़ावाद के बाद ६ जून को सुलतानपुर और १० जून को सालोगी में स्वाधीनता का भएडा फहराने लगा। सुबतानपुर की सालोगी के ज़मींदार सरदार रुस्तमशाह और स्वाधीनता काला के राजा हनुमन्तसिंह होगों ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि विना अंगरेज़ी राज को हिन्दोस्तान से निकाले विश्राम न लेंगे। फिर भी इन दोनों भारतीय नरेशों ने श्राश्रित श्रंगरेज़ों और उनके बाल बच्चों के साथ श्रसाधारण उदारता का व्यवहार किया।

राजा हनुमन्तसिंह के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है—

शजा हनुमन्तर्सिह "इस उदार राजपूत की अधिकांश जागीर श्रंगरेज़ीं की नई लगान पद्धति के कारण श्रीनी जा चुकी थी। वह इस अन्याय और अपमान को बहुत महस्स करना था। फिर भी वह स्वभाव से इतना उदार था कि जिस कीम ने उसको करीब करीब बरबाद कर दिया था उस श्रीम के भागे हुए अफसरों के साथ वह वैसा ही बरताव करता या जैसा किसी भी
दुखित मनुष्य के साथ। उसने मुसीवत में उनकी सहायता की, उसने उन्हें
उनके स्थानों तक सुरिवत पहुँचा दिया। किन्तु जब विदा होते समय कसान
वैरो ने राजा हनुमन्तिसह से कहा कि—'मुक्ते आशा है, आप इस विप्रव के
शान्त करने में अंगरेओं को महद देंगे' ती राजा हनुमन्तिसह सीधा खड़ा हो
गया और बोला—'साहब, तुम्हारे मुक्क के लोग हमारे मुक्क में मुस आप
और उन्होंने हमारे वादशाह (वाजिदश्वली शाह) को निकाल दिया। तुमने
अपने अफसरों को ज़िलों में भेजा ताकि वे पुराने रईसों और ज़मीदारों के
पट्टों की जाँच करें। एक बार में तुमने मुक्ते वे सब ज़मीनें छीन खीं जो
अनन्त काल से सेरे कुटुम्ब में चली आती थीं। मैने सह लिया। अचानक
तुम पर आक्रत आदे, तुमने मुक्ते बरवाद किया था और तुम मेरे ही पास आप।
मैंने तुम्हें बचा दिया। किन्तु अब—अब में खपनी सेना जमा करके लखनऊ
जा रहा हूँ और तुम्हें मुक्क से बाहर निकालने की कोशिश कर्षेगा।' "%

इतिहास से पता चलता है कि उस समय अवध के अन्दर अनेक ही हिन्दू और मुसलमान इनुमन्तसिंह मौजूद थे, जिनमें जितना ज़बरदस्त स्वाधीनता का प्रेम था उतनी ही ज़बरदस्त वीरोचित उदारता भी थी।

सारांश यह कि ३१ मई और १० जून के बीच केवल लखनऊ शहर के पक भाग को छोड़ कर समस्त श्रवध श्रवध निवासियों को उदारता इतिहासवेत्ता फ़ॉरेस्ट लिखता है—

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Mutiny, vol. 111, p. 273 (footnote).

"इस प्रकार दस दिन के अन्दर अवध से अंगरेज़ी राज स्वम की तरह िमट गया। उसका कोई अवशेष तक बाक़ी न रहा। फ्रीज ने हमारे विरुद्ध विदाह किया। जनता ने पराधीनता की वेड़ियाँ तोड़ कर फेंक दीं, किन्तु उनमें से किसी ने बदबा नहीं बिया, किसी में अन्याय नहीं किया। एक दी अपवादों को छोड़ कर शेप समस्त बीर और विद्रोही जनता ने भागते हुए अंगरेज़ों के साथ स्पष्ट दयालुता का व्यवहार किया। अवधनिवासियों के जिन शासकों (अर्थात् अंगरेज़ों) ने अपनी सत्ता के दिनों में, अस्यन्त अब्ही (?) नीयत से अनेक बोगों के साथ घोर अन्याय किया या उन शासकों का जब पतन हो गया तो अवधनिवासियों ने उनके साथ अपने व्यवहार में उस अंगी की उदारता और दयालुता बरती। अवध निवासियों के ये गुगा साफ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे।"\*

लॉर्ड डलहोज़ी का वयान है कि वाजिद्श्रली शाह के श्रत्याचारों से श्रवध की प्रजा दुखी थी ! किन्तु जिस प्रकार वाजिद्यको शाह की सर्व प्रियका दारों, राजाश्रों, सिपाहियों, किसानों, सौदागरों, सारोश यह कि समस्त हिन्दू श्रीर मुसलमानों ने मिल कर वाजिद

<sup>\* &</sup>quot;Thus in the course of ten days, the English administration in Oudh vanished like a dream and left not a wreck behind. The troops minimed, the people threw off their allegiance. But there was no revenge, no cruelty. The brave and turbulent population, with a few exceptions, treated the lugitives of the ruling race with marked kindness, and the high courtesy and chivalry or the people of Oudh was conspicuous in their dealings with their fallen masters who, in the days of their power, had, from the best (?) of motives, inflicted on many of them a grave wrong"—Sir George W Forcest's State Papers, vol. 11, p. 37

अली शाह को फिर से अवध के सिंहासन पर बैठाने के लिए दस दिन के अन्दर अंगरेज़ी राज को उखाड़ कर फैंक दिया, उससे वाजिद्अली शाह के शासन की सर्व प्रियता और कम्पनी के शासन की अधियता दोनों का साफ़ पता चल जाता है। अवध के अन्दर उस समय एक गाँव भी एंसा न बचा होगा जिसने कम्पनी के भएडे को फाड़ कर न फेंक दिया हो।

श्रवध के विविध भागों से जमींदारों के सिपाही श्रीर स्वयं सेवक सहस्रों की संख्या में अब लखनऊ में बेगम हजरत लखनंड शहर महत्त के भएडे के नीचे आ श्राकर जमा होने की स्थिति लगे। अवध निवासियों की इस आजादी की लड़ाई में वेगम हज़रत महल के अधीन अवध की अनेक स्त्रियां तक मरदाना वेष पहन कर हथियार बांध कर श्रपने श्रलग दल बना कर लंड रही थीं। \* लखनऊ शहर का पक भाग अभी तक अंगरेजों के हाथों में था। दो पलटन खिखों की, एक पलटन गोरी की और कुछ तोपखाना इस समय लॉरेन्स के पास था। कानप्र के श्रंगरेज़ी किले का मोहासरा उस समय जारी था। कानपुर में श्रंगरेज़ों के हारने का समाचार २= जून को लखनऊ पहुँचा। लखनऊ के क्रान्तिकारियों ने श्रंगरेज़ी पर हमला करने के लिए चिनहट नामक स्थान पर चढ़ाई की। कानपुर की पराजय का समाचार सुन कर सर हेनरी लॉरेन्स की हिम्मत टूटी हुई थी। २६ जून को लोहे के पुल के पास कम्पनी की सेना जमा हुई। एक ग्रत्यन्त

<sup>\*</sup> Narrative of the Indian Revolt. George Vickers. 1858.

यमासान संप्राम हुआ। अन्त में हार कर सर हेनरी लॉरेन्स को पीछे हटना पड़ा। अंगरेज़ों की तीन तोषें मैदान में रह गईं। सर हेनरी लॉरेन्स को लौट कर रेज़िडेन्सी में आश्रय लेना पड़ा। इसके वाद क्रान्तिकारियों ने मच्छीभवन और रेज़िडेन्सी दोनों को घेर लिया। अंगरेज़ों ने मच्छीभवन के "मैगज़ीन को आग लगा दी। मच्छीभवन भी क्रान्तिकारियों के हाथों में आ गया।"

तखनऊ के अन्दर समस्त अंगरेज़ी सत्ता अब रेज़िड़ेन्सी के मकान में कैंद हो गई। उसमें करीब एक हज़र बंगम हज़रा महल अंगरेज़ और आठ सौ हिन्दोस्तानी थे। अस शासन शस्त्र और रसद का सामान काफ़ी था। क्रान्ति-कारियों ने चारों और से रेज़िडेन्सी को धेरे रक्खा। लखनऊ के शेष नगर और समस्त अवध पर वाजित्अली शाह के पुत्र शाहज़ादें बिरजिस कृद्र की ओर से बंगम हज़रत महल का शासन काणम हो गया।

मॉलेसन लिखता है-

"समस्त अवध ने हमारे विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। न केवल बाज़ाब्ता फ्रीज ही. बिल्क पदच्युत नगाब की फ्रीज के साठ हज़ार आदमी, क्रसींदार, उनके सिपाही, ढाई सी क्रिले—जिनमें से बहुतों पर भारी तोपें लगी हुई थीं—सब के सब हमारे विरुद्ध खड़े हो गए। इन लोगों ने कम्पनी के शासन को अपने नवाकों के शासन के साथ तोल कर देख जिया था और करीब करीब एक मत से यह फ्रीसजा कर दिया था कि उनके अपने नवाकों का शासन कम्पनी के शासन से बेहतर था। जो पेन्सनर हमारी सेना में काम कर चुके थे उन तक ने साफ़ साफ़ हमारे राज के विरुद्ध फ़ैसला दे दिया था और उनमें से प्रत्येक विप्नव में शामिल था।"\*



<sup>\*</sup> Red Pamphlet, by G B Malleson

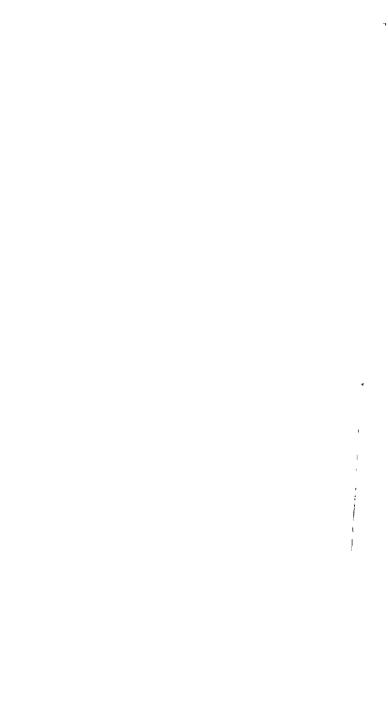



सम्राट् वहादुर शाह [सन् १८४४ के एक चित्र से ]

[From 'Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi , by charies T Metcalf ]

## सैंतालीसवाँ अध्याय

## दिल्ली, पञ्जाब श्रीर बीच की घटनाएँ

किन्तु सन् ५७ की महान क्रान्ति की योजना करने वालों के लक्ष्य की दृष्टि से समस्त महायुद्ध का मर्मस्थान दिल्ली का महत्व उस समय दिल्ली था। सम्राट वहादुरशाह के नाम पर क्रान्ति प्रारम्भ हुई थी। सम्राट बहादुरशाह ही क्रान्ति-कारियों की आशाओं का मुख्य केन्द्र था और बहुत दरजे तक दिल्ली की सफलता पर भारत की स्वाधीनता निर्भर थी। इसीलिप भारत भर के अंगरेजों और क्रान्तिकारियों दोनों की नज़रें दिल्ली पर लगी हुई थीं। समस्त भारत से सेनाप दिल्ली में आ आकर जमा हो रही थीं और स्थान स्थान से कम्पनी के ख़जाने ला लाकर सम्राट बहादुरशाह के क़दमों पर रख देती थीं। इसी प्रकार अंगरेजों ने भी दिल्ली को फिर से विजय करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा

रक्की थी। किन्तु दिल्ली के महत्वपूर्ण संग्रामों को वर्णन करने से पहले हमें दिल्ली के उत्तर पश्चिम में पञ्जाब की श्रोर एक दृष्टि डालनी होगी:विशेष कर क्योंकि उस श्रोर से ही श्रंगरेजों ने दिल्ली पर हमला किया।

लॉर्ड कैनिङ्ग ने मेरठ श्रीर दिल्ली के श्रशुभ समाचार पाते ही एक श्रोर मद्रास, कलकत्ता, रङ्गन इत्यादि से लॉर्ड केनिङ की फ़ौज जमा करके जनरल नील के ऋघीन बनारस तेयारी झौर एखान श्रीर इलाहाबाद की श्रीर मेजी श्रीर दूसरी श्रीर

विल्ली फिर से विजय करने की आज्ञा दी। इसी समय लॉर्ड कैनिङ्ग ने भारतीय सिपाहियों को सान्त्वना देने के लिए समस्त भारत में पक एलान प्रकाशित करवाया, जिसका सार यह था कि कम्पनी सरकार का विचार न कभी किसी के धर्म में हस्तज्ञेप करने का था

कमाएडर-इन-चीफ़ ऐनसन को, जो उस समय शिमले में था, पञ्जाव संसेना जमा करके तुरन्त दिल्ली पर चढ़ाई करने श्रौर

श्रौर न है, सिपाही यदि चाहें तो श्रपने कारतस स्वयं वना सकते है श्रौर जिन लोगों ने कस्पनी का नमक खाया है उनके लिए विस्रव

में भाग लेना पाप है इत्यादि । किन्तु इस तरह के पलानों का श्रव क्या प्रभाव हो सकता था।

जनरल ऐनसन को दिल्लो फिर से विजय करने के लिए सेना केवल पञ्जाव से मिल सकतो थी। यदि पञ्जाब चित् पक्षाय कान्ति ने उस समय क्रान्ति का उसी प्रकार साथ दिया का साथ देता होता जिस प्रकार अवध और रुहेलखराड ने, तो श्रंगरेज़ों के लिए दिल्ली या भारत को फिर से विजय कर सकता सर्वथा श्रसम्भव होता। पञ्जाव का चीफ़ कमिश्नर सर जॉन लॉरेन्स इस बात को श्रव्छी तरह समम्भता था। इसलिए पञ्जाव को श्रीर विशेषकर सिखों को उस सङ्कट के समय श्रंगरेज़ मरकार का भक्त बनाए रखने के लिए सर जॉन लॉरेन्स ने जो जो उपाय किए वे श्रत्यन्त महत्वपूर्ण थे।

सिखों को यह समभाया गया कि मुसलमान वादशाह तुम्हारे

धर्म पर किस तरह इसले करते रहे हैं श्रौर किस

सिखों को भड़काना प्रकार औरङ्गज़ेय ने दिल्ली के अन्दर गुरु तेग़दहादुर का सर कलम करवा दिया था। सिखों को बताया गया कि अब तुम्हें अंगरेज़ों की सहायता से अपने धर्म के शत्रुओं से बदला लेने और दिल्ली के नगर को ज़मीन से मिला देने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, बरन बूढ़े सम्राट बहादुरशाह के नाम से पक जाली पलान उन दिनों जगह जगह दीवारों पर लगा हुआ दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि बहादुरशाह का पहला फ़रमान यह है कि सब सिखों को मार डाला जाय। इतिहास लेखक मेटकॉफ़ लिखता है कि जिस समय यह भूठा पलान प्रकाशित किया गया, ठीक उसी समय बूढ़ा बहादुरशाह हाथी पर वैठ कर दिल्ली की गलियों में अपने मुख से यह एलान करता फिर रहा था कि यह युद्ध केवल फ़िरिड़ियों के साथ है और किसी भी भारतवासी को किसी तरह की हानि न पहुँचाई जाय।

सर जॉन लॉरेन्स की इन चालों का यथेए प्रभाव पड़ा। सम्राट

वहादुरशाह और विश्वव के अन्य नेताओं ने सिखों और सिख राजाओं को अपनी ओर करने के भरसक प्रयत्न सिख सरदारों की किए, किन्तु उन्हें सफलता न हो सकी। यहादुरशाह ने अपना एक विशेष दृत ताजुहीन पटियाला, नासा और भींद के राजाओं तथा अन्य सिख सरदारों के पास भेजा। सिख राजाओं से मिलने के वाद ताजुहीन ने सम्राट को एक पत्र लिखा, जिसके कुछ वाक्य ये थे:—

"पक्षाब के लिख सरदार सब सुस्त और कायर हैं। बहुत कम श्राशा है कि ने कान्तिकारियों का साथ दें। ये लोग क्रिरक्षियों के हाथों के खिलौने अने हुए हैं। मैं स्वयं इन लोगों से एकान्त में मिला। मैंने उनसे बातचीत की श्रीर उनके सामने अपना कलोजा पानी कर दिया। मैंने उनसे कहा, 'आप लोग फ़िरक्षियों का साथ क्यों देते हैं और मुल्क की आज़ादी के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? क्या स्वराज में आप इससे अब्छे न रहेंगे? इसिलिए कम से कम अपने फायदे के लिए ही आपको दिल्ली के बादशाह का का साथ देना चाहिए!' इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'देखिए, इस सब मीके के इन्तज़ार में हैं। ज्योंही हमें सम्राट का हुकुम मिलेगा इम एक दिन के अन्दर इन काफिरों को मार डार्सेंगे।' × × × किन्तु मेरा ख़याल है कि उन पर बिलकुल एतबार नहीं किया जा सकता।''

कुछ दिनों बाद चन्द सवार सम्राट का सन्देशा लेकर इन सिख राजाश्रों के पास पहुँचे। इस बीच लॉर्ड सिख राजाश्रों का कैनिङ्ग श्रौर सर जॉन लॉरेन्स के तीर भी सिख विश्वासवात राजाश्रों के दिलों श्रौर दिमागों पर चल चुके थे। सिख राजाओं ने दिल्लो सम्राट के सन्देशे का तिरस्कार किया श्रीर पत्र लाने वाले सवारों को मरवा डाला।

पञ्जाव की प्रजा को श्रपनी श्रोर रखने के लिए सर जॉन

कस्पनी के राज में ही पञ्जाबी साहुकारों का दित

लॉरेन्स ने एक और छोटा सा उपाय यह किया <sup>जिमें</sup> कि उसने शुरू ही में पक्षाव भर से ६ फ़ी सदी

> पर कम्पनी के नाम से कर्ज़ लेना शुक्त किया। इसके दो नतीजे हुए। एक यह रकम वडे सहूट

के समय कम्पनी के काम आई श्रीर दूसरे यह कि पञ्जाब के जिन हजारी साहकारों ने कम्पनो को कर्ज़ दिया उन्हें कम्पनी के शासन के बने रहने ही में श्रपना हित दिखाई देने लगा।

लखनऊ के क्रान्तिकारी नेताओं का कुछ पत्र व्यवहार उस समय

सरहत् में करपनी के धनकीत मुल्खा कावुल के अमीर दोस्तमोहम्मद ख़ाँ के साथ जारी था। मालूम नहीं अफ़ग़ानिस्तान में उसके

के धनकीत मुख्या मुकावले के लिए श्रंगरेज़ों ने क्या क्या किया, किन्तु सरहद की मुसलमान कौमों को श्रपनी श्रोर रखने के लिए

सर जॉन लॉरेन्स ने ख़ूब धन व्यय किया और उनमें प्रचार करने के लिए श्रनेक मुल्ला नीकर रक्खे।

पञ्जाव के अन्दर सिख और गोरी पलटनों के अतिरिक्त हिन्दू और सुसलमान सिपाहियों की भी अनेक पलटनें

हिन्दोस्तानी पत्तटनों से हथियार रखाया जाना थीं। ये लोग राष्ट्रीय क्रान्ति में भाग लेने की कसमें ला चुके थे। इनके अतिरिक्त पञ्जाब के अनेक नगरों की साधारण हिन्दू और मुसलमान है

जनता भी विश्वव के साथ पूरी सहानुभूति रखती थी। इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि इन सब के प्रयत्नों को विफल करने के लिए अंगरेज़ अफ़सरों ने क्या क्या उपाय किए और उनमें उन्हें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई।

पञ्जाव की सब से बड़ी छावनी उन दिनों लाहौर के निकट मियाँमीर में थी। मियाँमीर में हिन्दोस्तानी रॉबर्ट मॉयटगुमरी सिपाही गोरे सिपाहियों से ठीक चौगुने थे। पञ्जाव की हिन्दोस्तानी सेना ने यह तय कर रक्खा था कि सब से पहले मियाँमीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करके उस पर कृब्ज़ा करलें, श्रीर फिर पेशावर, श्रमृतसर, फ़िलौर श्रीर जालन्धर की पलटनें एक साथ क्रान्ति प्रारम्भ कर हैं। मियाँमीरकी पलटमें रॉवर्ट मॉएटगुमरी के श्रधीन थीं। मेरठ का समाचार पाते ही मॉएटगुमरी सावधान हो गया। उसे श्रपने एक गुप्तचर द्वारा सूचना मिली कि मियाँमीर के सिपाही भी क्रान्ति के लिए तैयार हैं। तुरन्त १३ मई को सवेरे माँएटगुमरी ने करीब एक इज़ार हिन्दोस्तानी सिपाहियों को परेड पर जमा किया। गोरे सवार तोपखाने सहित उनके चारों स्रोर खड़े कर दिए गए। सिपाहियों से हथियार रख देने के लिए कहा गया, सिपाहियों ने और कोई चारा न देख, तुरन्त हथियार रख दिए। उसके वाद वे चुपचाप श्रपनी बारगों में चले श्रापः

उसी समय एक पलटन गोरों की लाहौर के किले में भेजी गई, जिसने वहाँ पहुँच कर वहाँ के तोपख़ाने की मदद से किले के अन्दर के देशी सिपाहियों से हथियार रखा लिए, उन्हें किले से वाहर वारगों में भेज दिया और लाहौर के किले पर स्वयं कृष्ट्या कर लिया।

निस्सन्देह मॉएटगुर्मा के ठीक समय के साहस और उसकी

पुरती ने पंजाब की कम्पनी के हाथों से निकल विद पञ्जाब चला जाने से बचा लिया और समस्त कान्ति की भावी प्रगति पर बहुत बड़ा प्रभाव हाला।

सर जॉन लॉरेन्स लिखता है:—

"यदि पञ्जाब चला जाता तो हम अवश्य बरबाद हो जाते। उत्तरी भ्रान्तों तक सहायता पहुँच सकने से बहुत पहले पहले समस्त श्रंगरेज़ों की हड्डियाँ धूप में पड़ी सुखती होतीं। इङ्गलिस्तान कभी उस श्राफत से न पनप सकता था और न एशिया में फिर से श्रपनी सत्ता की क्रायम कर सकता था।"\*

फ़ीरोज़पुर में कम्पनी का एक बहुत बड़ा मैगज़ीन था। १३ मई को यह देखने के लिए कि वहाँ के सिपाहियों फ़ीरोज़पुर में के भाव क्या हैं, श्लंगरेज़ों ने उन्हें परेड पर ब्रालिया। सिपाहियों का व्यवहार इतना सुन्दर

रहा कि श्रंगरेज़ श्रफ़सरों का सन्देह उन पर से जाता रहा। किन्तु उसी दिन चन्द धएटे बाद फ़ीरीज़पुर के सिपाहियों ने क्रान्ति शुक्र

<sup>\* &</sup>quot;Had the Punjab gone, we must have been ruined. Long before reinforcements could have reached the upper provinces, the bones of all Englishmen would have been bleaching in the sun England could never have recovered from the calamity and retrieved her power in the East "— Life of Lord Lawrence, vol 11, p. 335.

कर दी। श्रांगरेज़ों ने मैगज़ीन को श्राग लगा दी। नगरनिवासियों ने क्रान्ति में पूरा साथ दिया। श्रंगरेज़ों के मकान जला डाले गए। जो श्रंगरेज़ मिला, मार डाला गया। इसके वाद वहाँ की भारतीय संना दिल्ली की श्रोर रवाना हो गई। गोरी पलटन ने कुझ दूर तक उसका पीछा किया, किन्तु अन्त में उसे श्रसफल फ़ीरोज़पुर लीट श्राना पडा।

पेशावर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ पर २४, २७, और प्रशावर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ पर २४, २७, और प्रशावर की देशी देशी पलटनों ने २२ मई सन् १=५७ को क्रान्ति पलटनें प्रायम करने का निश्चय कर रक्का था। ये चारों पलटनें पेशावर के ब्रास पास अलग अलग अलग अप्रसरों में थीं। मियाँमीर का समाचार पाते ही पेशावर के श्रंगरेज़ अफ़सरों ने मेलम में ब्रास पास की गोरी सेना को और अपनी विश्वासपात्र हित्वोस्तानी पलटनों को जमा किया। २२ मई को प्रातःकाल कुछ गोरी सेना और कुछ तोपं चारों स्थानों पर भेज दी गई और चारों प्रवींक पलटनों को केवल सन्देह पर घेर कर उनसे हथियार रक्षा लिए गए।

इन निःशस्त्र सिपाहियों को श्रापनी बारगों में रहने की श्राज्ञा वी गई। लिखा है कि २२ तारीख़ की रात को फांसी श्रीर तोप उनमें से कुछ ने नगर की श्रीर जाना चाहा। के मुंह से उद्याया डर था कि नगर में या श्रास्त पास विश्लव खड़ा , न हो जाय। उन्हें रीक दिया गया श्रीर तुरन्त

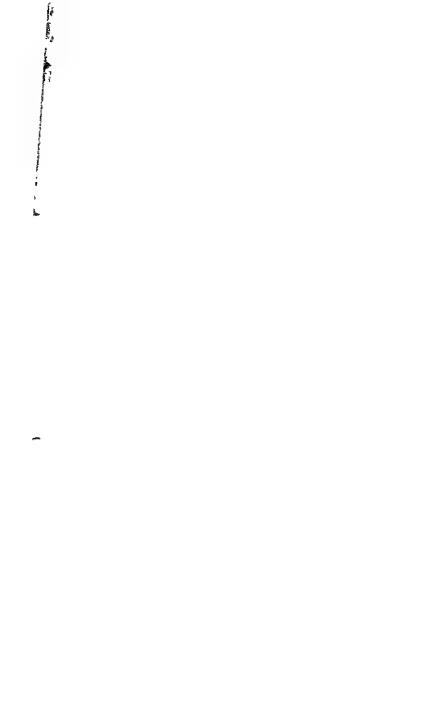



उनमें से १३ था १४ को इसिलय फाँसी पर लटका दिया गया ताकि दूसरों को सबक़ मिले। \* वारगों के वाहर तोपें लगा दी गई। फिर उनमें से किसी को भी वाहर निकलने का साहस न हो सका। फिर भी वाद में इनमें से अमेक को फाँसी दी गई और अनेक को तोप के मुँह से बाँध कर उड़ा दिया गया।

पेशावर के निकट होती मरदान में ५५ नम्बर पैदल पलटन थी। इस पलटन के कतरल स्पॉटिश वुड को करनल स्पॉटिश पूरा विश्वास था कि मेरी पलटन तिद्रोह न करेगी। पजाव के अन्य अंगरेज़ों ने आग्रह किया कि इस पलटन से भी हथियार रखा लिए जायें। करनल ने इसका विरोध किया। पजाब सरकार ने हथियार रखा लेने के पल में फ़ैसला दिया। इस पर कहा जाता है कि करनल स्पॉटिश बुड ने अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली।

पेशावर से गोरी सेना और तोपें इस पलटन से हथियार रखा लेने के लिए भेजी गईं। ५५ नम्बर के झुछ होती मरहान की सिपाहियों ने यह समाचार पाते ही होती संना का नाश मरदान के किले से निकल कर मागना चाहा, किन्तु कम्पनी की सेना ने, जो उनसे संख्या में अधिक थी और जिसके पास भारी तोपें थीं, उन्हें थेर लिया। १५० को उसी स्थान पर मार डाला गया, कुछ भाग निकले और शेष गिरफ़्तार कर लिए गए। लिखा है कि "५५ नम्बर पलटन के कैंदियों के साथ

<sup>\*</sup> Narrative of the Indian Revolt, p 35.

श्रिधिक भग्रह्मर ज्यवहार किया गया, ताकि दूसरों को शिक्षा हो। उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें दएड दिया गया और उनमें से हर तीसरें मनुष्य की तोप के मुंह से उड़ाने के लिए खुन लिया गया।"\* एक श्रंगरेज अफ़सर, जो इन लोगों के तोप से उड़ाप जाने के

समय उपस्थित था, उस दृश्य की वर्णन करते वीमत्म दश्य हुए लिखता है—

"उस दिन की परेड का दश्य विचित्र था। परेड पर लगभग मी इज़ार सिपाही थे × × एक चौरस मैदान के तीन भीर फ्रीज खड़ी कर दी गई। घौथी भीर दस तोपें थीं। × × पढ़ ले दस केंदी तोपों के मुँह से बाँध दिए गए। इसके बाद तापकाने के अफ़सर ने अपनी तजनार हिलाई, तुरस्त तोपों की गरज सुनाई वी और धुएँ के उपर हाथ, पैर और सिर चारों और हवा में उड़ते हुए दिखाई देने लगे। यह दश्य चार बार दोहराया गया। हर बार समस्त सेना में से एक ज़ार की गूँज सुनाई देती थी जो दश्य की बीमस्सता के कारण लोगों के हदयों से निकलती थी। उस समय से हर सम्राह में एक या दो बार उसी तरह के प्राणदयक की परेड होती रहती है और हमें उसकी हतनी आदत हो गई है कि अब हम पर उसका कोई असर नहीं होता × × × 1" दे

<sup>\* &</sup>quot;Of the prisoners of the 55th a more aweful example was made. They were tried, condemned, and every third man was selected to be blown away from guns "—Ibid, p 36.

<sup>† &</sup>quot;That parade was a strange scene. There were about nine thousand men on parade, . The troops were drawn up on three sides of a square, the fourth side being occupied by ten guns . . . The first ten of the prisoners were then lashed to the guns, the artillery officer waved his sword,



5

इतिहास लेखक के लिखता है कि ५५ नम्बर पलटन के अधि-कांश सिपाहियों की निर्दोषता को करनल निकल्सन और सर जॉन लॉरेन्स दोनों ने अपने पत्रों में म्बीकार किया है। फिर भी इस पलटन के छिपे और भागे हुए सिपाही जून और जुलाई के महीनों में बरावर दूर दूर से पकड़ कर लाए जाते थे आर इसी प्रकार तोप के मुंह से उड़ाए जाते थे। कभी कभी और भी अधिक बीमत्स तरीक़ों से उनके प्राण लिए जाते थे।\*

बिप्तव के सन्देह पर उन दिनों लोगों का तोपों के मुंह से उड़ाया जाना एक साधारण बात थी, जो अनेक स्थानों पर और अनेक बार दाहराई गई।

सन्देह ही पर १० नम्बर सवार पलटन के हथियार रखा लिए

गए। इन सब सवारों के घोड़े उनके अपने थे।
दस नम्बर पलटन
 ये घोड़े ज़ब्त कर लिए गए और आठ हज़ार
की सिन्धु में बल

समाधि

लिए गए। लिखा है कि घोड़ों को बेच कर ईस्ट

इिंग कम्पनी के ख़ज़ाने में पचास हज़ार रुपए जमा किए गए। सिपाहियों को ज़बरदस्ती किश्तियों में बैठा कर सिन्धु नदी में

you heard the roar of the guns, and above the smoke you saw legs, arms, and heads,—flying in all directions. There were four of these salvoes, and at each a sort of buzz went through the whole mass of the troops, a sort of murmur of horror. Since that time we have had execution parades once or twice a week, and such is the force of habit we now think little of them — Ibid, p. 36

Kave and Malleson's History of the Indian Mutiny, book vi chap iv

कहीं पर मेज दिया गया। माल्म नहीं, उनका अन्त क्या हुआ। एक अंगरेज अफ़लर, जो उस समय मौजूद था, लिखता है—"मुफे आशा है कि वहाँ पर उननें से हर एक माता के पुत्र को तेज़ धार में डूबने का मौक़ा मिल जायगा।" †

पेशावर श्रीर उसके पास के इलाक़े में क्रान्तिकारियों को या क्रान्ति के सन्देह पर लोगों को भयद्वर कृर वातनाएँ यातनाएँ दे देकर मारा गया, जिनके विषय में इतिहास लेखक के लिखता है—

"यद्यपि मेरे पास बहुत से पन्न भीजूद हैं जिनमें यह बयान किया गया है कि हमारे श्रक्तसरों ने किस तरह की वीभास और क्रूर यातनाएँ लोगों को पहुँचाई, फिर भी में उनके विषय में एक शब्द भी नहीं लिखता, ताकि यह विषय ही श्रव संसार के सामने न रहे।"\*

अव हम पेशावर से हटकर जालन्थर दोश्राय की श्रोर श्राते हैं। जालन्थर, फ़िलौर श्रौर लुधियाने की देशी जालन्थर, फ़िलौर पलटनें चुपचाप, किन्तु हृद्रता के साथ विधव भौर लुधियाना में क्रान्ति जालन्थर को फ़ौज ने श्राधी रात का क्रान्ति का

ऐलान किया। गोरो सेना जालन्धर में मौजूद थी, किन्तु देशी

<sup>† &</sup>quot;... where I expect every mother's son will have a chance of being drowned in the rapids "-Narrative, p. 38

<sup>\*</sup> Though I have pleaty of letters with me describing the terrible and ruel tortures committed by our officers, I do not write a word about it, so hat this subject should be no longer before the world "-Kaye's Sepon War, book vi, chap. iv.

फ़ोज इस तरह श्रचानक विगड़ी कि गीरी संना कर्तव्यविमृद्ध हो गई। जालन्थर के सिपाहियों ने वहाँ के श्रंगरेज़ों के संहार करने में श्रपना समय नष्ट नहीं किया। वे तुरन्त दिल्ली की श्रोर चल दिए।

जालन्धर के सिपाहियों ने अपने में सं एक सवार फिलौर के सिपाहियों को सुचना देने के लिए भेजा। उसी समय फिलार की देशी पलटनें भी बिगड़ खड़ी हुईं। इसके बाद जालन्यर के लिपाही फ़िलोर पहुँच गए। दोनों जगह की पलटने एक दूसरे से गले मिलीं और फिर दिल्ली की श्रोर वह चलीं। मार्ग में सतलज नदी थी। जिसके उस पार लुधियाने का नगर था। लुधियाने के अङ्गरेज़ अफ़सरों को जालन्धर और फ़िलोर के विद्रोह का पता लगने से पहले ही वहाँ के टेशी सिपाहियों को इसकी सूचना मिल गई। लुधियाने के अङ्गरेज अफ़सरों ने सतलज के ऊपर का किश्तियों का पुल तीड़ दिया। गोरी श्रीर सिख पलटमें श्रीर महाराजा नाभा की कुछ पलटनें सतलज नदी के ऊपर फिलौर सं श्राने वाली कान्तिकारी सेना को रोकन के लिए जमा हो गई'। क्रान्तिकारियों की जब इसका पता चला तो उन्होंने रात्रि के समय चुपचाप चार भील ऊपर से सतलज को पार करना चाहा। किन्तु श्रमी उनमें से कुछु ही पार पहुँच पाप थे कि अंगरेज़ों और सिखों ने उन पर तोपों के गोले बरसाने शुक्त कर दिए। रात के क़रीव दस बजे थे, चाँद के निकलने में अभी दो घएडे वाकी थे। अधेरे में क्रान्ति-कारियों को यह भी पता न चलता था कि शत्रु की सेना किस और है। उनकी तोपें भी अभी नदो को पार न कर पाई थीं, फिर भी

उसी हालत में वे दो घर्ण्ड शत्रु का मुकाबला करते रहे। इतने में किसी सिपाही की एक गोली अंगरेजी सेना के कमाएडर विलियस्स की छाती में जाकर लगी। वह वहीं पर ढेर हो गया। इसके वाद सवह तक बमासान संग्राम होता रहा। श्रन्त में सिखों श्रीर श्रंगरेजों को पीछे हट जाना पड़ा।

विजयी क्रान्तिकारियों ने दोपहर के समय लुधियाने में प्रवेश किया। लुधियाने का नगर पञ्जाब में क्रान्ति का एक विशेष केन्द्र था। नगर भर में उस दिन सर्वत्र क्रान्ति थी। जेलखाना तोड़ दिया गया, अंगरेज़ी मकान जला दिए गए, सरकारी खजाने पर कृब्ज़ा कर लिया गया। इसके पश्चात् जालन्थर, फ़िलीर श्रीर लुश्रियाने की सेना मिल कर स्वाधीनता के उस युद्ध में भाग लेने के लिए दिल्ली की श्रोर रवाना हो गई।

सन् ५७ की कान्ति में पञ्जाव की श्रोर से यही मुख्य सहायता थी। पञ्जाब के शासकों को उस समय सबसे अधिक सन्देह पूरबी प्रान्तों के रहने वालों पर था, जिन्हें पञ्जाब में 'हिन्दोस्तानियों' 'हिन्दोस्तानी' कहते हैं। इसलिए विसव के शुक्र

का निर्वासन के दिनों में पञ्जाब के अनेक शहरों और ग्रामों से सहस्रों निर्दोष और प्रतिष्ठित 'हिन्दोस्तानियों' को ज़बरदस्ती पञ्जाव से निर्वासित कर सतलज के इस पार भेज दिया गया। ्सके वाद पञ्जाब के श्रंगरेज़ों के लिए श्रपने यहाँ की गोरी श्रौर

सिख सेनाओं को दिल्ली विजय करने के लिए भेजना और भी श्रासान हो गया।

श्रव इस १४ एनसन के साथ हिन्दोस्तानी जनता का श्रसहयोग

श्रव हम फिर कान्ति के प्रधान केन्द्र दिल्ली की श्रोर श्राते हैं। हम ऊपर लिख चुके हैं कि लॉर्ड कैनिक ने दिली का समाचार पाते ही कमाएडर-इन-चीफ जनरल

> ऐनसन को आज्ञा दी कि तुम फ़ौरन दिल्ला पर चढ़ाई करके दिल्ली फिर से विजय करो।

जनरल ऐनसन शिमले से अम्वाले पहुँचा। अम्वाले पहुँच कर उन्मने दिल्ली पर चढ़ाई करने की तैयारी शुक्क की। इस कार्य में ऐनसन को बड़ी किंडनाई का सामना करना पड़ा और बड़ी टेर लगी। कारण यह था कि अम्बाले और उसके आस पास का कोई

हिन्दोस्तानी श्रंगरेज़ों को किसी तरह की सहायता देने के लिए तैयार नथा। ऐनसन को नगाड़ियाँ मिलती थीं श्रीर नमज़दूर.

न रसद मिलती थी और न चारा। इतिहास लेखक के लिखता है— हर श्रेगों के भारतवासी इमसे दूर रहे। ये लोग ख़ामोश बैठे हुए इस

बात की प्रतीचा कर रहे थे कि परिस्थित किम थोर को मुड़ती है। पूँजी पित्रों से बेंकर कुिबयों तक सब एक समान हमें सहायता देने में सङ्कोच करते थे, क्योंकि उन्हें सन्देह था कि कदाचित हमारी सत्ता एक दिन के अन्दर उखड़ कर फिंक जाय। 20%

पक दूसरी कठिनाई ऐनसन के सामने श्रौर थी। श्रम्वाले श्रौर दिल्ली के बीच में पञ्जाव की तीन प्रमुख रियासतें सिखराजाश्रों का पटियाला, नाभा श्रौर भींद के इलाक़े पड़ते थे। देशदोह यदि ये तीनों रियासतें उस समय देश का साथ

<sup>\*</sup> Ibid, vol ii

दे जातों तो इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि अंगरेज़ों के लिए दिल्ली फिर से विजय कर सकना सर्वथा असम्भव होता और भारत को भूमि से अंगरेज़ी राज की जड़ें उस समय वास्तव में निकल कर फिंक गई होतीं। यदि पटियाला, नाभा और भींद तटस्थ भी रहते तो भी परिणाम अंगरेज़ी राज के लिए शायद इतना ही अहितकर होता। किन्तु जनरल ऐनसन और अंगरेज़ी राज दोनों के सौभाग्य से इन तीनों रियासतों ने उस समय भारतीय कान्तिकारियों के विरुद्ध अंगरेज़ों को धन, जन और माल तीनों की भरपूर सहायता दी। सर जॉन लॉरेन्स और उसके साथियों की नीतिज्ञता के कारण ऐनसन को अपने साथ के लिए पञ्जाब सं पर्याप्त अंगरेज़ी सेना भी मिल गई।

श्रम्वाले से दिल्ली का रास्ता श्रव जनरल पेनसन के लिए साफ हो गया श्रीर दिल्ली के क्रान्तिकारियों को पञ्जाव से श्रीर श्रधिक सहायता मिल सकना श्रसम्भव हो गया।

पटियाले के राजा ने अपनी सेना और तोपख़ाना भेज कर थानेश्वर की रज्ञा की। कींद के राजा ने पानीपत की रज्ञा का भार अपने हाथ में लिया।

इसके वाद कमागडर-इन-चीफ़ ऐनसन श्रंगरेज़ी श्रौर सिख सेना सहित, जिसमें बहुत सी सेना इन्हीं तीन कमागडर-इन-चीफ़ ऐनसन की मिखु की श्रोर रवाना हुआ। तथापि जनरत्त ऐनसन का हृदय उस विकट परिस्थित में भीतर से घवरा रहा था। मार्ग में २७ मई को हैज़े से करनात में उसकी मृत्यु होगई। सर हेनरी वरमार्ड उसकी जगह कमाएडर-इन-चीफ़ नियुक्त हुआ।

श्रम्बाले से दिल्ली तक की यात्रा में श्रंगरेज़ी फ़ौज ने जो जो श्रकथनीय श्रत्याचार किए, वे किसी श्रंश में श्रंगरेज़ी सेना के जनरल नील के श्रत्याचारों से कम श्रमानृषिक

न थे। मार्ग में श्रसंख्य ऐसे लोगों कां, जो पञ्जाब से दिल्ली की श्रोर जा रहे थे, इस सन्देह में कि वे दिल्ली के क्रान्तिकारियों की सहायता के लिए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ कर

धनसुने श्रत्याचार

मार डाला गया। इन लोगों का मारना भी त्तम्य करार दिया जा सकता था। किन्तु एक अंगरेज़ अफ़सर जो उस यात्रा में सेना के साथ था, लिखता है कि अम्बाले से दिल्ली तक मार्ग की जनता

के ऊपर श्रंगरेज़ी सत्ता का दबदबा फिर से क़ायम करने के लिये सैकड़ों श्रामों में हज़ारों ही निदौंष श्रामनिवासी श्रत्यन्त तीव

यातनाएँ दे देकर मार डाले गए; उनके सरों से एक एक कर बाल उखाड़े जाते थे, उनके शरीरों को सङ्गीनों से बींघा जाता था

श्रीर सब से अन्त में, किन्तु मृत्यु से पहले, भालों श्रीर सङ्गीनों के ज़रिये इन हिन्दू श्राम निवासियों के मुंह में गाय का मांस ठूंस दिया जाता था।

एक स्रोर उन्हें ये यातनाएँ दी जाती थीं श्रीर दूसरी श्रोर उनकी श्राँखों के सामने फाँसियाँ तैयार की जाती थीं। फाँसियाँ

<sup>\*</sup> History of the Siege of Delhi, by an Officer who served there

तैयार हो जाने पर उन्हें इस अधमरी अवस्था में उन फाँसियों पर सरका दिया जाता था।

इनमें से अधिकांश श्राम निवासियों ने कभी भी श्रंगरेज़ी राज के विरुद्ध शस्त्र न उठाये थे। इसलिये इन्हें दग्रह की श्रं श्रं शस्त्र न उठाये थे। इसलिये इन्हें दग्रह की श्रं श्रं से पहले तमारों के लिए एक फ़ौजी श्रद्शलत का स्वांग वैटाई जाती थी। जो फ़ौजी श्रफ्सर जज नियुक्त होते थे वे श्रंपनी नियुक्ति से पहले इस बात की श्रंपथ लेते थे कि इम एक भी क़ैदी को फाँसी से न बचने देंगे। अ इसके बाद श्राम वासियों की कृतारें दूर तक उनके सामने खड़ी कर दी जाती थीं श्रीर तुरन्त फ़ैसला सुना दिया जाता था।

मेरठ की गोरी सेना, जो १० मई को कर्सच्य विमृह होगई थी,
श्रव जनरल बरनार्ड की सेना के साथ मिलने के
एक अज़ात लिए मेरठ से बढ़ी। इन दोनों के मेल से पहले
विजा की कान्तिकारी सेना ने आगे बढ़ कर
हिन्दन नदी के ऊपर ३० मई सन् १=५७ को मेरठ की अंगरेज़ी
सेना पर हमला किया। संग्राम में कान्तिकारी सेना का वाई और
का भाग कुछ कमज़ोर पड़ गया। उस और उनकी पाँच तोप थीं;
श्रंगरेज़ी सेना ने उन तोपों पर कृञ्जा करना चाहा। कान्तिकारी
सेना उस और से हट चुकी थी, केवल एक सिपाही तोपों के बीच
में छिपा हुआ रह गया था। ठीक उसी समय जब कि कई श्रंगरेज़
अफ़सर और सिपाही तोपों पर कृञ्जा करने पहुँचे, इस भारतीय

<sup>\*</sup> Holmes' History of the Sepoy War, p. 124.

सिपाही ने खुपके से मैगजीन में आग लगा दी। कई अंगरंज उस भारतीय सिपाही के साथ साथ वहीं पर जल कर ख़ाक हो गए। इतिहास लेखक के इस अज्ञान सिपाही की सुभ और उसकी बीरता की प्रशंसा करते हुए लिखता है—

''इससे इने यह शिका मिली कि विद्राहियों में इस प्रकार के वीर श्रीर साहसी लोग मौजूद थे जो राष्ट्रीय हित के लिए तरक्य प्राया देने को तैयार थे।''\*

दिल्ली की सेना उस दिन पीछे लौट गई। श्रमले दिन ३१ मई

श्रंगरेज़ी श्रौर क्राश्तिकारी सेना में संधाम को वह मेरठ की सेना का मुकावला करने के लिए फिर नगर सं निकती। दोनों श्रोर सं गोलेबारों होने लगी। लिखा है कि उस दिन श्रंगरेजों की श्रोर बहुत श्रधिक जाने गई। शाम

को दिल्ली की सेना श्रंगरेज़ी सेना को एक वार तितर वितर करके फिर दिल्ली की श्रोर वापस चली गई।

अगले दिन १ जून को मेजर रीड के अधीन एक गोरखा सेना मेरठ को अंगरेज़ी सेना की सहायता के गारखों का त्रिए मौक़े पर पहुँच गई। अम्बाले से जनरल दशदोह वरनार्ड के अधीन अंगरेज़ और सिख सेना भी

उ जून को इस सेना से आ मिली। दिल्ली के मोद्दासरे के लिए

<sup>• &</sup>quot;It taught us that, among the munneers, there were brave and desperate men who were ready to court instant death for the sake of the national cause!"—Kaye's History of the Sepay War, vol. ii, p. 138.

वहुत सा सामान महाराजा नाभा की श्रोर सं इन लोगों के पास पहुंचा। इसके बाद यह विशाल संयुक्त सेना दिल्ली के निकट श्रलीपुर तक पहुँच गई।

दिल्ली की सेना फिर एक बार इस सेना के मुकाबले के लिए

निकली। बुन्देले की सराय के निकट = जून
बुन्देले की सराय

सन् १=५० को सुबह से शाम तक एक भीषण
का भीषण
संग्राम हुन्ना। क्रान्तिकारी सेना का सेनापित
उस समय सम्राट बहादुरशाह का एक पुत्र

मिरजा मुगल था, जिसनेशायद जीवन में कभी भी लड़ाई का मैदान
न देखा था। दूसरी ओर योग्य से योग्य सेनापित, और सिखों और
गोरखों की सहायता। सायङ्काल तक दिल्ली की सेना को फिर
नगर के अन्दर लीट आना पड़ा। उनकी कई तोपें शत्रु के हाथ आ
गई और कम्पनी की सेना दिल्ली की दीवार के नीचे पहुँच

दिस्ती नगर के अन्दर उस समय एक विचित्र उत्साह था।
प्रान्त प्रान्त से पलटमें श्रीर ख़ज़ाना श्राकर
दिस्ती के दिल्ली में जमा हो रहा था। स्थान स्थान से भीतर अदम्य सम्राट बहादुरशाह के नाम चफ़ादारी के पत्र श्रासह श्रा रहे थे। नगर के अन्दर बाकद बनाने श्रीर

श्रस्त्र शस्त्र ढालने के लिए श्रनेक कारख़ाने खुल गए थे, जिनमें श्रनेक तोपें रीज़ाना ढलती थीं श्रीर हज़ारों मन बाद्धद तैयार होती थो। सम्राट वहादुरशाह का एक ख़ादिम ज़हीर श्रपनी पुस्तक



[ Frem " A Narrative of the Indian Revolt " London

'दास्ताने गृदर' में लिखता है कि अकेल चूड़ीवालों के मोहले के एक कारखाने में सात सौ मन बादद रोजाना तैयार होती थी।

सम्राट वहादुरशाह प्रायः हाथी पर वैठ कर नगर में निकला करता था और जनता तथा लिपाहियों को गाहत्या पर कवा प्रोत्साहित करता रहता था। प्रलान किया जा दग्ड चुका था कि जो मनुष्य गोहत्या के अपराध का

भागी होगा उसके हाथ काट लिए जायँगे या उसे गोलो से उड़ा दिया जायगा। वास्तव में गोहत्या के विषय में इस प्रकार की श्राज्ञा सम्राट वाषर के समय से चली श्राती थी। धर्मान्ध या श्रदूरदर्शी श्रीरङ्गजेव तक ने इस हितकर श्राज्ञा पर श्रमल कायम रक्का था। किन्तु दिल्ली श्रीर उसके श्रास पास के इलाड़े में कम्पनो का राज जमने के समय से गोरी सेना के श्राह्मर के लिए फिर से गोहत्या श्रक हो गई थी। ऊपर एक श्रध्याय में लिखा जा खुका है कि मथुरा श्रीर दोश्राव के इलाड़े में इसके कारण भयङ्कर श्रसन्तोष उत्पन्न हो गया था। यही कारण था कि सम्राट वहादुरशाह को वास्तविक सत्ता हाथ में लेते ही फिर एक बार उस तीन सौ वर्ष की पुरानी श्राङ्मा को दोहराना पड़ा।

क्रान्ति के प्रारम्भ में दिल्ली के स्वाधीन होते ही सम्राट बहादुरशाह की ख्रोर से एक एलान समस्त सम्राट बहादुरशाह भारत में प्रकाशित किया गया, जिसके कुछ के एलान वाक्य ये थें—

"ऐ हिन्दोस्तान के फ़रज़न्दों !श्वगर हम इरादा कर खें तो बात की बात ८४ में दुश्मन का ख़ारमा कर सकते हैं ! हम दुश्मन का नाश कर डालेंगे और अपने धर्म और अपने देश की, जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, ख़त्तरे से बचा लेंगे ।"%

कुछ समय बाद सम्राट की स्रोर से एक दूसरा एलान प्रकाशित हुआ जिसकी प्रतियाँ समस्त भारत के अन्दर, यहाँ तक कि दक्किन के बाजारों श्रीर छावनियों में भी हाथों हाथ बँटती हुई पाई गई। इस एलान में लिखा था—

"हमाम हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम—हम महज अपना धर्म समक्त कर जनता के साथ शामिल हुए हैं। इस मौक्ने पर जो कोई कायरता दिखलाएगा या मोलेपन के कारण दगाबाज़ फिरिक्कियों के वादों पर एतबार करेगा, वह शीव्र ही शरिमन्दा होगा और इक्किस्तान के साथ अपनी वफादारी का उसे बैसा ही इनाम मिलेगा जैसा लखनऊ के नवाबों को मिला। इसके अलावा इस बात की भी ज़रूरत है कि इस जङ्ग में तमाम हिन्दू और मुसलमान मिला कर काम करें और किसी अतिष्ठित नेता की हिदायतों पर चल कर इस तरह का व्यवहार करें कि जिससे अमनों आमान जायम रहे और ग्रीब लोग सन्तुष्ट रहें; और उनका अपना कतवा और उनकी शान बढ़े। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, सबको चाहिए कि इस एलान की नकल करके किसी आमा जगह पर लगा है, सबको चाहिए कि इस एलान की नकल करके किसी आमा जगह पर लगा हैं। × × × "

एक और तीसरा एलान बहादुरशाह की और से बरेली में प्रकाशित हुआ, जिसमें लिखा था—

''हिन्दोस्तान के हिन्दु श्रो श्रीर मुसलमानो, उठो ! साहयो उठो ! ख़ुदा

<sup>\*</sup> Leckey's Fictions Exposed and Urdon Works.

ने जिननी बरकनें इत्सान को अता की हैं, उनमें सबसे क़ीमती बरकत 'श्राजादी' की है। क्या वह ज़ालिस नाकस जिसने धीम्बा दें देकर यह बरहत हमसे छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उससे महरूम राज सकेगा? क्या ख़ुदा की मरज़ी के ख़िलाफ़ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकता है ? वहीं, नहीं ! फ्रिविज़ यों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज़ ही चुका है। यहाँ नक कि श्रव हमारे पाक मज़हब की नाश करने की नापाक ख़वाहिए भी उनमें पेदा हो गई है ! क्या नुम ग्रम भी ख़ामीश केंद्र रहीगे ? ख़ुदा अब यह नहीं चाहता कि तुम ख़ामीश रही; क्योंकि उसने हिन्दू और मुसलमानों के दिलों में अंगरेज़ों को अपने मुक्क संबाहर निकालने की इत्वाहिश पैटा कर दी है और ख़ुदा के फ़ज़ल और तुम लोगों की बहादुरी के प्रसाप से जल्दी ही श्रंगरेज़ों की इसनी कामिल शिक्स मिलंगी कि इमारे इस मुल्क हिन्दोसान में उनका ज़रा भी निशान न रह जायना ! हमारी हुसु फ्रीज में छोटे और बढ़ें की तमीच भुसा दी लायती श्रीर सबके साथ बरावरी ह्या बरताव किया जायगा; क्योंकि इस पाक जङ्ग में अपने धर्म की रक्षा के लिए बिहतने लांग तलवार व्यक्तिंगे वे सब एक समान यश के भागी होंगे । वे सब भाई भाई हैं, उनमें छोटे बढ़े का कोई भेद नहीं । इसलिए मैं फिर अपने तमाम हिन्दी भाइयों से कहता हूँ, उठी छौर ईरवर के बताप हुए इस परम कर्त्तंच्य की पूरा करने के लिए मैदान जक्न में ऋद एही !"क्ष

ॐ बहादुरशाह का यह असली एलान उर्दू में था। हमें दुल है कि हमें उसकी उर्दू प्रति नहीं मिल सकी। स्वाधीनता के इस युद्ध के सम्बन्ध के इस तरह के सब पत्रों और एलानों को अंगरेज़ों ही के अनुवादों या प्रति-लिपियों से हिन्दी में अनुवाद करना पड़ा है—लेखक।

दिल्ली का नगर पूरी तरह विसवकारियों के हाथों में था।

कम्पनी की संना ने बुन्देले की सराय की लड़ाई
दिल्ली के निकट
पहाड़ी पर अंगरेज़ों
का कब्ज़ा
के लिए बड़ी सुविधा का था। हमले की सलाहें
होती रहीं, किन्तु अंगरेज़ सेनापितयों को हमले का साहस न हो
सका। इस वीच दिल्ली की विसवकारी सेना ने बाहर निकल कर

१२ जून को दिल्ली की सेना ने अंगरेज़ी सेना पर इमला किया। इतिहास लेखक के लिखता है कि उस दिन के संश्राम में कम्पनी के हिन्दोस्तानी सिपाहियों का एक दस्ता, जिसकी बफ़ादारी पर

श्रंगरेज़ी सेना पर बार बार हमले करना शुक्र किया सब से पहले

श्चंगरेज़ों को पूरा विश्वास था, क्रान्तिकारियों से जा मिला। श्चंगरेज़ी सेना की काफ़ी हानि पहुँचाने के बाद दिल्ली की सेना फिर नगर के श्चन्दर लीट गई।

फर नगर क श्रन्दर लाट गइ। इसके बाद बजाय इसके कि श्रंगरेज़ी सेना को दिल्ली में प्रवेश

करने का साहस होता, प्रायः हर रोज भारतीय कान्तिकारी पलटनों का नियम सेना पर हमला करती थी, और शाम तक उन्हे

काफ़ी नुकसान पहुँचा कर फिर नगर में वापस

चली आती थी। दिल्ली में उन दिनों यह एक नियम था कि जो नई पलटन वाहर से दिल्ली में आती थी वह अपने आने के अगले दिन सबेरे एक बार अंगरेजी सेना पर हमला करती थी। इन लड़ाइयों में १७, २० श्रोर २३ जून की लड़ाइयाँ श्रधिक भयद्भर थीं। जिस वीरता के साथ विसवकारी सेनाश्रों ने इन लड़ाइयों में श्रंगरेज़ों, सिखों श्रोर गोरखों की संयुक्त सेनाश्रों पर हमला किया, उन्हें वार बार श्रपनी जगह से हटा दिया श्रोर उनके श्रनेक श्रफ़सरों श्रीर सैनिकों को ख़त्म कर दिया, उस वीरता की लॉर्ड रॉवर्ट्स श्रोर श्रन्य श्रंगरेज़ श्रफ़सरों ने श्रपनी रिपोर्टों में मुक्तकरूठ से प्रशंसा की है। कमागड़र-इन-चीफ़ बरनार्ड ने श्रव निश्चय कर लिया कि जब तक श्रीर श्रधिक सेना सहायता के लिए पञ्जाब से न श्राप, तब तक दिल्ली पर हमला करना श्रीर विजय प्राप्त कर सकना श्रसम्भव है।

२३ जून प्लासी की शताब्दी का दिन था। उस दिन के हमले के लिए दिज्ञी में विशेष तैयारियाँ हो रही थीं। प्राप्ती की शताब्दी ठीक प्रातःकाल शहरपनाह की तोपों ने अंगरेज़ी सेना के ऊपर गोले वरसाने शुक्क किए। क्रान्तिकारी सेना शहर से वाहर निकली और संयुक्त बिटिश सेना पर वे टूट पड़े। अत्यन्त धमासान संश्राम हुआ। उस दिन के संश्राम के विषय में मेजर रीड लिखता है—

"क़रीब १२ बजे क्रान्तिकारियों ने हमारी समस्त सेना के उपर एक श्रायन्त भीषण हमला किया। कोई मनुष्य उससे श्रच्छा न लड़ सकते थे जितना श्रच्छा कि क्रान्तिकारी लड़े। उन्होंने हमारी सारी यलटनों पर वार बार हमला किया श्रीर एक बार मुभे ऐसा मालुम होता था कि हम मैदान सी बैठे।"%

<sup>\*</sup> Major Reid's Siege of Delhi

किन्तु अंगरेज़ों के सोभाग्य से ठीक संकट के समय एक और नई सेना पञ्जाव से सहायता के लिए आ पहुँची। अंगरेज़ों की क्रान्तिकारियों के लिए अब कार्य इतना सरल न सहायता के लिए नई मेना रहा, फिर भी वे शाम तक मैदान में डटेरहे।

अन्त में दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध सेत्र संपीछे हट गई। वास्तव में जोड़ वराबर का रहा और दोनों सेनाओं के दिलों में एक दूसरे की वीरता के लिए आदर उत्पन्न हो गया।

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि यदि सिखों ने अंगरेज़ें। का साथ न दिया होता और नई पञ्जाबो सेना

सिखों को श्रेय समय पर सहायता के लिए न पहुँची होती, तो २३ जून सन् १=५७ को दिल्ली की फ़सील के नीचे कम्पनी की सेना का सर्वनाश होगया होता, श्रीर फिर भारत में श्रंगरेजों का

अपनी सत्ता कायम रख सकना लगभग असम्भव था।

अपना सत्ता कायम रख सकना लगभग असम्भव था।
२ जुलाई सन् ५७ को मोहम्मदवढ़त ख़ाँ के अधीन रुहेलखएड
की सेना ने दिल्ली में प्रवेश किया। नगर-

त्नापात बक्ष्त क्षा निवासियों श्रीर सम्राट बहादुरशाह की श्रीर की क्रान्तिकारी से इस सेना का विशेष स्वागत हुश्रा। बख्त ख़ाँ ने सम्राट सं भेंट की। इस बीच दिल्ली में स्थान

स्थान की फ़ौजोंके आने के कारण प्रबन्ध की कुछ शिथिलता दिखाई देने लगी थी। सेनापित मिरज़ा मुग़ल में सुशासन स्थापित करने की योग्यता दिखाई न देती थी। अनेक शिकायतें सम्राट के कानीं तक पहुँचीं। बूढ़े सम्राट ने अपने पुत्र मिरज़ा मुग़ल को हटा कर उसकी जगह वकृत ख़ाँ को दिल्ली की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापित और दिल्ली का 'गवरनर' नियुक्त किया। वकृत ख़ाँ वास्तव में अत्यन्त योग्य और वीग था। उसने सम्राट से कहा कि यदि इसके बाद कोई शाहज़ादा भी नगर के अन्दर शासन प्रवन्ध में वाघा डालेगा, या प्रजा के साथ किसी प्रकार का अन्याय करेगा तो मैं तुरन्त उसके नाक कान कटना डालंगा। सम्राट ने स्वीकार कर लिया।

वज़्त ख़ाँ की नियुक्ति का पलान सारे शहर में कर दिया गया।

वज़्त ख़ाँ के साथ करीव चौदह हज़ार पैदल, दो

बढ़त ख़ाँ का शासन

या तीन सवार पलटन और अनंक तोपें थीं। \* वह

अपनी सेना को छै महीने की तनखाहें पेशगी दे

खुका था। इसके अतिरिक्त उसने चार लाख रुपए नक़द लाकर
सम्राट की भेंट किए। बढ़त ख़ाँ ने नगर में सुशासन स्थापित
किया, आज्ञा दे दी कि कोई नगर निवासी बिना हथियार के न
रहे। जिनके पास हथियार न थे उन्हें मुफ़्त हथियार दिए गए।
इसके बाद यदि कोई सिपाही बिना पूरी कीमत दिए किसी से
कोई वस्तु लेता था तो सिवाही का एक हाथ काट दिया जाता
था। उसी दिन रात को = बजे महल के अन्दर सम्राट बहादुरशाह,
वेगम जीनतमहल, सेनापित बख्त ख़ाँ तथा अन्य मुख्य
नेताओं में सलाह हुई। ३ जुलाई को एक आम परेड हुई, जिसमें

करीव बीस हज़ार सेना मौजूद थी। र्

**<sup>\* &#</sup>x27;दास्तानं राद्र'—लंखक** ज़हीर

<sup>†</sup> Native Narratures by Metcalle, p. 60

इस बीच नप नप श्रंगरेज़ श्रफ़सर और श्रनुभवी सेनापित पञ्जाव से श्रीर श्रधिक सेनाप ला लाकर श्रंगरेज़ी सेना में शामिल होते गप। फिर भी प्रधान सेनापित जनरल वरनार्ड को दिल्ली की सेना पर हमला करने का साहस न हो सका। ४ जुलाई को बड़त खाँ ने श्रपनो सेना सहित श्रंगरेज़ी सेना पर हमला किया।

कम्पनी की सेना को दिल्ली की दीवारों के नीचे पड़े हुए एक

कम्पनी की सैनिक स्थिति महीने से ऊपर हो चुका था। श्रनेक श्रफ़सरों के वयानों से सावित है कि श्रंगरेज़ों को विश्वास था कि दिल्ली पहुँचने के चन्द श्रएटे बाद ही

हम दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेंगे। किन्तु श्रव वह विश्वास निराशा में बदलता हुश्रा दिखाई दे रहा था। इस निराशा में ही ५ ज़ुलाई सन् ५७ को जनरल बरनार्ड भी हैज़े से मर गया। जनरल

रीड ने उसका स्थान जिया। इस प्रकार क्रान्ति के शुक्र होने से श्रव तक कम्पनी के दो कमागडर-इन-चीफ़ मर चुके थे। जनरत

रीड तीसरा था, किन्तु स्रभी तक दिख्ली विजय न हुई थो।

दिल्ली की सेना के हमले श्रंगरेज़ी सेना पर बराबर जारी रहे।

2 जुलाई को वख़्त ख़ाँ के श्रधीन दिल्ली को सेना
श्रंगरेज़ी सेना की

पराजय
सेना के सवारों को सामने से भाग जाना पड़ा

सना क सवारा का सामन स आग जाना पड़ा श्रौर श्रंगरेज़ी तोपों के मुंह बन्द हो गए। अनेक श्रंगरेज़ श्रफ़सर मारे गए। इतिहास लेखक के लिखता है कि उस दिन की हार पर श्रंगरेज़ सिपाही इतने लिखत श्रौर कृपित हुए कि उन्होंने श्रपने केम्प में जाकर श्रपने निर्दोष ग्रीव भिश्तियों श्रौर श्रनेक काले नौकरों को मार डाला। श्रपने इन हिन्दोस्तानी नौकरों की बफ़ादारी, श्रौर उनकी सेवाश्रों का उन्होंने कुछ भी ख़याल नहीं किया, क्योंकि—

"इन गोरे सिपाहियों के हृद्यों में समस्त कार्क प्राया निवासियों के प्रति प्रचयह घणा की साग भड़क रही थी।"%

१४ जुलाई के आक्रमण में अंगरेज़ों की इससे भी वुरी हालत

हुई। जनरत्त रीड भी घवरा गया। वीमार एड़ इंगरेज़ी सेना में कर और इस्तीफ़ा ट्रेकर १५ जुलाई की वह नैराश्य पहाड पर चला गया। जनरत्न विलसन ने

उसकी जगह ली। श्रंगरेज़ी सेना का यह चौथा कमाएडर-इन-चीफ़ था। दिल्ली की मीनारों के ऊपर स्वाधीनता की पताका को सहराते हुए दो महीने हो चुके थे। भारत भर में श्रनेक श्रंगरेज

यह कहने लगे थे कि, ''जो सेना दिल्ली का मोहासरा कर रही है उसका स्थयं मोहासरा हो रहा है।'' यहाँ पर हम यह याद दिला देना चाहते हैं कि श्रंगरेज़ी सेना केवल दिल्ली की पश्चिमी दीवार

के नीचे थी, शेष तीनों श्रोर से क्रान्ति के सहायकों श्रार शुभ चिन्तकों के लिए श्राने जाने का मार्ग खुला हुआ था। श्रंगरेज़ी सेना में उस समय श्रनेक लोग सञ्जोदगी के साथ यह विचार कर रहे थे कि दिल्ली विजय करने का विचार छोड़ कर श्रभी किमी

दूमरी स्रोर भ्यान दिया जाय।

<sup>\*</sup> Kaye and Malleson's Indian Mutiny, vol. 11, p 438

श्रव हम फिर थोड़ी देर के लिए दिल्ली से हट कर विसव के श्रन्य केन्द्रों की श्रोर दृष्टि डालते हैं। जिस प्रकार भारतीय नरेशों की सिखों ने कम्पनी की सहायता द्वारा उसी प्रकार श्रानेश्वतता श्रानेक राजपूत तथा मराठा नरेशों ने श्रपनी श्रानिश्चतता द्वारा भारतीय स्वाधीनता के प्रयत्नों को बहुत बड़ी हानि पहँचाई।

जयाजीराव सींधिया उस समय ग्वालियर की गद्दी पर था। उसकी समस्त भारतीय सेना जो अत्यन्त सन्नद ग्वाबियर की स्थिति थी, राष्ट्रीय योजना में शामिल थी। १४ जून को ग्वालियर की सेना ने कम्पनी के विरुद्ध कान्ति का भएडा खडा कर दिया। उन्होंने ब्वालियर के ब्राङ्गरेज़ों के मकान जला दिए, श्रंगरेज श्रफसरों और नगर के श्रन्य श्रंगरेज़ों को मार डाला। किन्तु श्रंगरेज़ स्त्रियों श्रोर वचों को उन्होंने छुश्रा तक नहीं। \* इन सब को उन्होंने केवल गिरफ्तार कर लिया। कुछ श्रंगरेज़ श्रागरे की श्रोर भाग निकले। ग्वालियर की समस्त रियासत से कम्पनी का प्रसाव श्रीर प्रभुत्व दोनों बिलकुल मिट गए। फिर भी महाराजा सीधिया सङ्कोच में रहा। निस्सन्देह यदि महाराजा सीधिया उस समय कम्पनी के साथ मित्रता निवाहने के स्थान पर खुले क्रान्ति-कारियों का साथ दें बैठता श्रीर श्रपनी विशाल सेना सहित, जो इस समय नेता न होने के कारण निकम्मी थी, दिल्ली पर चढ़ाई कर देता तो दिल्ली के भीतर की क्रान्तिकारी सेना श्रीर बाहर से

<sup>\*</sup> Mrs Coopland's Narrative

सींधिया की सेना दोनों के बीच में पिस कर कम्पनी की सेना वहीं समाप्त हो गई होती, श्रौर क्रान्तिकारियों के पन्न को भारत सर में श्रनन्त बन्न प्राप्त हो जाता।

करीव करीव यही स्थिति इन्दौर के महाराजा होलकर की था।

१ जुलाई को सम्मादत ख़ाँ के श्रर्धान इन्दौर की इन्दौर खौर मध्य सेना ने इन्दौर की रेज़िडेन्सी पर हमला किया। भारत की स्थिति वहाँ के सब श्रद्धरेज़ों की जान बख्रा दी गई। वे

इन्दौर छोड़ कर भाग गए। किन्तु श्रङ्गरेज़ इतिहास लेखक भी इन बात का निश्चय नहीं कर पाते कि महाराजा। होलकर की

सहानुभूति अङ्गरेज़ों के साथ थी या कान्तिकारियों के साथ। यह बात भ्यान देने योग्य है कि इस तरह के अवसरों पर. जब कि भारतीय नरेश अन्त नक अपना निश्चय न कर सके, रियासतों की

सेनाओं ओर कम्पनी की सबसीडीयरी सेनाओं ने हर जगह देश का साथ दिया। यही स्थिति कच्छ श्रौर गजपूताने की रियासर्तों की थी। इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है की जयपूर श्रौर

जोधपुर के राजार्थ्यों ने श्रपनी सेनार्थ्यों को श्राज्ञा दी कि जाकर श्रद्भरेज़ों की मदद करो, किन्तु सिपाहियों श्रोर उनके श्रफ़मरों ने

साफ़ इनकार कर दिया। \*
यही हालत भरतपुर श्रौर श्रन्य कई रियासतों को भी थी।
श्रागरे की प्रजुलाई को क्रान्तिकारी सेना ने श्रागरे पर
स्वाधीनता हमला किया। श्रागरे में कुछ गोरी सेना मौजूद

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Mutiny, vol m, p 172

थी। भरतपुर के राजा ने अपनी सेना श्रंगरेज़ों की सहायता के लिए भेजी। ऐन मौक़े पर भरतपुर की सेना ने साफ़ जवाव दे दिया कि हम श्रपने दंशवासियों के विरुद्ध न लड़ेंगे। जनरल पॉलवेल की गोरी सेना श्रौर कान्तिकारियों में एक संग्राम हुआ, जिसमें दिन भर की लड़ाई के बाद गोरी सेना को हार कर पीछुं हट जाना पड़ा। ६ जुलाई को श्रागरे के नगर के ऊपर हरा भएडा फहराने लगा। उसी दिन वहाँ का शहर कोतवाल, समस्त पुलिस श्रौर हिन्दू श्रोर मुसलमानों ने मिल कर हरे भएडे का एक बहुत वड़ा जुलूम निकाला श्रौर एलान कर दिया कि श्राज से श्रागरे के ऊपर श्रंगरेज़ी राज के स्थान पर दिल्ली के सम्राट का

किन्तु इन भारतीय नरेशों की उस समय की श्रानिश्चितता ने

श्राधिपत्य फिर से कायम होगया।

निस्सन्देह विश्व को बहुत हानि पहुँचाई। श्रव हम फिर कानपुर श्रीर इलाहाबाद की श्रोर श्राते हैं।

इलाहाबाद के शहर श्रीर किले पर श्रंगरेज़ों का इलाहाबाद में श्रंगरेज़ों की शान्ति को दमन करने की द्रष्टि से इलाहावाद

श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए लॉर्ड कैनिङ्ग श्रव कलकत्ते से इलाहावाद श्रा गया। क्रान्ति के शान्त हो जाने के समय तक के लिए उसने इलाहाबाद ही को श्रपनी

राजधानी नियत किया ।

जिस समय कानपुर के अंगरेज़ों की मुसीवर्तों का समाचार





इलाहावाद पहुँचा, जनरत नील ने थोड़ी सी सेना इलाहाबाद

की रहा के लिए रख कर शेष मेजर रिनॉड के श्रंगरेज़ी संना की श्रंगरेज़ी संना की श्रंथीन कानपुर के श्रंगरेज़ों की सहायता के लिए कानपुर यात्रा भेज दी। यह सेना जनरल नील की स्थापित

की हुई मर्यादा के श्रमुक्षार दोनों श्रोर के प्रामों को श्राग लगाती हुई कानपुर की श्रोर वढ़ी।

पक दूसरा जनरल हैवलॉक जून के अन्त में इलाहाबाद पहुँचा। इसी बीच कानपुर में अंगरेज़ों की पराजय और सतीचौरा घाट के हत्याकाएड का समाचार भी इलाहाबाद पहुँच गया। जनरल हैवलॉक भी अब अंगरेज़ और सिख सेना और तौपख़ाने सिहत कानपुर की और बढ़ा।

आगे चल कर हैवलॉक और रिनॉड की सेनाएँ मिल गई। मार्ग के प्रामों को प्रामवासियों सहित जलाने का कार्यक्रम यूर्ववत् जारी रहा। कम्पनी की सेना की इस यात्रा के विषय में इतिहास लेखक सर चार्ल्स डिल्क लिखता है—

"सन् १८५७ में जो पन्न इक्किस्तान पहुँचे उनमें एक ऊँचे दरजे का श्रक्तसर, जो कानपुर की श्रोर श्रंगरेज़ी सेना की यात्रा में साथ या, लिखता है कि—'मैंने श्राज की तारीख़ में ख़ूब शिकार भारा। बागियों को उड़ा दिया।' यह याद रखना चाहिए कि जिन लोगों को इस प्रकार फॉसी दी गई या तोप से उड़ाया गया दे सशस्त्र 'बागी' न थे, बल्कि गाँव के रहने वाले थे जिन्हें केवल 'सन्देह पर' पकड़ लिया जाता था। इस ऋच में गाँव के गौर

इस क्रूरता के साथ जला डाले गए और इस क्रूरता के साथ निर्दोष प्राम-

निवासियों का संहार किया गया कि जिसे देख कर एक बार मोहन्मद नुग़जक भी शरमा जाता।"\*

नाना साहव ने ज्वालाप्रसाद और टीकासिंह के अधीन कुछ सेना कम्पनी की सेना के सुकावल के लिए मेजी। फतहपुर की यिन्न १२ जुलाई को फ़तहपुर के नज़दीक दोनों सेनाओं समाधि में एक संग्राम हुआ जिसमें कानपुर की कान्ति-कारी संना को हार कर पीछे हट जाना पड़ा। इसके बाद अंगरेजों ने फ़तहपुर के नगर में प्रवेश किया।

इस बीच फ़तहपुर का नगर श्रापनी स्वाधीनता का पलान कर चुका था। कुछ श्रंगरेज़ अफ़सर वहाँ पर मारे भी जा चुके थे। किन्तु वहाँ के मैजिस्ट्रेट शेरर की क्रान्तिकारियों ने जान वख़्श दी थी श्रीर उसे फ़तहपुर से जाने की इजाज़न दे दी थी। शेरर इस समय हैवलॉक की सेना के साथ था। हैवलॉक श्रीर शेरर ने नगर मे पूरा बदला लिया। सब से पहले कम्पनी के सिपाहियों को नगर लूटने की श्राक्षा दी गई। उसके बाद लिखा है कि श्रंगरेज़ सेनापित की श्राक्षा से फ़तहपुर के नगर श्रीर नगरनिवासियों को उसी के श्रम्दर जला कर ख़ाक कर दिया गया।

<sup>\* &</sup>quot;. letters which reached home in 1857, in which an officer in high command during the march upon Cawnpore, reported, 'good bag to-day, polished off rebels,' it being borne in mind that the 'rebels' thus hanged or blown from guns were not taken in arms, but villagers apprehended on suspicion' During this march atrocities were committed in the burning of villages and massacre of innocent inhabitants at which Mohammad Tuglak himself would have stood ashamed, . . . "-Greater Britain, by Sir Charles Dilke

इस रोमाञ्चकारी श्रत्याचार की ख़बर नाना के कानों तक पहुँची। कानपुर के नेताओं और नगरनिवासियों बीबीगढ का कोध पराकाष्टा को पहुँच गया। नाना हत्याकायड साहव ने स्वयं सेना लेकर श्रागे वढ़ने का निश्चय किया। इसी समय श्रंगरेजों के कुछ जासूस गिरफ्तार होकर नाना के सामने पेश किए गए। इन जासूसों से पता चला कि जो श्रंगरेज़ स्थियाँ दीवीगढ़ की कोठी में नज़रवन्द थीं उनमें से कई नाना के विरुद्ध इलाहावाद के श्रंगरेज़ों के साथ गुन पत्र-

श्रगलं दिन शाम को वह घटना हुई जो क्रान्तिकारियों के नाम पर एक कलङ्क रहेगी। कहा जाता है कि कानपुर के १२५ श्रंगरेज़ क़ैदी स्त्रियाँ श्रौर बच्चे कृत्ल कर डालं गए, श्रौर दूसरे दिन प्रानः-काल उनकी लाशों को एक कुएँ में डाल दिया गया।

कानपुर की इस हृदय विदारक घटना के सम्बन्ध में श्रंगरेज़ इतिहास लेखक श्रनेक प्रकार की टीका कर चुके हैं। इसी घटना के श्राधार पर नाना साहब को निर्दय हत्यारा साबित करने की चेष्टा की गई है। हमें यह देख कर दुख होता है कि इतिहास की जिन पुस्तकों में, विशेषकर स्कूलों और कॉलेजों की जिन पाठ्य पुस्तकों में जनरल नोल, जनरल हैवलॉक, जनरल ऐनसन, जनरल वरनार्ड

<sup>\*</sup> Narrative of the Indian Revolt, p. 113. One of the Christian prisoners in the prison of Nana Saheb told the same thing and an Ayah also corroborated it.

लिखता है---

इत्यादि के भारतीय प्रजा के ऊपर घोर अमानुषिक अत्याचारों का कोई ज़िक नहीं किया जाता, उनमें कानपुर की इस वीमत्स इत्या **और कानपुर के कुएँ का ज़िक अवश्य होता है। हम इस सम्बन्ध** 

में केवल एक दो बातें कह देना स्रावश्यक समस्रते हैं। एक यह कि जिन अंगरेज़ी पुस्तकों में इस घटना को वर्णन किया गया है उनमें प्राय: इस घटना के साथ कई ख्रौर भी अधिक भयद्वर

श्रीर श्रमानुषिक वार्तों को जोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए यह कि श्रंगरेज स्त्रियों श्रीर बच्चों की हत्या के लिए शहर से कसाई बुलाए गए थे। इत्या से पूर्व इन लोगों को निर्दयता के साथ धीरे

धीरे श्रंगभंग किया गया श्रौर स्त्रियों की इत्या से पहले उनकी

वेइज़्ज़ती की गई, इत्यादि । इन सब रोमाञ्चकारी वार्तो के सम्बन्ध में हम केवल विप्रव के सब से अधिक प्रामाणिक अंगरेज़ इतिहास लेखक सर जॉन के के कुछ शब्द उद्धृत करते हैं। इतिहास लेखक के

"उस समय के कई इतिहासों में बयान किया गया है कि इस भीषण हत्याकाराड के साथ कई तरह की परिष्कृत क्राताएँ और श्रकथनीय सजाजनक

बातें की गई थीं। वास्तव में ये क्रूरताएँ धौर इस तरह की जजाजनक बातें कुछ खोगों ने क्रोध के श्रावेश में श्राकर केवल श्रपनी कल्पनाशक्ति से गढ़ सी थों । श्रन्य लोगों ने बिना जाँच किए उन पर सहज ही में विश्वास कर

त्तिया श्रीर बिना सोचे सममे उन्हें फैलाना शुरू कर दिया। x x x जून श्रीर जुलाई के हत्याकायडों के विषय में सरकारी कमीशन के मेम्बरी ने हर

बात की श्रत्यन्त परिश्रम के साथ जाँच की, श्रीर उन्होंने श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों

में यह राय प्रकट की हैं कि किसी को भी अंग भंग नहीं किया गया और किसी की भी इज़्ज़त नहीं ली गई।"\*

एक दूसरा विद्वान् श्रंगरेज लन्दन के 'टाइम्स' पत्र का सम्वाद-दाता सर विलियम रसल. जो विश्वय के समय भारत में मौजूद था, कानपुर के इस इत्याकाएड के सम्बन्ध में लिखता है—

"अनेक जालसाज़ों और अत्यन्त नीच बदमाशों में लगातार कोशिश करके इस मामले के साथ अनेक भीषण घटनाएँ जोड़ दीं। ये कल्पित घटनाएँ केवल इस आशा से गड़ी गईं थीं कि उनसे अंगरेज़ों के दिलों में क्रोध और बदले की प्रचण्ड इच्छा भड़क उठे। मानों केवल प्रणा इस क्रोध और बदले की इच्छा को भड़काने के लिए काफ़ी न थी।"?

दूसरी बात यह है कि एक सज्जन, जिन्हें ऐतिहासिक घटनाओं की खोज श्रोर जाँच का शोक है, इस पुस्तक के लेखक से कहते थे कि उन्होंने कानपुर कसाइयों के मोहले में जाकर पूछ ताछ की तो वहाँ के बूढ़े लोगों से मालूम हुआ कि वीबीगढ़ की हत्या के लिए कम से कम कसाइयों का बुलाया जाना बिलकुल ग़लत है।

<sup>\* &</sup>quot;The refinements of cruelty—the unutterable shame with which, in some chronicles of the day, this hideous massacre was attended, were but fictions of an excited imagination, too readily believed without enquiry, and circulated without thought. None were mutilated, none were dishonoured

<sup>.</sup> This is stated, in the most unqualifed manner, by the official functionaries, who made the most diligent enquiries into all the circumstances of the massacres in June and in July."—Kaye and Malleson's History of the Indian Mutiny, p. 281

<sup>† &</sup>quot;... the incessant efforts of a gang of forgers and utterly base coundrels have surrounded it with horiors that have been vainly invented

कलकत्ते के ब्लेकहोल के सर्वधा भूठे किस्से का वर्णन इतिहास की श्रसंख्य पुस्तकों में पाया जाता है, श्रीर कलकत्ते में ब्लेकहोल की जगह तक बनी हुई है। इससे पता चलता है कि कानपुर में 'कुएँ' का होना ज़रूरी तौर पर यह सावित नहीं करता कि यह घटना सर्वधा सच्ची है।

इङ्गलिस्तान की पालिमेण्ट का एक सदस्य लेयॉर्ड इस तरह की श्रनेक घटनाश्रों की जाँच करने के लिए स्वयं उन्हीं दिनों में भारत श्राया। श्रपनी जाँच के बाद लेयॉर्ड लिखता है—

"निहायत शौर के साथ जाँच पड़ताल करने के बाद, खड़ि से अच्छे धौर सबसे अधिक विश्वसनीय ज़रियों से जो स्चनाएँ मुक्ते मिली हैं, उनसे सुक्ते पूरा विश्वास हो गया है कि जो अनेक भयद्भर अत्याचार कहा जाता है कि देहली, कानपुर, फाँसी तथा अन्य स्थानों पर अंगरेज़ खियों और बच्चों पर किए गए, वे आयः एक एक कर सब के सब कल्पित हैं, जिनके गढ़ने बालों को लजा आनी चाहिए।"\*

श्रन्य निष्पद्ध श्रंगरेज़ों के इससे भी श्रधिक ज़ोरदार वाक्य इस कथन के समर्थन में उद्धृत किए जा सकते हैं। ज़ाहिर है कि

in the hope of adding to the indignation and burning desire for vengeance which hatred failed to arouse."—Russell's Diary, p. 164

From the information I received from the very best and most trustworthy sources, after the most careful inquiries, I am convinced that the series of horrible cruelties alleged to have been committed upon English women and children at Delhi, Cawnpore, Jhansi and elsewhere were almost without exception shameful fabrications, . . "—Mr. Layard M P. it Times, 25th August, 1858.

वीबीगढ़ के हत्याकागृड की सञ्चाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साथ ही अभी तक यह कह सकना भी कठिन है कि इस क़िस्से की जड़ में सञ्चाई क्या और कितनी थी। इस विषय में अभी बहुत अधिक निष्पन्न खोज की आवश्यकता है।

हम यह भी जानने हैं कि यदि कानपुर में १२५ अंगरेज़ औरतों और वच्चों को निर्दोष मार डाला गया तो जनरल नील ने अपने वयान के अनुसार ही कम से कम हज़ारों भारतीय स्त्रियों और वच्चों को ज़िन्दा जला दिया । किन्तु एक अत्याचार वूसरे अत्याचार को जायज़ नहीं बना सकता । यदि बीबीगढ़ के हत्याकाएड में कुछ भी सच्चाई है, अगर यह घटना किसी दर्जे तक भी सच्ची है, इसमें कोई सन्देह नहीं कान्तिकारियों के नाम पर यह एक बहुत बड़ा कलाई है।

पक प्रश्न इस सम्बन्ध में यह भी उठता है कि यदि बीवीगढ़ की हत्या का किस्सा सच है, तब भी उसके नाना की जिप नाना साहब को कहाँ तक जिम्मेदार उहराया जा सकता है। सर जॉर्ज फ़ॉरेस्ट

## लिखता है-

"रावाहियों से यह साबित होता है कि जो सिपाही इन क्रेंदियों के ऊपर पहरा दें रहे थे उन्होंने उनकी हत्या करने से इनकार कर दिया। यह गन्दा जुर्स एक वेश्या के उकसाने पर नाना की गारद के पाँच बदमाशों ने किया ! इस करूर हता के लिए सारी कीम को अपराधी ठहराना अनुदार भी है और असत्य भी।"\*

इतिहास लेखक सर जॉर्ज कैम्पबेल लिखता है-

"कानपुर की हत्या श्रीर कुएँ के उत्पर के मयद्वर दश्य के पाप की कम करने वाली कोई बान कहना कठिन है, फिर भी हमें दो बालें याद रखनी चाहिए। पहली यह कि यह हत्या किसी ने पहले से तय करके नहीं की, बिल्क जिस समय हैनलॉक क्रान्तिकारियों को पीट कर खला था रहा था उस समय जिलके कोंध थीर निराशा के वश यह कार्य किया गया। दूसरी बात यह कि हमारी सेना के लोगों ने कानपुर की थोर बहते समय जो जो अस्याचार किए उनके द्वारा हमने स्वयं लोगों को इस प्रकार के कार्य करने के लिए काफी उत्तेजित कर दिया था। कुछ समय बाद इस हत्याबायह के सम्बन्ध की सब परिस्थिति की नहीं सिली जिलसे मालूम हो कि किसी ने पहले से इस हत्या का हरादा कर रक्खा हो या किसी ने हत्या के लिए किसी की थाजा दी हो × × × 1°° है

<sup>\* &</sup>quot;The evidence proves that the sepoy guard placed over the prisoners refused to murder them. The foul crime was perpetrated by five ruffians of the Nana's guard at the instigation of a courtesan. It is as ungenerous as it is untrue to charge upon a nation that cruel deed."—History of the Indian Mating, by Sir George Forrest, Introduction, p. 1v.

<sup>† &</sup>quot;It is difficult to say anything in extenuation of the Cawnpore massacre and the terrble scene at the well, and yet we must remember two things: first, that it was done, not in cold blood, but in the moment of rage and despair when Havelock had beaten the rebels and was coming in and second, that we had done much to provoke such things by the severities of which our people were guilty as they advanced. At a later time a careful

इससे मालुम होता है कि कानपुर में श्रंगरेज स्त्रियों श्रोर वच्चों की हत्या के किस्से में यदि कुछ सच भी है तो वह हैवलॉक के श्रत्याचारों से दुखित कुछ क्रान्तिकारियों के स्रणिक कोश का परिणाम था, 'किसी ने उसके लिए किसी को श्राह्मा' न दी थी, श्रौर नाना साहद को उसके लिये उसरदाता ठहराना गुलत है।

१० जुलाई को जनरल हैवलॉक अपनी विशाल सेना सहित

जनरत्व हैवलॉक का कानपुर प्रवेश कानपुर के निकट पहुँच गया। नाना साहव ने स्वयं सेना लेकर हैवलॉक का मुकावला किया। दोनों श्रोर की नोपों ने गोल वरमाने शुक्र किए। किन्त श्रन्त में नाना साहव की सेना को हार

कर पीछे हट जाना घड़ा। नाना साहव ने फिर एक बार अपने सियाहियों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक अंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता है कि फिर एक बार यमासान संप्राम हुआ। किन्तु अन्त में फिर हैवलॉक की विशाल सेना के सामने नाना साहब की सेना को हार कर विदूर की और चला जाना पड़ा।

१७ जुलाई की हैवलॉक की विजयी सेना ने कानपुर के नगर में प्रवेश किया। हैवलॉक का नाम श्रंगरेज़ी राज के इतिहास में श्रमर हो गया।

investigation was made into the circumstances of the massacre, and we failed to discover that there was any premeditation or direction in the matter."—

Sir George Campbell, Provisional Civil Commissioner in the Mutiny, as quo ed in *The Other Side of the Medal*, by E. Thompson pp. 79, 80.

नगर में घुसने के बाद चार्ल्स बॉल लिखता है—

"जनरता हैवलॉक ने सर ह्यू व्हीतार की मृत्यु के लिए भयद्वर बदला चुकाना शुरू किया। हिन्दीस्तानियों के गिरीह के गिरीह कानपुर में फाँसी पर चढ़ गए। मृत्यु के समय कुछ कान्तिकारियों श्रंगरेज़ी सेना के चे जिस प्रकार चित्त की शान्ति श्रीर अपने व्यवहार में श्रोज का परिचय दिया, वह उन लोगों के सर्वश

योग्य या जो कि किसी सिद्धान्त के नाम पर शहीद होते हैं।"%

इनमें से एक व्यक्ति की मिसाल देते हुए चार्ल्स बॉल लिखता है कि वह "विना ज्या सी भी घबराहट के ठीक इस प्रकार फाँसी के तक्ते पर चढ़ गया जिस प्रकार एक योगी अपनी समाधि में प्रवेश करता है !"

सब से पहले गोरे श्रीर सिख सिपाहियों को नगर के लुटने की श्राहा दी गई। उसके बाद फाँसियों का बाइग्यों से खून बाज़ार गर्म हुश्रा। लिखा है कि बीबीगढ़ में चटवाना ज़मीन के ऊपर ख़ून का एक बड़ा घटवा था। सन्देह था कि यह ख़ून गोरी मेमों और बच्चों का है। शहर के

<sup>\* &</sup>quot;General Havelock began to wreak a terrible vengeance for the death of Sir Hugh Wheeler. Batch upon batch of natives mounted the scaffold. The calmness of mind and nobility of demeanour which some of the revolutionaries showed at the time of death was such as would do credit to those who martyred themselves for devotion to a principle. "—Charles Ball's Indian Mutany, vol. i, p. 388

<sup>† &</sup>quot;Without the least agutation, he mounted the scaffold even as a Yogi enters Samadhi!"-Ibid.

श्रमेक ब्राह्मणों को लाकर जिन पर 'मन्देह था' कि उन्होंने विसव में भाग लिया है, उन्हें उस ख़ून को ज़बान से चाटने और फिर भाड़ू से धोकर साफ़ करने की ब्राह्म दी गई। इसके बाद इन लोगों को फाँसी दें दी गई। उस समय के श्रंगरेज़ श्रफ़सर ने इस श्रनीखें दएड का कारण इस प्रकार वयान किया है—

"में जानता हूँ कि किरिक्षियों के ख़ून को छूने और फिर उसे मेहतर की माबू से साफ़ करने से एक उच्च जाति का हिन्दू अपने धर्म से पतित हो जाना है। केवल इसना ही नहीं, बल्कि चूँकि में यह जानता हूँ इसीलिए में उनसे ऐसा कराता हूँ। जब तक हम उन्हें फॉसी देने से पहले उनके समस्त धार्मिक भावों को पैरों तले न कुचलेंगे, तब तक हम पूरा बदला नहीं खे सकते, साकि उन्हें यह सन्तोष न हो सके कि हम हिन्दू धर्म पर कायम रहते हुए मरे।" \*

सतीचौरा घाट पर जिन अंगरेजों की इत्या की गई थी उन्हें कम से कम मरने से पहले इजील का पाठ करने की इजाज़त दें दी गई थी!

इसके थोड़े ही दिनों बाद श्रोर कुछ सेना लेकर जनरल नील कानपुर पहुँचा। हैवलॉक श्रव दो हज़ार श्रंगरेज़ी सेना श्रोर दस तोपों सहित २५ जुलाई को

<sup>\* &</sup>quot;I know that the act of touching Feringhi blood and washing it with a sweeper's broom degrades a high caste Hindoo from his religion. Not only this but I make them do it because I know it. We could not wreak a true reverge unless we trample all their religious instincts under foot, before we hang them, so that they may not have the satisfaction of dvirg as Hindoos."—Ibid.

कामपुर से लखनऊ की श्रोर बढ़ा। जनरल नील कानपुर की रहा। के लिए रहा।

नाना श्रव विठूर छोड़ कर श्रपने ख़ज़ाने श्रौर कुछ सेना सहित गङ्गा पार कर फ़तहगढ़ की श्रोर चला गया।

नाना श्रोर हैवलॉक को कुछ देर के लिये यहीं छोड़ कर श्रव हम फिर राजधानी दिख्ली की श्रोर चलते है।

पक्षाब का किन्तु दिल्ली के आगे के संग्रामों को वर्णन

करने सं पहलं पञ्जाब की पक छोटी सी घटना

को बयान कर देना आवश्यक है, जिससे माल्स होगा कि दिल्ली के मोहासरे के दिनों में पञ्जाबियों को "डराने और उन पर अपनी धाक क़ायम रखने" के लिए पञ्जाब के अंगरेज़ शासकों ने किस किस तरह के उपाय किए।

मई के महीने में लाहोर के अन्दर चार देशी पलटनों के हथियार रखाए जा चुके थे। इन लोगों पर सिखों और

२६ तस्थर की पत्तटन

गोरों का पहरा था श्रौर इन्हें छावनी से बाहर जाने की इजाज़त न थी। ३० जुलाई की रात

को इनमें से २६ नम्बर पलटन के अधिकांश सिपाही छ।वनी से चल दिए। इन लोगों के पास न हथियार थे और न इन्होंने किसी तरह के विद्रोह में भाग लिया था। अगले दिन उन्होंने रावी पार करके निकल जाना चाहा। उन्हें रोका गया परन्तु वे रावी के

<sup>• &</sup>quot;Overawing" and "striking terror into "-The Crisis in the Punjab, pp 151-53



किनारे किनारे अमृतसर की ओर वहे। सर रॉवर्ट मॉग्टगुमरी ने

श्राज्ञा दी कि उनका पीछा किया जाय। श्रमृतसर का डिप्टी कमिश्तर फ्रेडरिक कृपर मॉग्टगुमर्रा का ख़ास श्रादमी था।

२६ नम्बर पल्टन के ये हिन्दोस्तानी सिपाही थके हुए, भृखें श्रोर निहत्थे श्रमृतसर की एक तहसील श्रजनाले

श्रजनालें की से ६ मील दूर रात्री के किनारे पड़े हुए थे। घटना श्रजनाला श्रमृतसर से १६ मील के फ़ासलें पर है। इसके बाद श्रजनालें में जो घटना हुई उसे फ़ोडरिक कूपर ने श्रपनी पुस्तक "दी क्राइसस इन दो पक्षाव" में बड़े श्रभिमान के

साथ वर्णन किया है। इस घटना को हम ठीक कूपर ही के बयान के श्रमुसार और उसी के शब्दों में केवल थोड़े से संसेप के साथ नीचे वयान करते हैं। ३१ जुलाई के दोपहर को कूपर को पता चला कि ये लोग रावी

के किमारे किनारे बढ़ रहे हैं। श्रजनाले के तहसील-राबीतट का हत्या-दार को कुछ सशस्त्र सिख सिपाहियों सहित कायड उन्हें घेरने के लिए भेजा गया। क़रीब चार बजे शाम की कृपर स्वयं =० या ६० सवारों सहित मौके पर पहुँचा।

उन थके हुए श्रौर भूखे लोगों पर गोलियाँ चलाई गईं। उनकी संख्या करीव पाँच सौ के थी। इनमें से करीव डेढ़ सौ गोलियों सं ज़ख्मी होकर पीछे को हटे श्रौर रावी में डूव गए। कूपर लिखता है कि भख श्रौर धकान के सबव वे इतने निर्वल थे कि धार में

है कि भृष ऋौर थकान के सवब वे इतने निर्वत थे कि धार में ठहर न सके। रावी का जल उनके रक्त से रङ्ग गया। शेष ने पानी की स्रोर एक मील के फ़ासले पर एक टापू में आश्रय लिया। दो किश्तियाँ मौक़े पर मौजूद थीं। तोस सशस्त्र सवार इन किश्तियों

में से निकल कर कुछ भागते हुए और कुछ तैरते हुए नदी के ऊपर

में बैठ कर उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए भेजे गए। क़रीव साठ वन्द्रकों के मुंह उन लोगों की स्त्रोर कर दिए गए। दूर से वन्द्रकों

को देख कर उन मुसीवनज़दा लोगों ने हाथ जोड़ कर अपनी निर्दोषता प्रकट की और प्राण दान चाहा। इसी समय उनमें से पचास के क़रीव नैराश्य के कारण पानी में कूद पड़े और फिर

दिखाई न दिए।

शेष को गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर थोड़े थोड़े करके किश्तियों में बैठा कर किनारे तक पहुँचा दिया गया। किनारे पर पहुँच कर उनके गलों से मालाएँ श्रादि काट कर फोंक दी गई', उन्हें श्रलग श्रलग गिरोहों में श्रच्छी तरह बाँध दिया गया श्रीर सिख सवारों की देख रेख में धीरे धीरे श्रजनाले पहुँचा दिया गया। उस समय ज़ोर की बारिश हो रही थी।

त्राधी रात के करीव कुल २=२ सिपाही जिनमें कई अफ़सर

भी थे, अजनाले के थाने पर पहुँच गए। कूपर अजनाले की काल ने पहले से अजनाले के थाने में इन सब की

अजनाल का काल ने पहले से अजनाले के थाने में इन सब की कोटरी फाँसी देने के लिए रस्सियों और गोली से

उड़ाने के लिए पचास सशस्त्र सिख सिपाहियों का प्रबन्ध कर रक्खा था। किन्तु वारिश के कारण यह कार्य सुबह के लिए स्थगित

क्या गया। ये सब लोग पुलिस के मकान में न श्रा सकते थे।



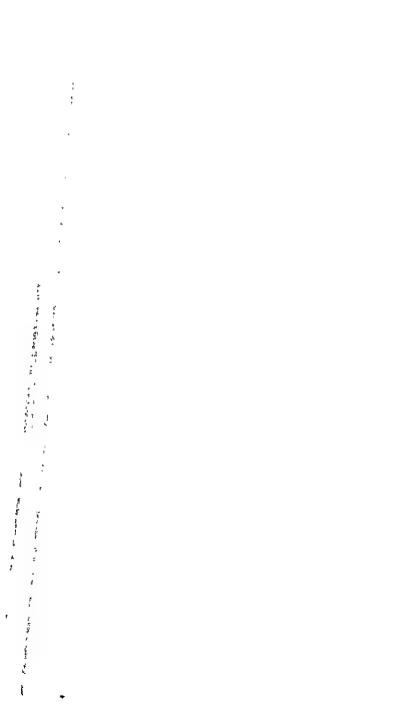

पास ही तहसील की नई इमारत वन कर तैयार थी। अधिकांश की सुबह तक के लिए पुलिस के थाने में वन्द कर दिया गया, और ६६ को तहसील की नई इमारत के एक छोटे से गुम्बद में वन्द कर दिया गया।

यह गुम्बद वहुत तङ्ग था। उसके दरवाज़े चारों श्रोर से बन्द कर दिए गए।

श्रमाले दिन पहली श्रगस्त को चकरीद थी। प्रातःकाल इन श्रमागों को दस दस करके वाहर लाया गया। बकरीद का कूपर थाने के सामने वैठा हुआ था। दस सिख सौहार सिपाही एक श्रोर वन्दूकों लिए खड़े रहते थे। शोष चालीस उनके श्रास पास मदद के लिए रहते थे। सामने श्राने ही इन लोगों को गोली से उड़ा दिया जाता था।

इनमें से अधिकांश सिपाही हिन्दू थे। लिखा है कि उनमें से

कुछ ने मरते समय सिखाँ को गङ्का जी की दुहाई
दमघुर कर अन्त देकर लानत मलामत की। जब थाने के कैदी
ख़त्म होगप तो गुम्बद के कैदियाँ को बाहर निकाला गया। किन्तु
अभी कुल २३७ सिपाही ही गोलो से उड़ाप गए थे, अर्थात,
गुम्बद में से कंबल २१ सिपाही बाहर निकले थे कि कृपर को
स्चना दी गई कि शेष कैदी गुम्बद से बाहर निकलने से इनकार
करते हैं।

कूपर लिखता है कि पहले उनकी दुरुस्त करने का प्रवन्ध किया गया। फिर भीतर जाकर देखा गया तो शेष ४५ सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई मिलीं। सम्भवतः उनमें से कुछ अभी तक सिसक रहे थे। कूपर के शब्द हैं—

"अनजाने ही हॉलवेल के ब्लैकहोल का हत्याकागड फिर से दोहराया गया।" \*

यहाँ पर यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हॉलवेल के व्लेकहोल का किस्सा विलक्कल भूठा था, किन्तु कूपर का अजनाले का व्लेकहोल एक सच्ची घटना थी!

रात को वे लोग पानी और हवा के लिए चिल्लाए होंगे; किन्तु कूपर लिखता है कि वाहर के शोर के कारण उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं दीं!

४५ लाशों, उन लोगों की जो थकान, गरमी और हवा की कमी के कारण भीतर घुट कर मर गए, वाहर बसीट कर डाल दी गईं।

पक कठिनाई बाक़ी थी। इन २⊏२ लाशों को दफ़न करने का

प्रश्न । अजनाले के थाने से लगभग सौ गज़ के अजनाले का कुआँ अन्दर एक गहरा पुराना कुआँ था। ये सब लाशें मेहतरों से विसटना विसटना कर उस कुएँ में डलना दी गईं। शेष कुएँ की मिट्टी से भर दिया गया और उसके ऊपर मिट्टी का एक इतना ऊँचा ढेर लगा दिया गया कि एक टीला सा वन गया।

इस कुएँ के विषय में फ़्रेडरिक कूपर वड़े श्रभिमान के साथ जिखता है—

<sup>\* &</sup>quot;Unconsciously the tragedy of Holwell's Black Hole had been reenacted."—The Crisis in the Punjab, by Frederick Cooper.



The state of the s The second secon The separate of the second

"एक कुझाँ कानपुर में है, किन्तु एक कुझाँ झजनाले में भी है।" इस प्रकार २६ नम्बर पलटन के क़रीब पाँच साँ मसुष्यों को २४ घएटे के अन्दर परलोक पहुँचा दिया गया। नीप के खुँह में उस पलटन के जो शेप थोड़े से सिपाही लाहीर से अथवा रावी के किनारे से इधर उधर भाग निकले थे उन सब की दो चार दिन के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ को लाहीर में और कुछ को अमृतसर में तोप के मूँह से उड़ा दिया गया।

श्रगले दिन चीफ़ कमिश्चर सर जॉन लॉरेन्स श्रौर जुडीशल कमिश्नर सर रॉवर्ट मॉएटगुमरी ने समस्त घटना घातकों को का समाचार पाकर कूपर को श्रात्यन्त प्रशंसा हनाम के पत्र लिखे, जो कूपर की पुस्तक में छुपे हुए हैं। हिन्दू तहसीलदार श्रौर सिख घातकों को बड़ी बड़ी रक़में इनाम में दी गई।

अजनाले की भीषण घटना यदि को डिरिक क्ष्यर ने अपनी पुस्तक के अन्द्र वयान न की होती तो हमें उस पर पूरा विश्वास हो सकना कठिन था। किन्तु हमने जो कुछ ऊपर वर्णन किया है, क्ष्पर ही के शब्दों में किया है!

इस पर भी इस घटना की तसदीक़ करने के लिए हमने 'फ़ुलवाड़ी' पत्र के सम्पादक ज्ञानी हीरासिंह जी की कप्ट दिया।

<sup>\* &</sup>quot;There is a well at Cawapere, but there is also one at Ajnalah."--Ibid.

उन्होंने स्वयं श्रमृतसर से श्रजनाले जाकर इस घटना की तसदीक

१६२=) जीवित है श्रीर पूरी तरह सचेत है। बाबा जगतसिंह ने यह

बाबा जगतसिंह का बयान की । श्रजनाले का एक बृहा मनुष्य बाबा जगतसिंह, जिसकी श्रायु स्वाधीनता के युद्ध में करीब बीस वर्ष की थी, इस समय (सितम्बर

समस्त घटना श्रपनी श्रांख से दंखी थी। वाबा जगतसिंह का कलमवन्द बयान हमारे पास मौजूद है। उसमें श्रोर कूपर के वयान में मुख्य बातों में कोई श्रन्तर नहीं है। वह कुश्रां भी, जिसके श्रन्दर रूटर लाशें फेंकी गई थीं, श्रभी तक मौजूद है। उसके ऊपर एक ऊँचा मही का टीला है। श्रजनाले में इसे श्रभी तक 'काल्याँदा-खूह' कहते हैं। पुलिस का थाना भी, जिसके सामने सिपाहियों को मारा गया था श्रोर तहसील की वह इमारत, जिसके एक गुम्बद में ४५ सिपाही घुट कर मर गए श्रभी तक मौजूद है। इस गुम्बद को श्रभी तक वहां के लोग 'काल्यां दा बुर्ज' कहते हैं। बाबा जगतसिंह का वयान है कि श्रजनाले के उस समय के तहसीलदार का नाम

घटना से हट कर अब हम राजघानी दिल्ली की ओर आते हैं। दिल्ली के अन्दर इस समय कान्तिकारियों का मुख्य कार्य यह

प्राणनाथ था स्रोर जो लोग कुएँ के ऋन्दर एक दूसरे के ऊपर डाले गए उनमें से कुछ जीवित थे स्रोर चिज्ञा रहे थे। इस शोकजनक

दिल्ली में श्रंगरेज़ी सेना था कि वे बार वार नगर से निकल कर कभी दाएँ से और कभी बाएँ से श्रंगरेज़ी सेना पर हमला करते थे, श्रंगरेज़ी सेना को काफ़ी



वाबा जगतसिंह—श्रजनाला ।सिंह जी, सम्पादक 'फुलवारी', श्रमृतसर की कृपा द्वारा ]

A)

1

ķ

नुकसान पहुँचा देते थे और फिर पीछे को हटते जाते थे। श्रंगरेजी संना उनका पीछा करती थी। जब अंगरेज़ी संना राहर फसील के ठीक नीचे आ जाती थी, फसील के ऊपर की तीप उन पर इस बुरी तरह गोले बरसाती थीं कि कम्पनी के सिपाही दीवार के नीचे चनों की तरह भूनने लगते थे। इस प्रकार कई वार में कम्पनी की सेना के इतने अधिक आदमी मारे गए कि जनरल विलसन ने विवश होकर ब्राज्ञा दे दी कि ब्राइन्दा किसी सुरत में भी कान्ति-कारी सेना का पीछा न किया जाय। श्रंगरेज़ी सेना की स्थिति इस समय काफ़ी शोचनीय थी।

जब कि एक स्रोर संगरेज़ी संना को नगर में घुसने का साहस न होता था, दूसरी श्रोर कान्तिकारी संना को

क्रान्तिकारियों में अनुशासन की कमी

भी इस बात का साहस न हुआ कि एक बार शहर से निकल कर मैदान में डट कर अंगरेज़ी सेना को खत्म कर दे। कारण केवल यह था कि जब कि दिल्ली की सेना में वीरता, संख्या या सामान किसी

की कमी न थी, दिल्ली के अन्दर कोई एक ऐसा योग्य और प्रभाव-शाली नेता न था जो प्रान्त प्रान्त की सेनाश्रों को सफलता के साथ श्रवशासन में रख सके श्रीर उन सब को मिलाकर एक निर्णायक संग्राम के लिए आगे बढ़ा सके। सम्राट वहादुरशाह वहुत बुढ़ा था श्रीर स्वयं संनापतित्व ग्रहण करने के श्रसमर्थ था। शहजादा

मिरज़ा मुगुल श्रयोग्य सावित हो चुका था। सेनापति बढ़त ख़ाँ उस समय क्रान्तिकारी सेनापतियों में सब से अधिक योग्य और समभदार था। किन्तु वह एक सामान्य सेनापित था। वह किसी शाही घराने में पैदा न हुआ था। उच कुल का प्रमण्ड अभी तक भारतवासियों में मौजूद था। दिल्ली की अनेक सेनाओं के सेनापित छोटे मोटे नरेश या राजकुलों के लोग थे। उन लोगों पर बख़्त ख़ाँ का प्रभाव न पड़ता था। उनमें से कोई कोई बख़्त ख़ाँ के साथ ईषां भी अनुभव करने लगे थे। दिन प्रति दिन आपस की कशमकश बढ़ती गई। सम्राट बहादुरशाह ने सब को समभाने का प्रयत्न किया किन्तु सफलता न मिल सकी।

दिल्ली में उस समय योग्य और शक्तिशाली नेता की आवश्य-कता थी। जयपुर,जोधपुर,क्षींधिया और होलकर देशी नरेशों के जैसे नरेश राष्ट्रीय क्रान्ति के साथ देने का अन्त नाम बहादुरशाह का पत्र सींधिया जैसे प्रभावशाली आदमी का एक वार

दिल्ली में आकर इस कमी को प्राकर सकना कोई कठिन कार्य न होता। वास्तव में दिल्ली के अन्दर की यह ज्वरदस्त कमी ही सन् ५७ के स्वाधीनता युद्ध की अन्तिम असफलतो का एक मुख्य कारण हुई। दिल्ली के अन्दर एक बार करीब पचास हज़ार सबद सेना थी। यदि यह विशाल सेना फ़सील के नीचे की अंगरेज़ी सेना को समाप्त कर विजय के उत्साह में भरी हुई एक बार शेष भारत पर फैल जाती तो निस्सन्देह इसके बाद का कान्ति का नक्षशा बिलकुल बदल गया होता।

सम्राट बहादुरशाह इस कमी को पूरी तरह समभ रहा था।

उसने अनेक उपाय किए। किन्तु इयर्थ ! उसने अपने वेटे मिरज़ा मुग़ल को हटा कर दिल्ली की संनाओं का प्रधान नेतृत्व वृत्त ख़ाँ को सौंप दिया। किन्तु इससे भी कार्य न चला। अन्त में सम्राट बहादुरशाह ने नीचे लिखा पत्र स्वयं अपने काँपते हुए हाथ से लिख कर जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, अलवर और अन्य अनेक राजाओं के पास भेजा—

"मेरी यह दिखी ख़्वाहिश है कि जिस ज़िरिए से भी और विस कीमत पर भी हो सके, फिरिड़ियों को हिन्दोस्तान से बाहर निकाल दिया जाय । मेरी यह ज़बरदस्त ख़्वाहिश है कि तमाम हिन्दोस्तान बाज़ाद हो जाय । खेंकिन इस मक्सद को प्रा करने के लिए जो क्रान्तिकारी युद्ध शुरू कर दिया गया है वह उस समय तक फ़तहयाव नहीं हो सकता जिस समय तक कि कोई ऐसा शख़्स जो इस तमाम तहरीक के भार को अपने ऊपर उटा सके, जो कौम की मुख़्तिलाफ ताक़तों को सङ्गठित करके एक ओर जग सके और जो अपने तहें तमाम कौम का नुमाइन्दा कह सके, मैदान में आकर इस क्रान्ति का नेतृत्व अपने हाथों में न ले ले। अंगरेज़ों के निकाल दिए जाने के बाद अपने ज़ाती फ़ायदें के लिए हिन्दोस्तान पर हुकूमत करने की मुस्तों करा भी ख़्वाहिश बाक़ी नहीं है। अगर आप सब देशी नरेश दुशमन की निकालने को ग़रझ से अपनी तज्वार खींचने के लिए तैयार ही, तो मैं इस बात के लिए राज़ी हैं कि अपने तमाम शाही अख़्त्रियारात और हक्षूक देशी नरेशों के किसी ऐसे गिरोह के हाथों में सींप दूँ जिसे इस काम के लिए चुन लिया जाय।" \*\*

<sup>\*</sup>The Autograph letter, -Native Narratives, by Sir T. Metcalfe, p. 226.

निस्सन्देह यह इसरत से भरा हुआ पत्र दिख्ली के अन्तिम सम्राट बहादुरशाह की समस्त भारतवर्ष के प्रति शुभेच्छा श्रीर उसकी उदारता,दोनों का द्र्षण है। किन्तु सन्दिग्ध हृद्य भारतीय नरेशों पर इसका यथेच्छ प्रभाव न पड़ सका।

इस बोच जनरत निकत्सन के अधीन और नई सेना ने पञ्जाब सं आकर कम्पनी की सेना में नई जान डाल कम्पनी को नई दी। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय मदद जो कम्पनी की सेना दिल्ली के बाहर थी, उसमें अंगरेज़ों की अपेका हिन्दोस्तानियों को संख्या कई गुनी थी। इन हिन्दोस्तानियों में अधिकतर सिख, गोरखे और कुछ अन्य पञ्जाबी थे। फिर भी अगस्त के अन्त तक क्रान्तिकारी सेना बार बार कम्पनी की सेना पर हमला करती रही, किन्तु कम्पनी की सेना शहर फ़सील के निकट आने की हिम्मत न कर सकी।

२५ अगस्त को सिपद्दसालार बण्त ख़ाँ ने फिर पक बार अपनी
पूरी ताकृत से अंगरेज़ी सेना पर इमला किया।
नीमच की सेना दिल्ली के अन्दर उस समय दो सेनाएँ मुख्य
थाँ। एक बरेली की और दूसरा नीमच की। कान्तिकारियों के
दुर्भाग्य से इन दोनों सेनाओं में काफ़ी चैमनस्य और प्रतिस्पर्धा
उत्पन्न हो गई थी। बण्त ख़ाँ ने इन दोनों सेनाओं को मिला कर
रखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया। २५ अगस्त को ठीक उस समय

<sup>†</sup> History of the Siege of Delhi, by an Offices who served there.

जब कि वक्त खाँ ने इन दोनों सैन्यदलों को लेकर श्रंगरेज़ी सेना के मुख्य स्थान नजफ़्ताढ़ पर इमला किया, नीमच की संना ने वक्त खाँ की श्राक्षा का उल्लिक्ष्म किया। इन लोगों ने उस स्थान को छोड़ कर, जहाँ पर कि वक्त खाँ ने उन्हें ठहरने के लिए कहा था, पास के दूसरे गाँव में डेरे जमाए। वे जोग शेष कान्तिकारी सेना से पृथक होगए। जनरल निकल्सन ने समाचार पाते ही पहले उन पर हमला किया और एक अत्यन्त धमासान संश्राम के बाव, जिसमें कि नीमच का एक एक सिपाही कट कर मर गया, कम्पनी की सेना ने विजय प्राप्त की। वक्त खाँ को अपनी शेष सेना सहित पीछे लीट श्राना पड़ा।

नीमच की सेना की बहातुरी की श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों ने मुक्तकएठ से प्रशंसा की है। किन्तु बिना सेनापित की श्रनन्य श्राज्ञापालन के संसार की कोई सेना भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। पूर्ण व्यवस्था सामरिक सफलता का सब से श्रावश्यक साधन है। १६ मई के बाद वह पहला दिन था कि दिल्ली के नगर के श्रन्दर नैराश्य की छुटा दिखाई देने लगी श्रौर कम्पनी की सेना के हीसले दुगने होगए।

कम्पनी की ओर उस समय साहे तीन हज़ार श्रंगरेज़, पाँच हज़ार सिख, गोरखे और पञ्जाबी, ढाई हज़ार कम्पनी की सेना काशमीरो, और स्वयं मींद का महाराजा और उसकी सेना थी। नगर के श्रन्दर श्रव्यवस्था बढ़ती चली गई। सितम्बर के शुक्र में श्रंगरेज़ी सेना को श्रीरे श्रीरे नगर पर श्राक्रमण करने का साहस होने लगा। इतिहास लेखक फ़ॉरेस्ट लिखता है कि कम्पनी की श्रोर के भारतीय सिपाही उस समय श्रपने प्राण्डें पर खेलकर श्रसाधारण वीरता के साथ श्रपने सेनापितयों की श्राह्मा का पालन कर रहे थे।

इस बीच करपनी की स्रोर गुप्तचरों का मोहकमा भी ख़ासा

उन्नति कर गया था। इस मोहकमे का प्रधान गुप्त<sup>चरों का</sup> इडसन था। शहर के अन्दर कई विश्वासधातक

मोहकमा पैदा किए जा चुके थे, जिनमें मुख्य सम्राट

वहादुरशाह का समधी मिरज़ा इलाहीबख़्श था। मिरज़ा इलाहीबख़्श प्रायः सदा वहादुरशाह के साथ रहता था और महल की तमाम बातों और सलाहों की ख़बरें मेजर हडसन तक पहुँचाता रहता था।

७ सितम्बर से कम्पनी की सेना ने नगर के अन्दर प्रवेश करने

के जी तोड़ प्रयत्न शुक्त कर दिए। ७ से १३ तक सितम्बर का उन्हें प्रति दिन स्रोनेक जानें देकर पीछे हट जाना

दूसरा हफ़्ता पड़ा। किन्तु इस बीच कम्पनी की तोपों के कारण शहर फ़सील में जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। १४

सितम्बर को कम्पनी की सेना ने नगर में प्रवेश करने का श्रान्तिम श्रीर सबसे श्राधिक ज़ोरदार प्रयत्न किया। वास्तव में उस दिन का दिल्ली का संग्राम कान्ति के सबसे श्राधिक भयद्वर संग्रामों में से था।

प्रातःकाल जनरल विलसन ने कम्पनी की सेना को पाँच दलों

अस्तिसम्बद्धा में विभक्त किया। एक दल त्रिगेडियर जनरल

18 सितम्बर का में विभक्त किया। एक दल विगोडियर जनरल संग्राम निकल्सन के अधीन, दूसरा करनल कैम्पबेल के

श्रधीन, तीसरा ब्रिगेडियर जीन्स के श्रधीन, चौथा मेजर रीड के अधीन और पाँचवाँ विगेडियर लॉङ्गफील्ड के अधीन। पहले तीन दलों ने जनरल निकल्सन के प्रधान नेतृत्व में काशमीरी द्रवाज़े की श्रोर से प्रवेश करना चाहा, चौथे दल ने मेजर रीड के अधीन कावली दरवाज़े और सब्ज़ी मएडी की और से बढ़ना चाहा। सबसे पहले सुर्योदय के थोड़ी देर बाद निकल्सन अपने दल सहित फसील की ओर बढ़ा। भीतर से कान्तिकारियों की तोपों ने गोले बरसाने गुरू किए। दीवार के नीचे श्रंगरेज़ श्रौर सिख सिपाहियों की लाशों के ढेर लग गए। फिर भी उन्हें रौंदते हुए निकल्सन स्रौर उसके कुछ साथी दीवार तक पहुँच गए। पिछले सात दिनों के प्रयहां में दीवार का कुछ टुकड़ा टूट चुका था। इस टुकड़े के पास सीढ़ी लगा दी गई। निकल्सन पहला श्रंगरेज़ वीर था, जिसने गोलियों श्रीर गोलॉ की बौछार के श्रन्दर काशमीरी दरवाजे के निकट फसील पर चढ़ कर विजय का बिगुल बजाया।

इसी प्रकार मरते मारते दूसरा दल एक और ओर से फ़सील पर चढ़ कर शहर के मीतर कूद पड़ा। तीसरा दल दिल्ली के अन्दर काशमीरी दरवाज़े की ओर वढ़ा। कुछ अफ़सरी के अगे वढ़ कर दरवाज़े को बाह्रद से उड़ा देना चाहा। दीवारों और खिड़कियों से भुआँधार

ोलियाँ वरसने लगीं। कई अंगरेज़ श्रौर देशी अफ़सर इसी प्रयत्न में मारे गए। अन्त में एक ने दरवाज़े तक बारूद पहुँचा दी और दूसरे कक्षान वरगेस ने मरते मरते फ़लीता दिखा दिया। काशमीरी द्रवाज़े का एक भाग उड़ गया। करनल कैम्पवेल ने अपने दल को आगे बढ़ने की आजा दी और गोलियों की वौद्धार में से वह कर कैम्पवेल और उसके कुछ साधी काशमीरी द्रवाज़े के अन्दर पहुँच गए।

चौथे दल ने मेजर रीड के अधीन काबुली दरवाज़े की ओर से बढ़ना चाहा। सक्ज़ी मएडी के निकट दिल्ली की सेना से उनका आमना सामना हुआ। पहले ही बार में मेजर रीड घायल होकर गिर पड़ा। एक बार उसकी सेना पीछे हटी। इस पर होप प्रॉएट कुछ सवारों सहित आगे बढ़ा। दोनों ओर से रक्त की निंद्याँ बहने लगीं। होप प्रॉएट के अधिकतर सवार हिन्दोस्तानी थे। संग्राम में दोनों एक के सिपाहियों ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। अन्त में अंगरेज़ी सेना को फिर पीछे हट जाना पड़ा।

चौथे दल ने इस प्रकार हार खाई। शेष तीनों दलों ने निकल्सन, कैम्पवेल श्रीर जोल्स के श्रधीन कारामीरी दरवाज़े से घुस कर शहर पर धावा किया। जिस जिस मकान या मीनार को ये लोग सर कर लेते थे उस पर तुरन्त सूचना के लिए श्रंगरेज़ी भएडा गाड़ देते थे। एक एक मकान के सामने संशाम होता जाता था। इस प्रकार लड़ते लड़ते ये तीनों दल काबुली दरवाज़े की श्रीर बहे।

वर्न वैस्टियन के पास पहुंच कर इन लोगों को एक तक गली में से निकलना पड़ा। इस गली के दोनों ओर की अमर गली विड़कियों, छुजों और छुतों पर से गोलियों की भगक्कर वर्षा होने लगी। गली के अन्दर असरशः रक्त की नदी बह निकली। अंगरेज़ी सेना को मजबूर होकर पीछे हट जाना पड़ा। निकल्सन यह हालत देख कर एक सब्खें बोर के समान आगे बढ़ा। यह गली करीब दो भी गज़लमंबी थी। किन्तु १४ सितम्बर के दिन इस गली ने जो अक्कुत कार्य कर दिखाया उसने वास्तव में इस गली को अमर कर दिया। बीर निकल्सन को भी पीछे हट जाना पड़ा। इस पर मेजर जैकव आगे बढ़ा और तुरन्त धायल होकर गिर पड़ा। निकल्सन फिर दूसरी बार आगे बढ़ा। किन्तु इस बार आगे बढ़ते ही घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अन्त में अंगरेज़ी सेना को गली छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा। गली लाशों से भर गई। कम्पनी की सेना को पीछे हट कर काशमीरी दरवाज़े लौट आना पड़ा।

जिस समय निकल्सन वर्न बैस्टियन की श्रोर वढ़ रहा था
उसी समय करनल कैम्पवेल के श्रधीन एक दल
जामें मसजिद की जामें मस्जिद की श्रोर भेज दिया गया था।
जबाई
मस्जिद तक पहुँचने में इन लोगों को वहुत
श्रधिक किनाई नहीं हुई। किन्तु मस्जिद में उस समय कई हज़ार
मुसलमान जमा थे। उन्हें पता चल गया था कि श्रंगरेज़ मस्जिद
को बाक्द से उड़ाना चाहने हैं। इन सब के पास तलवार थीं,
वन्दूकें न थीं। ये सब लोग श्रपनी तलवार हाथ में लेकर मस्जिद
से निकल पड़े। सब से पहले उन्होंने श्रपनी तलवारों के मियान
काट कर फेंक दिए। उन्हें मस्जिद के बाहर देखते ही श्रंगरेज़ी

सेना ने उन पर बन्दूकों की पक बाढ़ बलाई। उनमें से दी सी आदिमियों की लाशें तुरन्त मसिजिद की सीढ़ियों पर गिर पड़ों। किन्तु शेष मुसलमान इस पुरनी के साथ तलवारें हाथ में लिए आगे वढ़े कि अंगरेज़ी सेना को दोबारा बन्दूकों भरने या सँभालने तक का अवकाश न मिल सका। बन्दूकों को छोड़ कर दोनों और से तलवारों की लड़ाई शुक ही गई। कैम्पबेल घायल हो गया। अंगरेज़ी सेना के इस दल को भी विवश होकर काशमीरी दरवाज़े की ओर भाग आना पड़ा। कैम्पबेल ने बाद में बयान किया कि यदि मुझे समय पर सहायता पहुंच जाती और बाकद के थैले मेरे पास आ जाते तो मैं उस दिन दिल्ली की जामे मसिजिद को अवस्थ उड़ा देता।

इस प्रकार १४ सितम्बर की जड़ाई ज़त्म हो गई। दिक्ली में अंगरेज़ी सेना के प्रवेश का यह पहला दिन था। उस दिन के संप्राम अत्यन्त भयङ्कर रहा। दोनों पत्तों ने हताहत एक एक इक्ष भूमि के लिए अपने और शत्रु दोनों के रक्त को पानी की तरह बहा दिया। अंगरेज़ों की ओर चार मुख्य सेनापितयों में से तीन वायल हो गए, जिनमें सब से बीर सेनापित निकल्सन २३ सितम्बर को अस्पताल में मरा। कम्पनी के ६६ अफ़सर और १,१०४ सिपाही उस दिन के संप्राम में मारे गए। कहा जाता है कि कान्तिकारियों की ओर क़रीब १,५०० आदमी भरे। किन्तु चार महीने के मोहासरे के बाद दिल्ली की दीवार के अन्दर कम्पनी की सेना ने प्रवेश कर लिया।

इसके बाद के दिल्ली के संग्रामों को इतने विस्तार के साथ वर्णन करने की श्रावश्यकता नहीं है। क्रान्ति-चणा चणा कारियों की श्रोर श्रव्यवस्था बढ़ने लगी। कुछ भूमि पर संग्राम सेना तुरन्त दिल्ली छोड़ कर चल दी श्रोर कुछ

१५ सितम्बर से २४ सितम्बर तक दिल्ली की एक एक चप्पा भूमि के लिए शत्रु के साथ संग्राम करती रही। इन संग्रामों में कम्पनी की सेना के क़रीब चार हज़ार मनुष्य मारे गए। क्रान्तिकारियों के हताहतों की संख्या इससे कुछ श्रधिक बताई जाती है।

श्रीरे श्रीरे तीन चौथाई नगर कम्पनी के कब्ज़े में आ गया।
इस पर १६ सितम्बर की रात को बख़त ख़ाँ
सम्राट बहादुरशाह से भेंट करने के लिए गया।
बख़त ख़ाँ का
आश्वासन
"दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी हमारा क्षव

अधिक नहीं विगदा, तमाम मुल्क में आग लगी हुई है, आप अंगरेज़ों से इत स्वीकार न कीलिए, आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए, कई अन्य स्थान सामरिक दृष्टि से दिल्ली की अपेदा अधिक महत्वपूर्ण हैं, इनमें से किसी पर भी अम कर हमें युद्ध जारी रखना चाहिए। मुक्ते विश्वास है कि अन्त में हमारी विजय होगी।"

सम्राट वहादुरशाह बढ़त ख़ाँ की बात पर क़रीब क़रीब राज़ी हो गया, श्रौर उसे श्रगले दिन सचेरे फिर मिलने के लिए बुलाया। दूसरी श्रोर श्रंगरेज़ों ने श्रपने गुप्त सहायक मिरज़ा इलाहीबढ़्श पर इस बात का ज़ोर दिया कि तुम किसी प्रकार बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोक लो। इस कार्य के लिए मिरज़ा इलाही बख़्श से बहुत बड़े इनाम का वादा किया गया। चुनाँचे आज तक मिरज़ा इलाहीबख़्त के वंशजों को बारह सौ रुपए माहबार पेनशन मिलती है।

बक्त ज़ाँ के खले जाने के बाद मिरज़ा इलाहीवक्श ने सम्राट को समभाया कि:—

बढ़त ख़ाँ और "विप्नव के सफल होने की अब कोई आशा नहीं मिरज़ा इसाहीबढ़श हो सकतो, बढ़त ख़ाँ के साथ जाने में आपको सिवाय कहों और हानि के कुछ न मिलेगा, और यदि आप यहाँ रह जायँगे तो मैं वादा करता हूँ कि अंगरेज़ों से मिल कर सब वातों की सफ़ाई करा दूँगा, आप और आपके कुटुन्यियों पर किसी तरह की आँच न आने पाएगी।"

श्रगते दिन सवेरे वहादुरशाह हुमायूँ के मक़बरे में गया।
वृद्ध ख़ाँ को वहीं पर मिलने के लिए बुलाया गया। मक़बरे के पूर्व
की श्रोर जमना की रेतो में वृद्ध खाँ की फ़ौज पड़ी हुई थी। पूर्व
की श्रोर के द्रवाज़े से ही बक़्त ख़ाँ बहादुरशाह से मिलने के लिए
मक़बरे में श्राया। बक़्त ख़ाँ ने बहादुरशाह को फिर समकाया।
लिखा है कि बक़त ख़ाँ वहादुरशाह को श्रपने साथ ले जाना चाहता
था, वहादुरशाह बक़्त ख़ाँ के साथ जाना चाहता था, श्रीर
मिरज़ा इलाहीबक्श बहादुरशाह को रोक लेने के दाँव पेच खेल
रहा था। श्रन्त में मिरज़ा इलाही बक़्श ने जब देखा कि श्रीर
कोई चाल नहीं चल सकती तो उसने बक़्त ख़ाँ पर यह इलज़ाम
लगाया कि बक़्त ख़ाँ चूँ कि पठान है वह मुग़लों से श्रपनी क़ौम

का पुराना बदला खुकाना चाहता है और छल से वहादुग्शाह को फँसाना चाहता है। इस पर वात यहाँ तक वढ़ी कि निरोंप वड़त खाँ ने मिरज़ा इलाहीबड़िश पर तलवार खींच ली। किन्तु स्वयं वहादुरशाह ने उसका हाथ रोक लिया। निस्सन्देह मिरज़ा इलाही बड़िश का कोई न कोई तीर नेक, किन्तु बूढ़े तथा निर्वल बहादुरशाह पर अवश्य चल गया। अन्त में वहादुरशाह ने बड़त ख़ाँ से ये शब्द कहें:—

''बहादुर! मुभे तेरी हर बात का यक्कीन है और मैं तेरी हर राग को दिख से पसन्द करता हूँ। मगर जिस्म की कूबत ने जवाब दें दिया है। इसिलिए मैं धपना मामला तक्कदीर के हवाले करता हूँ। मुभको मेरे हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो! यहाँ से आओ और कुछ काम करके दिखाओ! मैं नहीं, मेरे छान्दान में से नहीं, न सही, तुम या और कोई हिन्दोस्तान की लाज रक्खे ! हमारी फ्रिक न करो, अपने कर्ज़ को धआम दो।"

दिल्ली के समस्त स्वतन्त्रता संग्राम का यदि मुकुट बहादुरशाह
था श्रीर हाथ पैर हज़ारों हिन्दू और मुसलमान
बाहत हों की वीर सिपाही थे, तो उस संग्राम का दिल श्रीर
निराशा दिमाग बढ़त ख़ाँ था। बहादुरशाह के इस उत्तर
से बढ़त ख़ाँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह गरदन नोची करके
मक़बरे के पूर्वी दरवाज़े से वाहर निकल श्राया।

<sup>\*&#</sup>x27;'देहली की जॉंकनी''—लेखक स्वाज़ा इसन निज़ामी।

दूसरी श्रोर विश्वासघातक मिरज़ा इलाहीवज़्श ने पश्चिमी दरवाज़े से वाहर निकल कर तुरन्त श्रंगरेज़ों को

सम्राट बहादुरशाह सूचना दी कि इसी समय चुपके से पश्चिमी की गिरप्रतारी दरवाजे पर श्राकर बहादुरशाह को गिरफ्तार

कर लिया जाय। तुरन्त कप्तान इडसन पचास सवार लेकर अक्बरे के पश्चिमी दरवाज़े पर पहुँच गया। लिखा है कि जिस समय

वहादुरशाह को मालूम हुश्रा कि इडसन मुक्ते गिरफ़्तार करने श्राया है, उसने पक बार मिरज़ा इलाहोबख़्श की श्रोर घूर कर

देखा श्रीर कहा—''तुमने मुक्तको बढ़त ख़ाँ के साथ जाने से रोका $\times \times \times$ ।'' इलाहीबढ़रा सर भुकाए चुपचाप खड़ा रहा।

यह भी लिखा है कि बहादुरशाह ने फिर इरादा किया कि किसी को भेज कर वख़्त ख़ाँ को बुलाया जाय,किन्तु समय हाथ से निकल चुका था।

सम्राट वहांदुरशाह, बेगम ज़ीनतमहल और शहजादे जवाँवज़्त को चुपचाप पूर्वी दरवाज़े से गिरफ़्तार करके नगर पर पूरा कृत्जा काल किसे में लाक्य केंद्र कर दिया गया और

नगर पर पूरा कृष्णा लाल किले में लाकर क़ैद कर दिया गया, श्रौर दिल्ली का नगर १३४ दिन के कठिन परिश्रम के बाद फिर से पूरी तरह श्रंगरेज़ों के कृष्ज़े में श्रा गया।

इसके वाद बख़्त ख़ाँ श्रपनी समस्त सेना सहित जमना को पार कर किसी श्रोर निकल गया श्रौर श्राज बढ़त ख़ाँ का श्रन्त तक किसी को उसका या उसकी सेना का यतान चल सका।



सम्राट बहादुरशाह की निरक्तार

3

Account when appears in appoint to in the

जनरल विलसन और कतान हडसन की राय थी कि सम्राट बहादुरशाह को तुरन्त मार डाला जाय। किन्तु अभी तक अधि-कांश विष्लवकारी भारत अंगरेज़ों के बश में न आया था। इसलिए अन्य अनेक अंगरेज़ अफ़सरों की राय इसके विरुद्ध थी। अन्त में बहादुरशाह को केवल क़ैद कर दिया गया।

सम्राट वहादुरशाह की शिरफ्तारी के वाद बहादुरशाह के दो श्रीर वेटे मिरजा मुगुल श्रीर मिरजा श्रवजर शहजादों की हत्या सुलतान और एक पोता मिरजा अव्वकर हुमायूँ के मक्तवरे में वाक़ी रह गए थे। कुछ अंगरेज़ इतिहास लेखकों का वयान है कि इन लोगों ने विप्लव के शुद्ध के दिनों में श्रंगरेज श्रौरतों श्रौर वचीं की हत्या में भाग लिया था। मिरज़ा इलाहीवएश ने इडसन को सूचना दो कि ये लोग श्रभी तक मक़बरे में मौजूद हैं। हडसन तुरन्त फिर मक्वरे की श्रोर लौटा। तीनों शहजादों की कैंद कर लिया गया। मिरज़ा इलाहीबख़्श ने शहज़ादों को समका कर इस कार्य में पूरी मदद दी। शहजादों को रथों में सवार करा कर इडसन श्रपने सवारों, मिरज़ा इलाहोबङ्स श्रीर उसके दो मुसाहिबाँ सहित शहर की श्रोर चला। जब शहर एक मील रह गया तो इडसन ने रथों को ठहराया, तीनों शहज़ादों को रथों से उतरने के लिए कहा, उनके कपड़े उतरवाप और फिर अचानक अपने एक सिपाही के हाथ से वन्द्क बेंकर उन तीनों को तीन फायर में वहीं पर ख़त्म कर दिया ! गोलियाँ तीनों शहजादों की छाती में लगीं श्रीर वे "हाय दगा।" कह कर वहीं ठएढे होगप। मिरज़ा इलाही

बख्श ने तीनों शहजादों से वादा कर लिया था कि मैं जनरल विलसन से तुम्हारी जान बख्शवा दूँगा !

शहजादों के सिर कार कर सम्राट वहादुरशाह के सामने लाप गए। सिरों को पेश करते हुए हडसन ने बहादर शहजादों के कटे शाह से कहा:-हुए सर

"कम्पनी की श्रोर से यह श्रापकी नज़र है जो बरसों से बन्द थी।"

ख़्बाज़ा इसन निज़ामी ने लिखा है कि सम्राट बहादुरशाह ने जयान वेटों श्रौर जवान पोते के कटे हुए सिर देखे तो स्राश्चर्यजनक धैर्य के साथ देख कर मुंह फेर लिया श्रौर कहा:-

"अजहम्दोजिस्ताह! तैमूर की श्रौलाद ऐसी ही सुर्ख़ रू होकर बाप के सामने भाषा करती थी ! "अ

इसके बाद शहज़ादों के सिर ख़ुनी दरवाज़े के सामने लाकर लटका दिए गए श्रौर घड़ कोतवाली के सामने टाँग दिए गए।

श्रगले दिन इन तीनों लाशों को जमना में फिंकवा दिया गया। शहज़ादों की हत्या के सम्बन्ध में एक और इससे भी कहीं

श्रिधिक सयङ्कर रिवायत दिल्ली में मशहूर थी। हडसन ने शहज़ादों

वह रिवायत यह है कि एक तो ये शहज़ादे जिन्हें का ख़ुन पिया इडसन ने इस प्रकार घोखा देकर मारा, चार थे।

\* अर्थ- खुदा की तारीफ़ है! तैमूर की श्रीकाद इसी प्रकार अख उज्ज्वल करके बाप के सामने श्राया करती थी !



वेगम ज़ीनत महल ा मन् ५७ के विश्वव के बाद केदी हालस में लिया गया था।

Vat ve Varratires of the Mutiner in Piethr

b Chares T Me a

7,

\*

ı

इनमें एक शहज़ादा अब्दुल्ला भी था। दूसरी मुख्य वान यह है कि हडसन ने शहज़ादों को मार कर तुरन्त अपने चुल्लू में भरकर उनका गरम गरम ख़ून पिया और पीकर यह कहा कि यदि में इनका ख़ून न पीता तो पागल हो जाता।

यह रिवायत किसी श्रंगरेज़ी इतिहास में नहीं मिलती। किन्नु ख़्वाज़ा हसन निज़ामी ने इसे अपनी उर्दू पुस्तक "दंहली की जाँकनी" में दर्ज किया है। ख़्वाज़ा साहब का दावा है कि यह घटना विलक्कल सच्ची है। ख़्वाज़ा हसन निज़ामी का वयान है— "मैंने दिल्ली के सेकड़ों लोगों के मुंह से इस बात को सुना श्रौर इसके श्रलाचा मिरज़ा इलाहीवख़्श के उन दो खास मुसाहिबों में से एक ने, जो मौक़े पर मौजूद थे श्रौर जिन्होंने इस घटना को अपनी श्रांकों से देखा था, खुद मेरे पिता से श्रांकर यह तमाम वाक़या सुनाया।"

श्रव हमारे लिए केवल कम्पनी के कब्ज़े के बाद दिल्ली निवा-सियों के ऊपर कम्पनी की सेना के श्रत्याचारों को संत्रेप में वर्णन करना बाक़ी रह गया है।

इन श्रत्याचारों के विषय में लॉर्ड एलफ़िन्सटन ने सर जॉन लॉरन्स को लिखा:—

"मोहासरों के ख़रम होने के बाद से इमारी सेना ने जो अत्याचार किए हैं उन्हें सुन कर हृदय फटने लगता है। बिना मित्र या शत्रु में भेद किए ये

<sup>\* &</sup>quot;देहली की जाँकनी"—जेखक ख़्वाज़ा हसन निज़ामी। पृष्ट १२-१३

लोग सबसे एकसा बदला जे रहे हैं। जूट में तो वास्तव में इस नादिरशाह से भी बढ़ गए !"\*

मोहासरे के दिनों में किले के छत्ते में वीमार और घायल सिपाहियों का एक अस्पताल था। कम्पनी की सेना जिस समय किले के अन्दर घुसी, जितने घायल और बीमार अस्पताल के अन्दर दिखाई दिए उन सबको उसने अपनी गोलियों से सदा के लिए रोगमुक्त कर दिया। इसी प्रकार और भी अनेक जगह, जहाँ घायल और बीमार पाए गए, कुला कर दिए गए। †

मॉराटगुमरी मार्टिन लिखता है:-

''जिस समय हमारी सेना ने शहर में प्रवेश किया दिल्जी के बाशिन्दों तो जितने नगर निवासी शहर की दीवारों के अन्दर का कृष्तेश्वाम पाए गए उन्हें उसी जगह सङ्गीनों से मार हाजा गया;

आप समक सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी अधिक रही होगी, जब मैं आपको यह बताऊँ कि एक एक मकान में चाकीस चालीस और पचास पचास आदमी छिपे हुए थे। ये खोग विद्रोही न थे, बल्कि शहर के बाशिन्दे थे, जिन्हें हमारी द्यालुता और चमाशीलता पर विश्वास था। सुके ख़ुशी है कि उनका अम दूर हो गया।"

<sup>\* &</sup>quot;After the siege was over, the outrages committed by our army are simply heart-rending. A wholesale vsengeance is being taken without distinction of friend and foe. As regards the looting, we have indeed surpassed Nadirshah!—Life of Lord Lawrence vol. 11, p. 262.

र्†''तारीख़ हिन्द्''—लेखक शम्शुल ढलमा मुंशी ज़काउल्ला खाँ। पृष्ठ ६४६

<sup>. &</sup>quot;All the city people found within the walls when our troops entered were bayonetted on the spot; and the number was considerable, as you may



Andrews and Bagging Manager and Sections in the Company of the C

इसके बाद एक दूसरा श्रंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता है :—
''दिल्ली के बाशिन्टों के क्रत्लेखाम का खुले एलान कर दिया गया,
यद्यपि हम जानते थे कि उनमें से बहुत से इमारी विजय चाहते हैं।''\*

इस भयद्भर हत्याकाएड के दिनों में केवल एक दिन के दृश्य को वयान करते हुए लॉर्ड रावर्ट्स लिखता है:— एक दिन का दश्य

"हम सुबह को जाहाँरी दरवाज़े से चाँदनी चौक गए, तो हमें शहर वास्तव में मुरदों का शहर नज़र आता था। कोई आवाज़ सिवाय हमारे घोड़ों की टापों के सुनाई नहीं देती थी। कोई जीवित मनुष्य नज़र नहीं आया। सब और मुरदों का बिछोना बिछा हुआ था, जिनमें से कुछ मरने से पहले पढ़े सिसक रहे थे।

"हम चलते हुए बहुत धीरे घीरे बात करते थे, इस डर से कि कहीं हमारी घावाज़ से मुरदेन चौंक पहें। × × एक घोर मुरदों की लाशों को कुत्ते खा रहे थे घौर दूसरी घोर लाशों के ग्रास पास गिद्ध जमा थे जो उनके मांस को नोच नोच कर स्वाद से खा रहे थे घौर हमारे चलने की ग्रावाज़ से उड़ उड़ कर थोड़ी दूर बा बैठते थे × × ।

"सारांश यह कि इन मुख्दों की हालत बयान नहीं हो सकती। जिस प्रकार हमें इनके देखने से डर खगता था उसी प्रकार हमारे घोड़े इन्हें देख

suppose, when I tell you that in some houses forty or fifty persons were hiding. These were not mutineers, but residents of the city, who trusted to our well-known mild rule for pardon. I am glad to say they were disappointed "—Letter in the Bombay Telegraph, by Montgomery Martin.

<sup>\* &</sup>quot;A general massacre of the inhabitants of Delhi, a large number o whom were known to wish us success, was openly proclaimed "—The Cnaplain's Narratize of the Siege of Delhi, quoted by Kaye

4

ストラ 門、 人名は教をとうななないとうにいるという

कर दर से बिदकते और हिनहिनाते थे। लाशें पड़ी सहती थीं। उनके सहते से हवा में बीमार करने वाली दुर्गन्य फैल रही थी।"#

इसन निज़ामी तिखता है कि इस कृत्लेश्राम में पुरुष, स्त्री श्रथसा छोटे बड़े की कोई तमीज़ न की जाती थी।

इनमें से अनेक लोगों को तरह तरह की यातनाएँ दे देकर मारा गया।

यातनाएँ दे देकर लेटिएनेग्ट माजेग्डी ने श्रापनी श्रांखों देखी हस्या एक घटना बयान की है कि सिखों श्रीर गोरों ने यिल कर एक घायल मजुष्य के चेहरे को पहले श्रापनी सङ्गीनों से बार बार बींघा श्रीर फिर धोमी श्रांख के ऊपर उसे ज़िन्दा भून दिया:—

"उसका मांस चटका, लपटों में काला होगया और जलते हुए मांस को अयङ्कर हुर्गन्ध में उपर उठ कर हवा को विपैता बना दिया ।""

टाइम्स पत्र के सम्वाददाता सर विलियम रसल ने लिखा है कि:---

'मैंने इस शहस की जाली हुई हिंद्दशों कई दिन बाद मैदान में पड़ी हुई देखीं।''‡

<sup>\*</sup> Forty-one Years in India, by Lord Roberts, as quoted by Hasan Nisami in Delhi-ki-fankani, pp 66, 67.

<sup>+ &</sup>quot;.... the horrible smell of his burning fiesh as it cracked and blackened in the flames, rising up and poisoning the air."—Lieut. Majendie, Up Among the Pandies, p. 187.

My Diary in India in the year 1858-59, vol 1, p. 301-2.

मॉवरे टॉमसन ने सर हेनरी कॉटन से कहा था कि दिल्ली में कुछ मुसलमानों को नद्गा करके, ज़मीन से बांधकर, सिर से पाँच तक जलते हुए ताँचे के टुकड़ों से अच्छी तरह दाग दिया गया था !\*

इन लोगों को मारने से पहले कभी कभी उनको धर्ममण्ड करने की घृणित किया भी की जाती थी। एक अंगरेज़ धर्मअप्ट करने के पादरी की विधवा ने लिखा है कि बहुत से बाद हता लोगों को पकड़ कर पहले उनसे सङ्गोनों के बल गिरजा में भाड़ू दिलवाई गई और फिर सबको फाँसी दे दी गई। ए रसल लिखता है कि कभी कभी:—

"मुसलमानों को मारने से पहले उन्हें सुधर की खालों में सी दिया जाता था, उन पर सुधर की चरबी मल दी जाती थी खौर फिर उनके शरीर जला दिए जाते थे, और हिन्दुओं को अबरदस्ती धर्मेश्वष्ट किया जाता था।";

इन रोमाञ्चकारी घटनाओं के सम्बन्ध में अधिक उद्धरण देना श्रत्यन्त खेदकर है। परिणाम यह हुआ कि एक दिल्ली बीरान और वार समस्त दिल्ली ख़ाली और वीराम होगई, सुनसान वाल्क उन इने गिने घरानों को छोड़ कर जिनसे कम्पनी की सेना को सहायता मिल रही थी, शेष समस्त नगर

<sup>\*</sup> Indian and Home Memories, by Sir Henry Cotton, p. 143.

<sup>+</sup> A Lady's Escape from Garatior, p 243.

<sup>2&</sup>quot;... sewing Mohammedons in pig-skins, smearing them with pork-fat before execution and burning their bodies, and forcing Hindoos to defile themselves ... "—Russell's Diary, vol 11, p 43

निवासियों को, जो कृत्त या फाँसी से बच सके ज़वरदस्ती शहर से बाहर निकाल दिया गया। इतिहास लेखक होम्स लिखता है :--

"दिल्ली के बाशिन्दों ने चिल्लवकारियों के अपराधों का कई गुना प्राय-श्चित कर डाला। दसों हज़ार सदे, औरत और बच्चे बिना घरबार के इधर उधर के इलाके में घूम रहे थे, जिन्होंने कि कोई अपराध न किया था। अपना जो कुछ माल असवाब ने नगर में पीछे छोड़ गए थे उससे ने सदा के लिए हाथ घो खुके थे; क्योंकि सिपाहियों ने गली गली और घर घर जाकर हर क्रीमती चीज़ को खोज कर निकाल लिया था, और जो कुछ सामान ने उठा कर न ले जा सके उसे उन्होंने दुकड़े दुकड़े कर डाला।" अ

शहर पर कृष्ण करने के बाद तीन दिन तक कम्पनी की सेना के सब सिपाहियों को नगर की लूट माफ़ रही। 'शह्म एजन्सी' उसके बाद 'प्राइज़ एजन्सी' नाम से एक सर-कारी मोहकमा खोल दिया गया, जिसका काम यह था कि शहर के तमाम घरों के हर तरह के माल असबाब को एक जगह जमा करके उसे नीलाम करे या गोदामों में रक्खे और रूपया फ़ौज को तकसीम कर दे। इस मोहकमें ने मकानों के अन्दर कितावें, बरतन, चारपाई, चकी, गड़ा हुआ माल दौलत, यहाँ तक कि मकानों के

<sup>\* &</sup>quot;The people of Delhi had exprated, many times over, the crimes of the mutineers. Tens of thousands of men, and women, and children, were wandering, for no crime, homeless over the country. What they had lett behind was lost to them for ever; for the soldiers, going from house to house and from street to street, ferreted out every article of value, and smashed to pieces whatever they could not carry away."—Holmes' A History of the Indian Mutiny, p. 386.



MATERIAL CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PER



分十二年 的故障人生物的人物因此不知

कियाड़ और उनके अन्दर का लोहा और पीतल तक, कोई चीज महीं छोड़ी।

ख़्वाजा इसन निजामी ने तिखा है :--

"करनल बर्न को शहर का फ़ौजी गवरनर नियुक्त किया गया। उसने एक दस्ता फ्रोज का इस काम के लिए नियुक्त किया कि जहाँ कहीं आबादी पाओ, मदं, औरत और बचों को चरों के असबाब सहित गिरफ्तार करके ले आओ। आगे आगे मदं असबाब के गट्टर सर पर रक्खे हुए, पीछे पीछे उनकी धौरतें रोती हुई, पैदल और बचों को साथ लिए हुए। जिन औरतों को कभी पैदल चलने की आदत न थी वे ठोकरें खा खा कर गिरती थीं, बच्चे गोद से गिरे जाते थे और सिपाही क्रूरता के साथ उन्हें आगे चलने के लिए अक्के देसे थे।

"जब ये लोग करनल वर्न के सामने पेश होते तो हुकुम दिया जाता कि असवाब में जितनी कीमती चीज़ें हैं, उन्हें हूँ कर ज़ब्त कर लो, व्यर्थ चीज़ें वापस दे दो। यह हो जुकने पर दूसरा हुकुम यह दिया जाता कि इनको सिपाहियों की देख रेख में लाहौरी दरवाज़े तक लो जाओ और शहर से बाहर निकाल दो। ऐसा ही किया जाता और वे सोग लाहौरी दरवाज़े के बाहर धक्के देखर निकाल दिए जाते।

"दिखी शहर के बाहर इस प्रकार इज़ारों मदें, श्रीरतें श्रीर बच्चे श्रसहाय, नक्षे पाँव, नक्षे सर, भूखे व्यासे फिर रहे थे। x x x सैकड़ों बच्चे भूख भूख चिक्षाते हुए माताश्रों की गीद में मर गए। सैकड़ों माताएँ छुंटे बच्चों का दुख न देख सकने के कारण उन्हें श्रकेला छोड़ कर कुएँ में हुब मरीं।

"नगर के श्रन्दर हज़ारों श्रीरतें ऐसी थीं कि जिस समय उन्होंने सुना

कि कम्पनी की फ़ीज भाती है सो बेहऱज़ती और मुसीबतों से बचने के लिए कुभों में गिरने लगों और इसनी भ्रष्टिक गिरीं कि डूबने को पानी न रहा। अनेक कुएँ औरतों की खाशों से भर गए।

"सेना के एक श्रक्तसर का बयान है कि—'हमने इस प्रकार की सेकड़ों श्रीरतों को कुशों से निकासा जो लाशों के देर के कारण इसी न थीं श्रीर ज़िन्दा पड़ी शों या बैठी थीं। जिस समय हमने उन्हें निकासना चाहा वे चीढ़ने लगीं कि—खुदा के लिए हमको हाथ न लगाओ और गोली से मार डालो, हम शरीफ बहु बेटियों हैं, हमारी इज़्ज़त खराब न करो। '×××"

दित्त्ती की स्त्रियों का यह उर, कि कहीं हमारी इज़्ज़त पर हमलान किया जाय, बेबुनियाद न था।

'फ़राशाख़ाने के किसी कुएँ में दो औरतें ज़िन्या निकाली गहैं। एक जवान, किन्तु धन्धी और दूसरी बुढ़िया। बुढ़िया ने बयान किया कि मेरे एक ही बेटा था, उसे घर में धुस कर करता कर दिया गया, जब वह करता किया जा रहा था, कुछ सिपाहियों ने उसकी अन्धी बहिन के सतीत्व पर हमता करना चाहा, किन्तु वह धापने घर के कुएँ से परिचित थी, दौड़ कर उसमें गिर पड़ी, उसके साथ ही मैं भी कुएँ में कृद पड़ी। हम दोनों पानी में गीते खा रहे थे कि किसी ने अन्दर आकर हमें निकाल लिया।"

"दिख्ली में ऐसे भी खोग थे जिनके घर की खियों की श्राबर पर जिस समय इमला होने जगा तो उन्होंने श्रपने हाथ से श्रपनी बहुओं और श्रपनी बेटियों की कृत्ल कर दिया और फिर स्वयं श्रात्महत्या कर ली !"\*

<sup>#</sup> पूर्वोक्त पुस्तक, प्रष्ठ ६७

दिल्ली निवासियों के धार्मिक भावों को जिस प्रकार श्राधान पहुँचाया गया उसके निषय में ख़्वाजा इसन मन्दिरों श्रीर निज़ामी लिखता है—

मसज़िटों की बेइज़ज़ती

''श्रंगरेज़ी सेना के मुखबमान सिपादी हिन्दुशों के मन्दिरों में घुस गए श्रीर उनको छग्नव कर डाला श्रीर

हिन्दू सिपाहियों ने ससिजदों को खराब किया। दिल्खी की वही आमें
मसिजिद में सिख सिपाहियों की बारग बनाई गई। पाख़ाने और पिशाब खाने
भी इसी के अन्दर थे। मीनारों के नीचे इलदे पकाए जासे ये और सुधर मी
काट कर पकाए जाते थे। अंगरेज़ों के साथ के कुत्ते अन्दर पड़े फिरते थे।
एक मसिजिद जीनतुलमसाजिद की गारों का मिसकीट घर बनाया गया और
नवाब हामिदश्रली खाँ की भशहूर मसिजिद में गधे बाँधे जाते थे। किले के
नीचे एक बड़ी आलीशान मसिजिद अकबरायादी थी जो गिरा कर बिलकुल
जमीन के बराबर कर दी गई। इसी तरह और बहुत सी छोटी छोटी मसिजदों
का ख़ास्मा हुआ। "\*

फिर नप सिरे से दिल्ली आबाद हुई। पहले कुछ हिन्दुओं से भारी जुर्मान ले लेकर उन्हें मोहल्लों में बसने की दिल्ली नप सिरे इजाज़त दी गई। उसके बाद मार्च सन् १८५८ से आबाद में मुसलमानों को पास ले लेकर नगर में बसने की इजाज़न मिली। फिर भी सन् १८५८ तक मुसलमानों के ख़ास मकान सरकारी ज़ब्ती में थे और मुसलमान लोग शहर के अन्दर विना किसी अफ़सर के पास के चल फिर न सकते थे।

ॐ प्वोंक पुस्तक, पृष्ठ ८४

## भारत में श्रगरेज़ी राज

दिल्ली का हाल ज़त्म करने सं पहले श्रव केवल एक चीज़ की बयान करना और बाक़ी है। वह यह कि दिल्ली

दिल्ली के राजकुल के राजकुल का अर्थात् सम्राट वावर और सम्राट

का भ्रन्त श्रक्षवर के वंशजों का किस प्रकार श्रन्त हुआ।

अनवर के प्रकार अन्त हुआ। कान्ति के शुक्र में दिल्ली के लाल किले के अन्दर सम्राट वहादुरशाह

के कुटुम्बियों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। इनमें से श्रनेक शहजादों की पकड़ कर फाँसी पर लटका दिया गया। उदाहरण

के लिए शहज़ादे मिरज़ा कैसर को, जो सम्राट शाहस्रालम का एक

बेटा था और इतमा बूढ़ा था कि क्रान्ति में कोई हिस्सा लेना उसके लिए श्रसम्भव था, फाँसी देदी गई। शहजादे मिरजा मोहम्मद-

शाह को, जो सम्राट श्रकवरशाह का पोता था और श्राजीवन

गठिया का रोगी रहने के कारण सीधा खड़ातक न हो सकता था, इसी प्रकार फाँसी पर लटका दिया गया। कुछु शहजादों को

जेलखाने में रक्खा गया, उनसे चिक्कयाँ पिसवाई गई। जब वे श्रपना काम पूरा न कर सकते, उन पर कोड़ों की मार पड़ती थी।

यहाँ तक कि वे वेचारे थोड़े ही दिनों में मार खा खाकर जीवन की क़ैद से मुक्त हो गए। वहादुरशाह का एक वेटा मिरजा क़ोयाश एक दिन दिल्ली के पास के जक्कल में घोड़े पर सवार खड़ा दिखाई

दिया, सर पर टोपी न थी श्रीर चेहरे पर धूल पड़ी हुई थी, हडसन उसकी तलाश में घूम रहा था, उसके बाद श्राज तक पता न चला

कि मिरजा कोयाश का क्या हुआ। अनेक शहजादे श्रौर शहजादियाँ दिल्ली से वाहर दरबदर घूमते फिरते थे। बहादुरशाह की एक बेटी

delighted and the standard of a search when

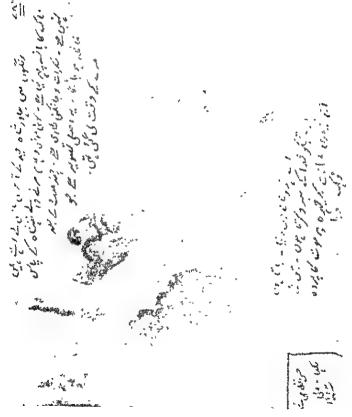

सम्राट बहादुर साहि मृत्यु शय्या पर एक घसजी फ्रीटो से जां रंग्न में मृत्यु में पहजे जिया गया ि स्वाजा इसन विकामी कल ' देहली की आक्रकी" 1

रावेया वेगम ने रोटियों से मोहताज होकर दिल्लो के एक हुसंनी बावरची से शादी कर ली। वहादुरशाह की एक दूसरी वेटी फ़ातमा सुल्तान ईसाई पाद्रियों के एक जनाने स्कूल में नौकरी करने लगी। जो शहज़ाद्याँ अपने घरों में बैठ कर हज़ारों रुपये की ख़ैरात करती थीं वे चन्द महोने के अन्दर दरवद्र भीख माँगती दिखाई हेने लगीं।

सम्राट बहादुरशाह, वेगम जीनतमहत्त और शहजादे जवाँवस्त को केंद्र करके रक्कृत मेज दिया गया। रक्कृत में सम्राट का निर्वासन श्रंगरेज़ों की केंद्र के श्रन्दर सन् १८६३ में सम्राट श्रीर अन्त बहादुरशाह की मृत्यु हुई श्रीर उसके साथ साथ दिल्ली के राजकुल का श्रन्तिम चिन्ह संसार से मिट गया।



## अड्तालीसवाँ अध्याय

## अवध और बिहार

श्रव हम लखनऊ की श्रोर श्राते हैं। वास्तव में सन् ५.७-५= के स्वाधीनता युद्ध में वीरता श्रीर बलिदान की बेगम हज़रत दृष्टि से लखनऊ का पद दिल्ली से कहीं ऊँचा महल रहा। दिल्ली के पतन के छै महीने बाद तक श्रवध

श्रौर लखनऊ में स्वाधीनता का भएडा फहराता रहा।

THE A STATE OF STATE OF THE PARTY OF THE PAR

चिनहट की विजय के बाद अवध की प्रजा ने क़ैदी नवाब वाजिद्श्रली शाह के पुत्र बिरजीस क़दर को लखनऊ के सिंहासन पर बैठा दिया श्रीर चूंकि नवाब बिरसीज क़दर श्रभी नाबालिए था इसलिए शासन की बाग बिरजीस क़दर की माँ हज़रतमहल के हाथों में सींप दी गई। अवध के सब ज़मींदारों श्रीर प्रजा ने बड़े हर्ष के साथ बेगम हज़रतमहल को श्रपना श्रधिराज स्वीकार कर लिया। वेगम हज़रतमहल की प्रशंसा करते हुए रसल लिखता है-

"वंगम में बड़ी प्राक्रमशीलता और योग्यता दिखाई देती है। × × वंगम ने हमारे साथ अनरवत युद्ध का एलान कर दिया है। इन रानियों और वेगमों की पराक्रमशीलता को देख कर मालूम होता है कि जनानख़ानों के अन्दर रह कर भी ये काफ़ी अधिक क्रियात्मक मानसिक शक्ति अपनं अन्दर पैटा कर खेती हैं।" अ

वेगम ने सबसे पहले नवाब विरजीस कृदर की श्रोर से श्रवध की स्वाधीनता का श्रुम सन्देश श्रनेक उपहारों सहित सम्राट वहादुरशाह की सेवा में विल्ली भेजा, इसके बाद उसने राजा बालकृष्ण सिंह को श्रपना प्रधान मन्त्री नियुक्त किया श्रीर उस कठिन समय में राज के समस्त मोहकमों की नये सिरे से व्यवस्था कर एक बार समस्त श्रवध में शान्ति श्रीर सुशासन स्थापित कर दिया।

ऊपर लिखा जा चुका है कि श्रवध के श्रंगरेज़ श्रीर वहाँ का श्रंगरेज़ी राज उस समय लखनऊ की रेज़िडेन्सी के श्रन्दर क़ैद किया जा चुका था। रेज़िडेन्सी के बाहर समस्त श्रवध में कम्पनी की सत्ता का

कोई चिह्न वाकी न रहा था। रेज़िडेन्सी का मोहासरा जारी था। २० जुलाई सन् १८५७ को लखनऊ की क्रान्तिकारी सेना ने

<sup>\* &</sup>quot;The Begum exhibits great energy and ability. . . The Begum isolares undying war against us. It appears from the energetic characters of these Rances and Begums that they acquire in their Zenanas and Harems considerable amount of actual mental power . . "—Russeil's Diary, 275

रेज़िड़ेन्सी के ऊपर हमले करने शुक्क किए। कई दिन तक दोनों श्रीर से ख़ूब गोलेबारी होती रही। कई बार रेज़िडेन्सी के ऊपर का श्रंगरेज़ी भएडा दूट कर गिर पड़ा, किन्तु हर बार नया भएडा उसकी जगह लगा दिया गया। रेज़िडेन्सी के श्रन्दर सिख सिपाही श्रंगरेज़ों की जी तोड़ सहायता कर रहे थे। बाहर के भारतीय सैनिकों ने सिखों को श्रनेक बार समभा कर श्रपनी श्रोर करने का श्रयह किया, किन्तु व्यर्थ।

इन्हीं संग्रामों में एक दिन श्रवध का श्रङ्गरेज़ चीफ़ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेन्स, जो पञ्जाब के चीफ़ कमिश्नर सर जॉन लॉरेन्स का भाई था, क्रान्तिकारियों की गोली का शिकार हुआ। मेजर बैङ्कस ने तुरन्त उसका स्थान ग्रहण किया। चन्द दिन के बाद मेजर बैङ्कस को भी एक गोली लगी श्रीर वह भी ख़त्म हो गया। ब्रिगे-डियर इङ्गलिस ने श्रव उसका स्थान लिया। इसी बीच लिखा है कि क्रान्तिकारियों ने रेज़िडेन्सी की दीवार के कई हिस्से उड़ा दिए। भीतर के कई मकान भी क्रान्तिकारियों के गोलों से गिर कर ढेर हो गए।

रेज़िड़ेन्सी के अन्दर के श्रंगरेज़ों की हालत ख़ासी नैराश्यपूर्ण थी। उन्होंने मदद के लिए बार वार अपने गुप्त दूत कानपुर भेजे, जिनमें से कई दूत गिरफ़्तार कर लिए गए। २५ जुलाई को त्रिगे- डियर इक्नलिस को सूचना मिली कि जनरल हैवलॉक मदद के लिए कानपुर से रवाना हो चुका है और पाँच या छै दिन के अन्दर ख़बनऊ पहुँच जायगा। किन्तु पाँच छै दिन के बाद हैवलॉक के

श्राने के स्थान पर कान्तिकारियों ने फिर एक वार रेज़िडेन्सी पर ज़ोरदार हमला किया। रेज़िडेन्सी की दीवार का एक बहुत वड़ा टुकड़ा गिर पड़ा। दीवार के ऊपर सङ्गीनों श्रीर तलवारों की लड़ाई शुक्क होगई। लिखा है कि उस दिन क्रान्तिकारियों ने कई श्रंगरेज़ सिपाहियों की सङ्गीनें तक छीन लीं। किन्तु श्रन्त में क्रान्ति-कारी फिर नगर की श्रोर लौट श्राप।

इसके वाद १ म् अगस्त को क्वान्तिकारियों ने रेज़िडेन्सी पर तीसरी वार हमला किया। अभी तक हैवलॉक और उसकी सेना का कहीं पता न था। इतने में बिगेडियर इङ्गलिस को हैवलॉक का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था—"मैं अभी कम से कम २५ दिन और लखनऊ नहीं पहुंच सकता।" रेजिडेन्सी के अंगरेज़ों की धवराहट हद को पहुंच गई। रसद का सामान इतना कम हो गया कि सब को आधा पेट खाना दिया जाने लगा।

फिर भी लखनऊ के क्रान्तिकारी इस बीच रेज़िडेन्सी पर पूर्ण विजय प्राप्त कर वहाँ के समस्त श्रंगरेज़ों को क़ैद या ख़त्म न कर सके। इसका मुख्य कारण या तो यह धा कि दिल्ली के समान लखनऊ में भी एक योग्य श्रीर प्रभावशालो सेनापित की कभी थी, या उन्हें शायद यह श्रमुमान था कि श्रंगरेज़ रसद की कभी श्रीर गोलों की श्राग से घवरा कर स्वयं श्रात्मसमर्पण कर देंगे। इसरी श्रोर श्रंगरेज़ हैवलॉक श्रीर उसकी सेना के लिए श्रातुर हो रहे थे। इसलिए श्रव हम लखनऊ की रेज़िडेन्सी को छोड़ कर जनरल. हैवलॉक की श्रोर श्राते हैं।

२६ जुलाई सन् ५७ की हैवलॉक ने कानपुर से निकल कर गङ्गा की पार किया। वह उस समय लखनऊ के जनाल हैवलॉक अंगरेज़ों को सहायता पहुँचाने के लिए आतुर की लखनऊ यात्रा था। कानपुर से लखनऊ का फ़ासला ४५ मील से कम है। हैवलॉक को पूरा विश्वास था कि मैं दो चार दिन के अन्दर ही लखनऊ पहुँच जाऊँगा। उसके साथ डेढ़ हज़ार फ़ीज और तेरह तोप थीं।

किन्तु त्योंही गङ्गा को पार कर हैवलॉक ने अवध की भूमि में अवेश किया, उसे मालूम हुआ कि लखनऊ तक पहुँच सकना इतना सरल नहीं है! अवध की एक एक ज़मींदार ने अपने अधीन की आग दहक रही थी। एक एक ज़मींदार ने अपने अधीन की सी, दो दो को या अधिक मनुष्य जमा करके हैवलॉक को रोकने का निश्चय कर लिया। मार्ग में प्रत्येक आम के ऊपर स्वाधीनता का हरा अगृडा फहरा रहा था। हैवलॉक को पहली लड़ाई उन्नाव में लड़नी पड़ी। वहाँ से ज्यों त्यों कर हैवलॉक आगे बढ़ा। दूसरा संग्राम वशीरतगञ्ज में हुआ। ये दोनों संग्राम २६ जुलाई ही को लड़े गए। हैवलॉक को सेना का छठा हिस्सा इन लड़ाइयों में ख़त्म हो गया। ३० जुलाई को हैवलॉक को वशीरतगञ्ज से पीछे हट कर अपनी सेना सहित मङ्गलवार में आकर ठहरना पड़ा।

दूसरी श्रोर नाना साहब को जब यह पता चला कि हैवलॉक जिल्लाक को श्रोर जा रहा है, उसने फिर एक बार कानपुर पर हमले की तैयारी शुरू की । हैवलॉक को मजबूर होकर ४ श्रगस्त तक मङ्गलवार में ठहरे रहना पड़ा।

में ही उसे फिर कान्तिकारियों से मोरचा लेना पड़ा। इस दिन के संग्राम में हैवलॉक के तीन सौ श्रादमी मारे गए। उसके डेढ़ हज़ार सिपाहियों में से श्रव केवल साढ़े श्राठ सौ वाक़ी रह गए थे।

इसके बाद हैवलॉक फिर लखनऊ की ओर वढ़ा। वशीरतगञ्ज

विवश होकर हैवलॉक को फिर दूसरी वार गङ्गा की खोर पीछे लोट श्रामा पड़ा।

श्रवध की त्रामीण जनता के इस वीर पराक्रम को देख कर इतिहास लेखक इन्स लिखता है—

"कम से कम अवधनिवासियों के संग्राम को हमें स्वाधीनता का युद्ध मानना पहेगा।"

११ श्रगस्त को हैवलॉक तीसरी वार वशीरतगञ्ज की श्रोर बढ़ा। तीसरी बार उसे श्रामीण श्रवधिनवासियों के साथ मीरचा लेना पड़ा श्रीर तीसरी वार जनरल हैवलॉक को पीछे हट कर मङ्गलवार में रुकना पड़ा।

इस बीच नाना साहब को सागर, ग्वालियर इत्यादि से काफ़ी सहायता पहुँच चुकी थी। नाना ने फिर एक नाना के मनस्वे बार किसी दूसरे स्थान से गङ्गा को पार कर

कानपुर पर हमला किया। जनरल नील कानपुर में था। उसके

<sup>\* &</sup>quot;At least the struggle of the Oudhians must be characterised as a War of Independence."—Innes' Sepoy Revolt.

पास नाना के मुकाबले के लिए काफ़ी सेना न थी। उसने तुरन्त हैवलॉक को सूचना दी। हैवलॉक के लिए अब लखनऊ की श्रोर बढ़ सकना असम्भव हो गया। १२ श्रगस्त को दोबारा गङ्गा पार कर हैवलॉक को कानपुर लौट श्राना पड़ा।

हैवलॉक के गङ्गा पार करते ही श्रवधनिवासियों के हौसले दुगुने होगए। इतिहास खेखक इन्स लिखता है— श्रवधनिवासियों के हौसले बह हुआ जिसका हैवलॉक को निस्सन्देह अनुमान तक

न था। ताक्लुकेदारों ने खुले तौर पर इसका मतलब यह लिया कि श्रंगरेज़ों ने श्रवध का प्रदेश ख़ाली कर दिया। श्रव उन्होंने लखनऊ दरबार को बाज़ाब्ता श्रपनी कियारमक सरकार स्वीकार कर लिया श्रीर यद्यपि ने उस सरकार की सहायता के लिए स्वयं लखनऊ नहीं पहुँचे, फिर भी लखनऊ दरबार की जिन श्राजाश्चों की श्रभी तक उन्होंने नहीं माना था उन श्राज्ञाश्चों का श्रव उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया। लखनऊ दरबार ने जितने जितने सैन्यदल इन लीगों से माँगे थे ने श्रव इन्होंने युद्ध के लिए लखनऊ भेज दिए।"%

वास्तव में यह श्राक्ष्चर्यजनक प्रभाव उन्नाव श्रीर बशीरतगञ्ज के ग्राम निवासियों की वीरता का परिणाम था।

कानपुर पहुँचते ही हैवलॉक को सूचना मिली कि नाना साहब ने बिठूर पर फिर क़ब्ज़ा कर लिया है। १७ हैवलॉक की अगस्त को हैवलॉक ने नाना की सेना पर चढ़ाई घबराहर की। एक घमासान संग्राम के बाद दोनों श्रोर

<sup>\*</sup> The Sepoy Revolt, by Innes.

की सेनाओं को पीछे हट जाना पड़ा। हैवलॉक को अब पता चला कि नाना ने एक अधिक विशाल सेना जमना के किनारे कालपी में जमा कर रक्खी है। यदि हैवलॉक लखनऊ की ओर बढ़ता तो नाना फिर तुरन्त आकर कानपुर पर फिर से कटज़ा कर लेता। धवगा कर जनरल हैवलॉक ने कलकर्स सन्देशा भेजा—

"हम लोग एक भयद्वर सद्घट में हैं। यदि और श्रधिक सेना सहायता के लिए न पहुँची, तो श्रहरेज़ी सेना को सखनऊ का विचार छोड़ कर इलाहाबाद लीट खाना पहेगा। इस अयद्वर श्रापत्ति का और कोई इलाज नहीं।"

नाना श्रभी कालपी में तैयारी कर ही ग्हा था कि हैवलॉक के सन्देशे पर चार सप्ताह के श्रन्दर सर जेम्स नई अंगरेज़ी सेना कुटरम श्रोर श्रधिक सेना लेंकर हैवलॉक की

सहायता के लिए १५ सितम्बर को कलकत्ते से कानपुर पहुँच गया। कुछ सेना अब कानपुर की रहा के लिए छोड़ दी गई। शेष

कुछ सना अब कानपुर का रहा का लप छाड़ दा गई। शुष सेना ने २० सितम्बर को फिर एक बार कानपुर हैवलॉक की हूसरी से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। जनरल

त्वत्वनक यात्रा हैवलॉक ने सबसे पहले २५ जुलाई को लखनक जाने के लिए गङ्गा की पार किया था। दो महीने तक उसे आगे

वहने में सफलता न हो सकी श्रीर बार बार कानपुर लौट श्राना पड़ा। किन्तु २५ जुलाई की श्रंगरेजी संना श्रीर २० सितम्बर की

<sup>\* &</sup>quot;We are in a terrible fix. If new reinforcements do not arrive, the British army can not escape the terrible fate of abandoning Lucknow and retreating to Allahabad."—Havelock's message to Calcutta.

श्चंगरेज़ी सेना में बहुत बड़ा श्चन्तर था। नील, ऊटरम, क्रूपर श्रीर श्रायर जैसे चार चार श्रनुभवी सेनापित इस समय हैवलॉक की मदद के लिए मौजूद थे। ढाई हज़ार श्चंगरेज़, एक रेजिमेएट सिखों की श्रीर बढिया तोपें हैवलॉक के साथ थीं।

दूसरी श्रोर श्रवध के कई सरहदी ताल्लुक़ेदारों ने,इस बीच इस विश्वास पर कि कम्पनी की सेना ने सदा के लिए श्रवध का प्रदेश छोड़ दिया, श्रपने श्रपने सैन्यदल लखनऊ भेज दिए थे। फिर भी उन्नाव, बशीरतगञ्ज इत्यादि स्थानों पर श्रवध के प्रामवासियों ने पूर्ववत् एक एक चण्पा ज़मीन पर कम्पनी की सेना का विरोध किया। किन्तु श्रकेले श्रामवासी, जिनके पास शस्त्रों की भी कमी थी, कम्पनी की इस विशाल श्रीर सुसन्नख सेना का कहाँ तक मुक़ावला कर सकते थे। समस्त मार्ग विरोधी ज़मींदारों श्रीर श्रामनिवासियों की लाशों से पट गया। जिस गाँव के ऊपर हरा भएडा फहराता हुश्रा दिखाई दिया उसे जला कर ख़ाक कर दिया गया। मार्ग की नदियाँ दोनों श्रोर के रक से रँग गई। श्रन्त में उयों त्यों कर मार्ग चीरते हुए २३ सितम्बर को कम्पनी की सेना लखनऊ के निकट श्रालमवाग नामक स्थान पर पहुँच गई।

श्रालमबाग में क्रान्तिकारियों की एक पलटन ठहरी हुई थी। दिन भर और रात भर और श्राल दिन ख़ूब श्राबमबाग का धमासान संश्राम हुआ। ठीक इस समय दिल्ली संश्राम के पतन की ख़बर लखनऊ पहुँची, जिससे

श्रंगरेज़ी सेना के हौसले श्रीर श्रधिक बढ़ गए।

२५ सितम्बर का प्रातःकाल हुआ। श्रंगरेज़ी सेना ने आलम-

वाग से हट कर कुछ चक्कर से रेजिडेन्सी की श्रोर बढ़ना चाहा। लखनऊ की सेना ने मुड़ कर उन पर गोलं वरसाने ग्रुक किए, फिर भी अंगरेज़ी सेना गोलों की इस बोछार में से बीरता के साथ निकलती हुई चारवाग के पुल तक आ पहुँची। पुल के उस पार लखनऊ का शहर था। स्वभावतः चारवाग के पुल के ऊपर श्रीर श्रधिक भयङ्कर संग्राम हुन्ना । क्रान्तिकारियों को सेना पुल के ऊपर श्रौर दूसरी श्रोर थी। दोनों श्रोर से जोरों के साथ गोले वरसने लगे। दोनों श्रोर के हताहतों की संख्या काफ़ी ऊँची पहुँच गई। जनरल हैवलॉक का एक पुत्र भी इस समय वीरता के साथ लड़ रहा था ! श्रंगरेजों की श्रोर जानों का नुकुसान बहुत श्रधिक हुश्रा, फिर भी अन्त में अंगरेज़ो सेना अपनी और विपत्ती की लाशों के ऊपर से पुल को पार कर गई। दूसरी स्रोर भी पक पक कदम पर संग्राम जारी रहा। इन्हीं में से एक स्थान खास बाज़ार में किसी क्रान्तिकारी की गोली जनरल नील की गरदन में आकर लगी और जनरल नील वहीं पर हेर हो गया। जनरल नील की मृत्यु श्रंगरेज़ी सेना के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भीग्य था, किन्तु अन्त में अंगरेज़ी सेना बढ़ते बढ़ते रेज़िडेन्सी के अन्दर पहुँच गई।

रेज़िडेन्सी के अन्दर एक बार अंगरेज़ों के हर्ष की कोई सीमा न थी। =७ दिन के लगातार मोहासरे में रेज़िडेन्सी के अन्दर सात सौ आदमी मर चुके थे। उस समय वहाँ क़रीब पाँच सौ अंगरेज़ और चार सौ हिन्दोस्तानी मौजूद थे, जिनमें से अनेक घायल थे। हैवलॉक की संना में, जो कानपुर से चली थी, रेजि-डेन्सी पहुँचने से पहले ७२२ श्रादमी मारे जा चुके थे। फिर भी लखनऊ रेजिड़ेन्सी के हताश श्रंगरेजों की मदद के लिए पहुँच जाना हैवलॉक श्रीर उसके साथियों के लिए कुछ कम हर्ष की बात न थी।

हैवलॉक को फिर एक बार भयद्वर नैराश्य हुआ। उसके पहुँचने
से रेजिड़ेन्सी का मोहासरा समाप्त न हो सका।
हैवलॉक रेजिडेन्सी लखनऊ की क्रान्तिकारी सेना ने फिर एक बार
में केंद्र रेजिडेन्सी को उसी प्रकार चारों श्रोर से घेर
लिया, जिस प्रकार हैवलॉक के श्राने के पहले घेर रक्खा था।
हैवलॉक श्रीर उसकी सेना श्रव स्वयं रेजिडेन्सी के श्रान्दर केंद्र हो
गई। केवल कैंदियों की संख्या पहले से वढ़ गई। लखनऊ का श्रेष
नगर श्रीर श्रवध का समस्त प्रदेश पूर्ववत् स्वाधीन रहा।

मर कॉलिन कैम्पवेल कम्पनी की सेनाओं का नया कमाएडर-इन-चोफ़ नियुक्त होकर १३ अगस्त को कलकते नया कमाएडर-इन-चीफ सर इन-चीफ सर कॉलिन कैम्पवेल वाज़ार के कारख़ाने में नई तोप ढाली गई।

इस तैयारी में कैम्पवेल को दो महीने लग गए।

श्रन्त में २७ श्रक्तूबर को हैवलॉक श्रीर ऊटरम जैसे सेनापतियों को रेजिड़ेन्सी की क़ैद से मुक्त कराने श्रीर लखनऊ को फिर से विजय करने के लिए कैम्प्येल स्वयं कलकत्ते से चला। ...

साथ साथ एक जहाज़ी बेड़ा करनल पॉबल और कप्तान पील के अधीन कलकत्ते से इलाहाबाद की ओर भेजा गया। इस बेड़े को भी कई खानों पर कान्तिकारियों से लड़ना पड़ा। इनमें से एक स्थान पर करनल पॉबल मारा गया।

३ नवस्वर को सर कॉलिन कैस्पवेल कानपुर पहुँचा। कैस्पवेल ने श्रव श्रत्यन्त विशाल पैमाने पर कानपुर में सेना जमा करनी श्रुक् की। यह सेना विगेडियर जनरल शॉएट के श्रधीन जमा की गई। जहाज़ी वेड़ा भी कानपुर पहुँच गया। दिल्ली की श्रंगरेज़ी सेना इस समय तक श्राज़ाद हो चुकी थी। जनरल शेटहेड इस सेना सहित दिल्ली सं कानपुर तक मार्ग के क्रान्तिकारियों को दमन करता हुश्रा कानपुर पहुँच गया।

पक श्रंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता है कि क्रान्ति के श्रारम्भ सं लेकर नवम्बर तक दिल्ली के पूर्व का समस्त प्रदेश क्रान्तिकारियों के हाथों में था, किन्तु यात्रा जनता को उससे कोई कप्ट न पहुँचा था—

"बीग न केवल खेती बाढ़ी करते ही रहे, वरन अनेक ज़िलों में इतने विशाल पैमाने पर करते रहे, जिससे अधिक कि उन्होंने पहले कभी न की थी। वास्तव में सिवाय इससे कि क्रान्तिकारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, वे देशवासियों पर काई अन्याय करने का साइस न करते थे।"\*

<sup>\* &</sup>quot;The people not only cultivated but in many districts as extensively as ever. In fact beyond supplying their necessity, the rebels did not venture to assume the character of tyrants of the country."—Narrative of the Indian Revolt.

किन्तु जनरल ग्रेटहेड ने दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा में मार्ग के समस्त ग्रामों को जलाने और निर्दोष जनता के संहार करने में जनरल नील को भी मात कर दिया। इस और से उस श्रोर तक उसकी सेना ने ग्रामवासियों का पशुश्रों की तरह शिकार किया। इससे श्रधिक हमें उस दुःखकर वृत्तान्त को विस्तार देने की ग्रावश्यकता नहीं है।

सब से पहले जनरल थ्रॉग्ट इस नई विशाल सेना सहित यालमवाग पहुँचा, कानपुर और कालपी के बीच आजमवाग के लिये में नाना साहब के प्रयत्न अभी जारी थे जिन्हें अंगरेज़ी सेना आगे चल कर वयाल किया जायगा, इसलिए कैंम्पवेल ने कुछ गोरी और कुछ सिख सेना तोपों सहित विनद्दम के अधीन कानपुर की रज्ञा के लिए छोड़ दी और स्वयं जनरल श्रांग्ट के पीछे पीछे गङ्गा पार कर ६ नवम्बर को आजमवाग पहुँच गया।

समय असम्भव था। कैम्पवेल ने कैवेना नामक अङ्गरेज गुप्तचर एक अंगरेज़ का काला मुंह रङ्ग कर उसे कैवेना हिन्दोस्तानी कपड़े पहना कर रात के समय एक

रेज़िडेन्सी के कैदी श्रंगरेज़ों के साथ पत्र व्यवहार तक इस

हिन्दोस्तानी गुप्तचर के साथ रेजिड़ेन्सी में भेजा। कैवेना ने वहाँ ते लौट कर कैम्पवेल को भीतर के हालात सुनाए।

१४ नवम्बर को कैम्पबेल की सेना ने रेजिड़ेन्सी की श्रोर बढ़ना युक्त किया। हैवलॉक श्रीर ऊटरम ने भीतर से क्रान्तिकारी सेना पर हमला किया और कैम्पबेल की संना ने बाहर की श्रोर से दवाना शुक्त किया। कम्पनी की सेना में इस समय हैवलॉक, ऊटरम, पील, ग्रेटहेड, दिल्ली का प्रसिद्ध हडसन, होपग्रॉएट, श्रायर श्रौर कमाएडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पबेल जैसे ज़बरदस्त सेनापितयों के श्रितिरक्त इङ्गलिस्तान, चीन श्रादि सं श्राई हुई नई श्रंगरेज़ पलटनं श्रौर दिल्ली की श्रनुभवी श्रंगरेज़, सिख श्रौर श्रन्य पञ्जाबी पलटने शामिल थीं।

१४ नवम्बर की शाम तक कैम्पबेल की सेना दिलखुश वाग् पहुँची। १६ को इस सेना ने सिकन्दर वाग् पर

सिकन्दर बाग्न का संग्राम

चढ़ाई की। फिर एक अत्यन्त घमासान संप्राम हुआ, जिसमें एक ओर क्रान्तिकारी सेना ने

सिपाही ही सबसे पहले गोलों की बौछार के अन्दर से सिकन्दर वाग़ की दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। सामने से उसकी छाती में एक गोली लगी, वह वहीं ढेर होगया। उसके बाद जनरल कुपर और जनरल सम्सडेन भी उसी दीवार पर मारे गए।

श्रौर दुसरी श्रोर सिखों ने ख़ासी वीरता दिखलाई। एक सिख

किन्तु अन्त में अपने साथियों की लाशों पर से कूदते हुए सिख और अंगरेज़ दोनों सिकन्दर बाग के अन्दर पहुँच गए। इतने में कम्पनी की सेना ने एक दूसरी और से भी बाग में प्रवेश किया।

सिकन्दर बाग के अन्दर की हिन्दोस्तानी सेना ने जिस अज्ञुत बोरता के साथ उस दिन सिकन्दर बाग की रक्षा की, उसके विषय

में इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है—

"इस बाढ़े (सिकन्दर बाग़) पर कव्ज़ा करने के लिए जो संप्राम हुआ वह आयन्त रक्तमथ था और जानों को हथेली पर रख कर लड़ा गया। क्रान्तिकारियों ने अपनी जानों पर खेल कर पूरी वीरता के साथ युद्ध किया। हमारी सेना रास्ता चीरती हुई अन्दर धुस आई, तब भी संप्राम बन्द नहीं हुआ। प्रत्येक कमरे के लिए, प्रत्येक सीढ़ी के लिए और मीनारों के एक एक कीने के लिए संप्राम होता रहा। न किसी ने किसी से दया चाही और न किसी ने किसी पर दया की। अन्त में जब आक्रामक सेना ने सिकन्दरबाग़ पर क्रब्ज़ा कर लिया तो दो हज़ार से ऊपर क्रान्तिकारियों की लाशों के देर उनके चारों जोर पड़े हुए थे। कहा जाता है कि जितनी सेना सिकन्दरबाग़ की रखा के लिए नियत थी उसमें से केवल चार आदमी अपनी जगह होइ कर निकल गए, किन्दु इन चार का बाग़ छोड़ कर जाना भी सन्दिग्ध है।" क्ष

सखनऊ का सिकन्दरवाग उस दिन शब्दशः रक्त की भीस बनाहुआ था।

इसके बाद २४ घराटे तक दिलखुशवाग, श्रालमवाग और शाहन-

नौ दिन का स्नगतार संग्राम जफ़ में घमासान संग्राम होते रहे। श्रगले दिन मोती महल में उतनी ही भयङ्कर लड़ाई हुई। २३ नवम्बर तक लड़ाई जारी रही, किन्तु दिल्ली

के पतन ने अंगरेज़ी संना के हौसले बढ़ा दिए थे और अनेक क्रान्ति-कारो नेताओं के दिल बुक्ता दिए थे। अन्त में २३ नवम्बर को नौ दिन के लगातार संग्राम के बाद सर कॉलिन कैम्पबेल की सेना और रेज़िडेन्सी के भीतर की अङ्गरेज़ी सेना दोनों एक दूसरे से मिल गई।

<sup>\*</sup> G. B. Malleson's Indian Mutiny, vol iv, p 132.

तखनऊ का समस्त शहर उस समय रक्त के समुद्र में तेरता
हुआ दिखाई देता था। रेज़िडेन्सी के श्रंगरेज
क्षमक रक्त का
केंद्र से रिहा हो गए। किन्तु समस्त शहर अभी
समुद्र
तक कान्तिकारियों के हाथों में था। इस बीच
रथ नवम्बर को जनरल हैवलॉक की मृत्यु हो गई। मर कॉलिन
कैम्पवेल ने रेज़िडेन्सी को छोड़ कर आलमवाग में श्रपनी सेना और
तोपों को जमा किया, ऊटरम को वहाँ का सेनापित नियुक्त किया,
श्रीर लखनऊ शहर पर हमले की तैयारी शुक्र की। इतने में कैम्पवेल
को समाचार मिला कि नाना साहव के प्रसिद्ध मराठा सेनापित
तात्या टोपे ने कानपुर की श्रंगरेज़ी सेना को हम कर फिर से उस
नगर पर कृद्या कर लिया। कैम्पवेल ने श्रव ऊटरम को लखनऊ के
लिए छोड़ा और स्वयं कानपुर फिर से विजय करने के लिए उस

श्रव हमें लखनऊ को छोड़ कर कुछ पीछे हट कर तात्या टोपे श्रौर सर कॉलिन कैम्पबेल के संग्रामों को वर्णन करना होगा।

श्रोर चल दिया।

१६ जुलाई को जनरत हैवलॉक की सेना ने इलाहाबाद से आकर फिर से कानपुर विजय किया था। नाना वात्या टोपे साहब अपने भाई बालासाहब, भतीजे रावसाहब, सेनापित तात्या टोपे, घर की स्त्रियों और ख़ज़ाने सहित १७ जुलाई को सबेरे विदूर से निकल कर फ़तहपुर चला गया था। नाना जनरल हैवलॉक पर फिर से हमला करने के लिए सेना जमा कर रहा था। तात्या टोपे को उसने शिवराजपुर भेजा। शिवराजपुर

पहुँच कर तात्या ने कम्पनी की ४२ नम्बर पलटन को अपनी ओर किया। इसी पलटन की सहायता से उसने फिर पक बार बिहर पर जाकर कुटज़ा कर लिया और हैवलॉक की सेना पर,जब कि हैवलॉक लखनऊ

जाना चाहता था,पीछे से ग्राक्रमण किया, यहाँ तक कि हैवलॉक को लखनऊ का इरादा छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा। १६ श्रगस्त को

हैवलॉक की सेना ने फिर तात्या टोपे की सेना पर विजय प्राप्त की। तात्या टोपे फिर श्रपनी वची हुई सेना सहित भाग कर नाना

के पास फ़तहपुर पहुँचा । इसके बाद तात्या गुप्त रीति से ग्वालियर पहुँचा । ग्वालियर के निकट मुरार की छावनी में सींधिया की

विशाल सवसीडीयरी सेना थां जिसमें पैदल पलटनें, सवार श्रीर तोपख़ाना था, तात्या टोपे ने इस समस्त सेना को क्रान्ति की श्रोर

तोड़ लिया। उन्हें ऋपने साथ लेकर तात्या मुरार से कालपी ऋाया। कालपी का क़िला जमना के उस पार कानपुर से ४६ मील दूर

युद्ध की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर था। ६ नवम्बर को तात्या टोपे ने कालपी के किले पर कब्ज़ा कर लिया। नाना ने अब कालपी ही को अपना केन्द्र बनाया। बालासाहब को वहाँ पर नियुक्त किया और कालपी से सेना लेकर तात्या टोपे फिर एक

बार कानपुर की त्रोर बढ़ा । निस्सन्देह धैर्य, पराक्रम, फुरती और त्रम्य भारतवासियों को श्रपने पद्म में करने की शक्ति में तात्या श्रक्रितीय था ।

जनरल विनढम उस समय कानपुर में था। १६ नवम्बर को तात्या टोपे ने विनढम को घेर कर उसके पास बाहर से रसद इत्यादि का पहुंच सकता श्रसम्भव कर दिया। विनद्धम श्रपनी सेना सिहत तात्या टोपं के मुकाबले के लिए कानपुर से निकला। २६ नवम्बर को पाएड नदी के ऊपर तात्या श्रीर विनद्धम की सेनाश्रों में एक घमासान संग्राम हुआ। पहले वार में कहा जाता है कि तात्या का काफ़ी चुक़सान हुआ। किन्तु तात्या की योग्यता की स्वीकार करते हुए इतिहास हं खक मॉलेसन लिखता है—

"विद्रोही सेना का नेता मुर्खं न था। विनडम ने उसे जो हानि पहुँचाई उससे डर जाने के स्थान पर वह श्रंगरेज़ सेनापित की कमज़ोरी को अच्छी तरह समक गया × × × तात्वा टोपे ने उस समय विनडम की रियति श्रौर उसकी श्रावश्यकताश्रों को इतनी श्रव्छी तरह पड़ लिया जिस प्रकार कोई सुली हुई किताब को पड़ना है। तात्वा में एक सबे सेनापित के स्वामाविक गुरा मौजूद थे। उसने विनडम की इन कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने का इरादा कर लिया।"%

श्रमले दिन तात्या की सेना ने विनडम की सेना को तीन श्रोर से घेर कर पीछे हटाना शुक्त किया। यहाँ तक

कानपुर पर तात्वा का क्रज़ा कि बढ़ते बढ़ते आधा कानपुर तात्या की सेना के कड़ज़े में आ गया। इसके बाद तीन दिन के

लगातार संग्राम के पश्चात् कानपुर का समस्त नगर फिर एक बार तात्या टोपे के हाथों में आ गया और विनढम की सेना को हार पर हार खाकर मैदान से भाग जाना पड़ा। श्रंगरेज़ी सेना के श्रोक श्रफ्सर इन तीन दिन के संग्राम में काम श्राप।

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Muteny, vol IV, p 167.

तीसरे दिन की लड़ाई श्रीर श्रंगरेज़ी सेना की पराजय को वर्णन करते हुए एक श्रंगरेज़ श्रफ़सर श्रपने पत्र में लिखता है—

"श्राज के संग्राम का बृत्तान्त पढ़ कर आपको श्राश्चर्य होगा। इससे आपको मालूम होगा कि किस प्रकार श्रंगरेज़ी सेना अपनी विज्य पताकाश्चों, श्रापने श्रादर्श वाक्यों श्रोर अपनी प्रसिद्ध वीरता समेत पीछे हटा दो गई। उन भारतवासियों ने, जिन्हें हम तुच्छ समक्त रहे हैं श्रोर चिढ़ाते रहे हैं, श्रंगरेज़ी सेना से उसका कैम्प, उसका सामान श्रीर मैदान सब कुछ छीन लिया! शत्रु को श्रव यह कहने का हक हो गया है कि फ़िरज़ी पिट गए। ये पिटे हुए फ़िरज़ी श्रपनी साइयों में लौट श्राप, उनके ख़ेमे उत्तट दिए गए, श्रसवाब छीन लिया गया, सामान से लिया गया, ऊँट, हाथी, बोड़े श्रीर नौकर उन्हें छोड़ कर भाग गए। यह समस्त घटना श्रत्यन्त शोकजनक श्रीर साजास्पद है!"%

इसी पराजय से विवश होकर सर कॉलिन कैम्पबेल को लखनऊ छोड़ना पड़ा था। तात्या टोपे ने समी-सर कॉलिन चार पाते ही सर कॉलिन को मार्ग में रोकने के कैम्पबेल लिए गङ्गा का पुल तोड़ दिया और गङ्गा के ऊपर तोपें लगा दीं। फिर भी सर कॉलिन कैम्पबेल तात्या टोपे की तोपों से बच कर एक दूसरे स्थान से गङ्गा पार कर ३० नवम्बर को कानपुर के निकट पहुँच गया। इस समय तक नाना साहब भी तात्या टोपे की सहायता के लिए कानपुर पहुंच गया था।

मॉलंसन लिखता है कि सेनापित की हैसियत से तात्या टोपे

<sup>\*</sup> Charles Ball's Indian Mutiny, vol. n, p. 190

की स्वामाविक योग्यता बहुत ही वड़ी चड़ी थो। अ गङ्गा के किनारे

कानपुर पर श्रंगरेज़ी सेना का फिर से कब्ज़ा ही उसने कैम्पवेल की सेना को जा घेरा। पहली दिसम्बर से हैं दिसम्बर तक ख़ूव धमासान

संव्राम होता रहा। दोनों श्रोर की सेनाश्रों की संख्या करीव करीव बरावर थी। तात्या

के दाहिनी और ग्वालियर की संना थी। यह संना अन्त में श्रंगरेज़ी और सिखों के संयुक्त हमले के सामने पीछे हटने लगी। मैदान सर

कॉलिन कैम्पवेल के हाथ रहा। कानपुर के नगर पर फिर से कम्पनी का कब्ज़ा हो गया। तात्या अपनी रही सही सेना और तोपीं सहित फिर दक्खिन की ओर निकल गया। अंगरेज़ी सेना ने

उसका पीछा किया। शिवराजपुर में फिर पक संग्राम हुआ। इस संग्राम में तात्या की कुछ तोप भी श्रंगरेज़ों के हाथ श्रा गई। किन्तु

तात्या फिर श्रपनी शेष सेना सहित वच कर कालपी की श्रोर चला गया। श्रंगरेज़ी सेना कानपुर लौट श्राई। सर कॉलिन कैम्पयेल ने इस बार बिठ्ठर के महलों को गिरा कर ज़मीन से मिला दिया।

दिह्मों के पतन के वाद अधिकांश क्रान्तिकारी सेना अवध और

श्रवध श्रीर रुहेतस्वयड में दमन रुहेलखराड में जमा होती जा रही थी। यह प्रदेश ही श्रव क्रान्ति का सबसं महत्वपूर्ण गड़ बनता जाता था। इस प्रदेश को फिर से विजय करने

जाता था। इस प्रदेश को फिर से विजय करने से पहले आवश्यक था कि अवध के पश्चिम

<sup>\* &</sup>quot;A man of very great natural ability as leader . . . "-Malleson's Indian Muting, vol. iv, p. 186.

में दिल्ली से पूर्व के समस्त इलाक़ की पूरी तरह श्रधीन कर लिया जाय। कई श्रंगरेज़ सेनापित श्रलग श्रलग सैन्यदल लेकर इस कार्य के लिए दिल्ली, कानपुर इत्यादि से विविध दिशाशों में निकल पड़े। श्रामीण जनता को वश में करने श्रीर उन पर श्रपने वल की धाक जमाने के लिए इन लोगों ने स्थान स्थान पर उसी तरह के उपायों का उपयोग किया जिस तरह के उपाय नील, हैवलॉक श्रीर प्रेटहैड जैसे सेनापित इससे पूर्व काम में ला चुके थे। इन समस्त प्रयत्नों में इटावा श्रीर फ़र्र ज़ाबाद की घटनायें विशेष वर्णन करने योग्य हैं।

१= दिसम्बर को जनरत वालपोल कुछ सेना श्रीर तोणें सहित कानपुर से उत्तर की श्रोर बढ़ा। मार्ग में इटावे के २४ श्रमर कान्तिकारियों के साथ कई छोटें माटे संग्राम शहीद इए। इनमें इटावे के निकट रास्ते के ऊपर एक

छोटा सा मकान था जिसकी छत पर श्रीर दीवार के श्रन्दर स्त्राख़ों में बन्दूकों लगा हुई थीं। इस मकान के श्रन्दर केवल २५ भारतीय क्रान्तिकारी थे। वालपोल के साथ एक बाज़ाडता सेना श्रीर कई तोपें थीं। फिर भी इन २५ मनुष्यों ने बिना लड़े वालपोल को आगे बढ़ने न दिया। वालपोल ने उनसे सुलह करना चाहा, किन्तु उन्होंने स्वीकार न किया। उन्हें तोपों से उराया गया, इसका भी कोई श्रसर न हुआ। इटावे के इन २५ वीरों श्रीर वहाँ की शेष घटना के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है—

''ये लोग गिनती में थोड़े से थे, इनके पास केवल साधारण बन्दूकें थीं,

किन्त उनके ग्रन्दर एक उत्साह था जो श्रातताइयों के उत्साह में भी कहीं

श्रधिक भगद्वर था-ने अपने पवित्र उद्देश के लिए शहीद होने का दह सङ्कल्प कर चुके थे। × × × उनके मकान के अन्दर हाथ से वस फेंके शए। बाहर भूस जला कर उन लोगों को पुएँ में घोंट देने का प्रयक्ष किया शया, जिससे वे बाहर निकल ग्रावें, किन्तु सब व्यर्थ हन्ना ! सराख्नों के अन्दर से ये विद्रोही अपने आकामकों के उपर जगातार और जोरों के साध श्राम बरसाते रहे, इन्होंने उन्हें तीन घरटे तक रोके रक्या । श्रन्त में उस मकान को उड़ा देने का निरचय किया गया । × × × मकान के उड़ने से उसके रचकों को जिस यश की श्रमिलावा थी, यह उन्हें प्राप्त हो गई। वे सब शहीद हो गए और सब के सब उसी मकान के खरडहरों में डफ़न हो राष्ट्र।"% फर्छ खाबाद के नवाव ने अपनी स्वाधीनता का एलान कर रक्खा था। तय हुआ कि तीन ओर से वालपोल. फ़र्रुखाबाद का सीटन श्रीर स्वयं कैम्पबेल के श्रधीन तीन सैन्य पसन दल पहुँच कर फर्रु खाबाद की राजधानी

दल पहुँच कर फ़र्रु झाबाद की राजधानी फ़तहगढ़ को घेर लें। फ़तहगढ़ में कई दिन तक धमासान संग्राम होता रहा। अन्त में १४ जनवरी सन् १=५= को फ़तहगढ़ विजय कर लिया गया। नवाय को कैद कर लिया गया। इतिहास लेखक फ़ॉर्ड्स मिचेल लिखता है कि फ़र्ड झाबाद के मुसलमान नवाब को फाँसी देने से पहले उसके तमाम बदन पर सुअर की चरवी मल दो गई थी। नाना साहब का एक मुख्य सेनापित नादिर झाँ भी

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Mutiny

r Forbes-Mitchell's Reminiscences.

इसी स्थान पर गिरमार हुआ और फाँसी पर चढ़ा दिया गया। चार्क्स वॉल लिखता है कि फाँसी पर चढ़ते समय नादिर ख़ाँ ने "हिन्दोम्तान के लोगों को क़सम दी कि तलवार ख़ींच कर और श्रंगरेज़ों को बाहर निकाल कर अपनी स्वाधीनता को फिर से स्थापित करें।"\*

इसी समय के निकट स्वयं दिल्ली के अन्दर फिर कुछ नई जान
दिखाई देने लगी। अफ़वाह उड़ी कि नामा
दिख्ली में फिर से
समसनी
लिए दिल्ली आ रहा है। चार्ल्स वॉल लिखता
है कि इस पर बहादुरशाह के अंगरेज़ पहरेदारों की गुप्त आकार्य दे
दी गई कि यदि वास्तव में नाना दिल्ली के निकट पहुँचने लगे तो
तुम लोग तुरन्त बूढ़ें सम्राट को गोली से उड़ा देना। दिल्ली
से इलाहाबाद तक जमना के किनार का प्रदेश प्रायः सब फिर से
अंगरेज़ों के हाथों में आ चुका था। इसलिए कैम्पवेल के लिए अव
रहेलाखराड और अवध की विजय करना वाक़ी था।

लखनऊ ही इस समय क्रान्ति का सबसे मुख्य केन्द्र था। २३ फ़रवरी सन् १=५= को कैम्पबेल १७,००० पैदल. खखनऊ विजय के लिये विशाल श्रंगरेज़ी सैन्यदल श्रंगरेज़ी सैन्यदल इतिहास लेखक लिखते हैं कि इतनी विशाल

Charles Ball's Indian Mutiny, vol. ii, p. 232

<sup>†</sup> Ibid, vol. ii, p. 184.

सेना अवध के मैदानों में कभी दिखाई न दो थी। इस सेना में अधिकतर अंगरेज़, सिख और कुछ अन्य पञ्जावी थे। रसल लिखता है कि इस सेना ने मार्ग में अनेक गाँव के गाँव वाकद से उड़ा दिए।

किन्तु यह विशाल सेना भी लखनऊ को फिर से विजय करने

के लिये काफ़ी नहीं समभी गई। पश्चिम की
देशकोड़ी नैपाली
श्रोर से यह सेना श्रौर पूर्व की श्रोर से एक
सेना
विशाल गोरखा सेना सेनापति जङ्गवहादुर के

श्रधीन लखनऊ की श्रोर बढ़ी चली श्रा रही थी।

एक स्थान पर लिखा जा चुका है कि कान्ति के गुक्र हो में श्रंगरेज़ों ने नैपाल दरबार से सहायता की शार्थना की थी। बहुत सम्भव है कि नैपाल युद्ध के समय श्रवध के नवाव का कम्पनी को करीव ढाई करोड़ रुपये की मदद देना नैपालियों के दिलों में खटक रहा हो और श्रवध निवासियों से बदला चुकाने का उन्हें यह एक श्रवसर दिखाई दिया हो। सब से पहले श्रगस्त सन् १८५७ में तीन हज़ार गोरखा सेना पूर्व में श्राज़मगढ़ और जौनपुर पर उतर श्राई। किन्तु कान्तिकारी नेताओं मोहम्मद हुसंन, बेनीमाधव और राजा नादिर खाँ ने सफलता के साथ इस सेना से खड़कर पूर्वीय श्रवध की रहा की। इसके बाद लिखा है, जङ्गबहादुर श्रीर श्रंगरेज़ों में कुछ विशेष सममौता हो गया।

२३ दिसम्बर १८५७ को ६,००० नई गोरखा सेना जङ्गबहादुर

<sup>\*</sup> Russell's Diary, p. 218.

के अधीन पूर्व की ओर से लखनऊ की ओर वढ़ी। इसके अतिरिक्त उसी ओर से दो और सैन्यदल कम्पनी की सेना के एक जनरल फ़्रेंक्स के अधीन और दूसरा जनरल रोकाफ्ट के अधीन लखनऊ की ओर बढ़े। २५ फ़रवरी सन् १८५८ को येतीनों विशाल सैन्यदल बोगरा पार कर अम्बरपुर पहुँचे।

श्रम्बरपुर एक छोटा सा हुर्ग था, जिसमें केवल ३४ भारतीय सिपाही थे। इन मुट्टी भर लोगों ने विशाल इसन में नैपालियों नैपाली सेना को, जो श्रागे थी युद्ध का निमन्त्रण का हिस्सा दिया। नैपाली सेना ने श्रम्बरपुर के दुर्ग पर

हमला किया। ३४ रत्तकों में से प्रत्येक लड़ते लड़ते अपने स्थान पर कट कर मर गया। कहा जाता है, नैपाली संना के सात आदमी मरे और ४३ घायल हुए। इसके बाद दुर्ग पर नैपाली सेना का कब्ज़ा हो गया। \* लखनऊ दरबार ने गृफ़्रवेग को जनरल फ़्रींक्स के मुक़ावले के लिए सेना देकर भेजा। सुलतानपुर आदि स्थानों पर कई ज्वरदस्त संग्राम हुए। अन्त में नैपालियों और अंगरेज़ों की यह संयुक्त विशाल सेना पूर्वीय अवध पर विजय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ चली।

मार्ग में एक दुर्ग दौरारे का था। फ़र्क्स श्रपने दल सहित इस दुर्ग को विजय करने के लिए बढ़ा। किन्तु दौरारे का श्रजेय दौरारा से फ़्रेंक्स को हार खाकर पीछे हट दुर्ग जाना पड़ा, जिसके दएड में कैम्पबेल ने फ़्रेंक्स

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Mutiny, vol iv, p 227

## श्रवध श्रौर विहार

की पद्वी कम कर दी। इसके वाद दूसरी श्रोर से चकर खाकर कम्पनी की सेना आगे बढ़ती रही।

११ मार्च सन् १८५८ को पश्चिम से कैम्पवेल की विशाल संना श्रीर पूर्व से गोरखा श्रीर श्रंगरेज़ी संनाएँ सब लखनऊ के निकट आकर मिल गई।

लखनऊ शहर के श्रन्दर नवम्बर सन् ५७ से मार्च सन् ५८

तक स्वाधीनता का युद्ध वरावर जारी था। जखनऊ शहर की श्रवध की अधिकांश प्रजा श्रीर वहाँ के प्रायः परिस्थिति सब राजा, जुर्मीदार श्रीर ताल्लुक़ेदार सच्चे

उत्साह के साथ इस युद्ध में शामिल थे। लॉर्ड कैनिङ्ग ने सर जेम्स ऊटरम के नाम एक पत्र में लिखा है कि जो राजा और ताल्लुक़ेदार श्रंगरेज़ों के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रहे थे उनमें से कम से कम स्रतेक ऐसे थे जिन्हें स्वयं श्रंगरेज़ी राज से बजाय हानि के लाभ हुआ

था, फिर भी ये लोग अंगरेज़ी राज के इस समय विकट शत्रु थे श्रीर नवाब विरजीस कदर श्रोर बेगम हज़रतमहल के लिए श्रपने सर्वस्व की श्राहुति देने को उद्यत थे।

इतिहास लेखक होम्स लिखता है —

"अनेक राजा श्रीर छुंटे छुंटे सरदार ऐसे थे जो सदा श्रङ्गरेज़ सरकार के बन्धनों से धपने ग्रापको मुक्त करने के लिए चिन्तित रहते थे। उन्हें स्वयं कोई विशेष हानि न पहुँची थी, किन्सु अंगरेज़ी सरकार का अस्तित्व ही उन्हें

सदा यह याद दिसाता रहता था कि इम एक पराजित क्रीम के आदमी हैं। × × × भारत की लाखों जनता के दिलों में विदेशी सरकार की श्रीर कोई सची राजभक्ति न श्री × × श्रिष्मव के दिनों में भारतवासियों के व्यवहार का ठीक ठीक शन्दाज़ा करने के लिए, यह याद रखना श्रावस्थक है कि इन लागों का हमारी जैसी एक विदेशी सरकार की श्रोर उस प्रकार की राजभक्ति श्रातुमव करना, जो राजभक्ति कि केवल देशभक्ति के साथ साथ ही चल सकती है, मानव प्रकृति के प्रतिकृत होता । × × × उनमें एक भी सनुष्य ऐसा न था जिसे यदि एक वार यह विश्वास हो जाता कि श्रद्धनेत्री राज को उखाइ कर फेंका जा सकता है, तो वह हमारे विरुद्ध न हो जाता !"\*

रसल तिखता है कि अवध के लोग "अपने देश और अपने बादशाह के लिए देशभक्ति के भाव से प्रेग्ति होकर लड़ रहे थे।"

लखनऊ नगर के अन्दर क्रान्ति का सब से योग्य नेता मौलबी श्रहमदशाह था, जिसका ज़िक ऊपर किया जा मौलबो श्रहमदशाह चुका है। श्रहमदशाह की योग्यता के विषय में इतिहास लेखक होम्स लिखता है—

"क्रीताबाद का मौतवी ग्रहमहुस्लाह एक ऐसा व्यक्ति था जो श्रपने भावों श्रीर श्रपनी योग्यता दोनों की दृष्टि से एक महान श्रान्दोलन की चलाने श्रीर एक विशास मेना का नेतृत्व प्रहण करने दोनों के योग्य था।"

किन्तु दुर्भाग्यवश लखनऊ के अन्दर भी घीरे घीरे अञ्चवस्था

<sup>\*</sup> The Sepoy War, by Holmes

<sup>† &</sup>quot;Engaged in a patriotic war for their country and their sovereign." -Russell's Diary, p 275

<sup>† &</sup>quot;A man fitted both by his spirit and his capacity to support a great suse and to command a great army. This was Ahmadullah—the Moulvi if Fyzahad."—Holmes' The Sepoy War.

उत्पन्न हो गई थी। जिस प्रकार दिल्ली की सेना में बढ़त खाँ के विरुद्ध उसी प्रकार त्रखनऊ की सेना में अहमद-कान्तिकारियों में शाह के विरुद्ध कुछ लोग प्रति स्पर्धा अनुभव कमी वर्षे लगे थे। अहमदशाह की श्राहाओं का यथेच्छ पालन न होता था।

कैम्पवेल के पहुँचने से पहले सर जेम्स ऊटरम चार हज़ार सेना सहित आलमवाग में मौजूद था। अहमदशाह ने कई बार चाहा कि ऊटरम पर एक ज़ीरदार हमला करके उसकी सेना को समात कर दिया जाय। किन्तु श्रहमदशाह की न चल सकी। प्रतिस्पर्धा यहाँ तक वड़ी कि कुछ लोगों के ज़ीर देने पर कहा जाता है, एक बार वेगम ने श्रहमदशाह को क़ैद तक कर दिया। किन्तु सेना और जनता दोनों में श्रहमदशाह इतना सर्वप्रिय था कि शीव ही उसे फिर छोड़ देना पड़ा। इसके बाद कैम्पवेल की सेना लखनऊ पहुँची। श्रहमदशाह ने फिर सेना का नेतृत्व श्रहण किया। जितनी बार भारतीय सेना ने श्रालमवाग पर हमला किया, मौंलवी श्रहमद शाह श्रपने घोड़े या हाथों के ऊपर प्रायः सदा सब से आगे लड़ता हुश्रा दिखाई पड़ता था।

१५ जनवरी सन् १८५८ के संश्राम में मौलवी अहमदशाह के एक हाथ में गोली लगी। १७ जनवरी को क्रान्तिकारियों का एक श्रीर मुख्य सेनापित विदेही हनुमान घायल होकर पकड़ा गया। इसी समय राजा बालकृष्णसिंह की भी मृत्यु होगई। १५ फ़रवरी को हाथ का बाव कुछ अच्छा होते ही अहमदशाह फिर मैदान में आया। कुछ समय बाद स्वयं बेगम हज्रतमहल शस्त्र धारण कर, घोड़े पर चढ़ कर, युद्ध के मैदान में उतर आई। किन्तु आपसी प्रति-स्पर्धा और अञ्चवस्था ने अब भी लखनऊ की क्रान्तिकारी सेना का साथ न छोड़ा।

जिस समय सर कॉलिन कैम्पबेल आलमवाग पहुँचा, उस समय तक लखनऊ का समस्त नगर क्रान्तिकारियों के शहर की हाथों में था। शहर के बाहर आलमवाग में

श्रंगरेज़ी सेना थी, श्रौर शहर के अन्दर क्रान्ति-कारियों की श्रोर तीस हज़ार हिन्दोस्तानी सिपाही और पचास हज़ार सशस्त्र स्वयंसेवक जमा थे। अपक एक गली श्रौर एक एक वाज़ार में नाकेवन्दी श्रौर मोरचेवन्दी हो रही थी। हर घर की दीवारों में बन्दूकों के लिए सुराख़ बने हुए थे। हर मोरचे के ऊपर तोपें लगी हुई थीं। महल के चारों तरफ तोणें थीं। नगर के उत्तर की श्रोर गोमती नदी थी। शेष तीनों श्रोर मज़बूत क़िलेबन्दी थी।

कैम्पवेल के अधीन उस समय गोरी और हिन्दोस्तानी मिला कर करीव चालीस हज़ार अभ्यस्त सेना थी। तीसरी बार इससे पहले अंगरेज़ों ने जितने हमले लखनऊ पर लखनऊ में रक्त की निदयों इस्रा था। सबसे पहले ६ मार्च की ऊटरम ने

उस और से इमले की तैयारी शुक्त की। सर कॉलिन कैम्पवेल के पहुँचने के बाद उत्तर और पूर्व दो स्रोर से इमला शुक्त होगया। ६

<sup>\*</sup> Sir Hope Grant.

मार्च से १५ मार्च तक ख़ूव घमासान संग्राम जारी रहा। तीसरी बार लखनऊ की गलियों में रक की निदयाँ बहने लगीं। श्रम्त में दिल्ली के समान ही लखनऊ का भी पतन हुआ। श्रंगरेज़ी संना ने एक दूसरे के बाद दिलख़ुशबाग़, क़दमरसूल, शाहनजफ, वेगमकोठी इत्यादि मोरचों पर क़ब्ज़ा कर लिया। १० मार्च को वह हडसन, जिसने दिल्ली के शाहज़ादों का ख़ून पिया था, लखनऊ के संग्राम में मारा गया। १४ मार्च को श्रंगरेज़ी सेना ने लखनऊ के महल में प्रवेश किया।

इतिहास-लेखक विलसन लिखता है कि उस दिन की विजय का मुख्य श्रेय "सिखों और दस नम्बर पलटन" को मिलना चाहिए।

वेगम हज्रतमहल, नवाब विरजीस कदर श्रीर मौलवी श्रहमद् शाह तीनों शहर से निकल गए। श्रहमद्शाह ने शहादतगंज का धोड़ा सा चकर देकर अपने मुट्टी भर आदिमियों संग्राम सहित फिर एक वार दूसरी श्रीर से लखनऊ में प्रवेश किया। लखनऊ के मोहल्ले शहादतगज में पहुँच कर श्रहमद्-शाह ने नए सिरे से विजयी श्रंगरेज़ी सेना से मोरचा लिया। श्रहमद्शाह के पास इस समय केवल दो तोपें रह गई थीं। दो पलटनें श्रहमद्शाह के मुकावले के लिए मेजी गई। श्रंगरेज़ इतिहास लेखक लिखते हैं कि मौलवी श्रहमद्शाह ने उस दिन श्रपूर्व वीरता के साथ युद्ध किया, शत्रु को श्रगणित जनों की हानि पहुंचाई, श्रीर श्रन्त में विजय श्रसम्भव देख वह फिर लखनऊ से निकल गया। शहादतगञ्ज की लड़ाई लखनऊ की श्रन्तिम लड़ाई थी। श्रंगरेज़ी सेना ने ६ मील तक श्रहमदशाह का पीछा किया, किन्तु श्रहमदशाह हाथ न श्राया। लखनऊ के समस्त नगर पर श्रव कम्पनी का कृञ्जा होगया।

लखनऊ के पतन के बाद कम्पनी की सेना ने लखनऊ निवासियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया
करलेखाम
वह सार्वजनिक लूट और सार्वजनिक संहार,
इन हो शब्दों में ही बयान किया जा सकता है। लेफ्टिनेस्ट माजेसडी
लिखता है कि लखनऊ के अन्दर उस समय के कृत्लेआम में किसी
तरह की तमोज नहीं की गई।

हत्या से पहले जिस प्रकार की क्रूर यातनाएँ लोगों की दी गईं उसकी कई मिसालें रसल ने श्रपनी पुस्तक में दी क्रूर यातनाएँ हैं। इनमें से केवल एक हम नीचे उद्धृत करते हैं—

"कुछ सिपाही अभी जीवित थे और उन्हें इया के साथ मारा गया। किन्सु इनमें से एक की खींच कर मकान से बाहर रेती जो मैदान में जाया गया। उसे टाँगों से पकड़ कर खींचा गया, एक सुविधा की जगह जाया गया। उन्ने टाँगों से पकड़ कर खींचा गया, एक सुविधा की जगह जाया गया। उन्ने अंगरेज़ सिपाहियों ने उसके मुँह और शरीर में सङ्गीनें मींक कर उसे खटकाए रक्खा। दूसरे खीग एक छोटी सी चिता के लिए ईंधन जमा कर लाए; जब सब तैयार होगया तो उसे ज़िन्दा मून दिया गया! इस काम के करने वाले अंगरेज़ थे, और कई अफ़सर खड़े देखते रहे, किन्तु किसी ने इसचेप न किया! इस नारकी अत्याचार की बीभत्सता उस समय और भी अधिक बढ़ गई जब कि उस अभागे दुखिया ने अध्वाली और ज़िन्दा हाजत

<sup>\*</sup> Lieut Majendie's Up Among the Pandies, p. 195, 196.

में भागने का प्रयत्न किया। अकस्भात् प्रयत्न करके वह चिता से कृद पड़ा! उसके शरीर का मांस हिंडूयों से खटक रहा था। वह कुछ गज़ दौहा, फिर पकड़ खिया गया, वापस लावा गया, फिर आग पर रख दिया गया और जब तक राख न हो गया सङ्गीनों से दबा कर रक्खा गया।" \*

इसके मुकावले में अंगरेज़ कैदियों के साथ वेगम हज़रतमहल का ज्यवहार विलकुल दूसरे ढक्न का था। शुक्र वेगम हज़रतमहल के दिनों में, जब कि लखनऊ के अन्दर क्रान्ति कारियों का पल्ला भारी था, कुछ अंगरेज़ पुरुष और स्त्री लखनऊ में कैद कर लिए गए थे। किन्तु छै महीने तक इनकी जान पर कोई इमला नहीं किया गया, जिस समय कम्पनी की सेना ने नगर में धुस कर दोषी और निदोंष सबका एक समान संहार प्रारम्भ किया, कुछ कुद्ध क्रान्तिकारियों ने महल में जाकर वेगम से प्रार्थना की कि अंगरेज़ कैदियों को हमारे हवाले कर दीजिये। वेगम ने सात या आठ अंगरेज़ पुरुषों को उनके हवाले

<sup>\* &</sup>quot;Some of the Sepoys were still alive and they were mercifully killed, but one of their number was dragged out to the sandy plain outside the house: he was pulled by his legs to a convenient place, where he was held down, pricked in the face and body by the bayonets of some of the soldiery, while others collected fuel for a small pyre, and when everything was ready—the man was roasted alive! These were Englishmen, and more than one officer saw it; no one offered to interfere! The horrors of this internal cruelty were aggravated by the attempt of the miserable wretch to iscape when half burnt to death. By a sudden effort he leaped away and, with the flesh of his body hanging from his bones, ran for a few yards ere he was caught, brought back, put on the fire again, and held there by bayonets, till his remains were consumed!"—Russell's Diary, p. 302.

कर दिया। उन्हें तुरन्त गोली से उड़ा दिया गया। किन्तु जव कुछ क्रान्तिकारियों ने ज़िंद की कि क़ैदी श्रंगरेज़ स्त्रियों को भी मार डाला जाय तो बेगम ने इनकार कर दिया। इतिहास लेखक चार्ल्स वॉल लिखता है—

"खियों के विषय में बेगम ने उन लोगों की माँग को पूरा करने से ज़ोरों के साथ इनकार कर दिया। बेगम ने तुरन्त महल के ज़नानख़ाने के अन्दर उन अंगरेज़ खियों को अपने संरक्षण में के लिया। बेगम का यह कार्य खी जाति के मान को बड़ाने वाला था।"\*

कम्पनी को सेना ने महल में घुस कर भी लूट और कुरलेश्राम जारी रक्खा। महल के ज़नानख़ानों के अन्दर लखनज की बेगमें अनेक स्त्रियाँ मारी गई। शेष स्त्रियाँ क़ैंद कर ली गई। महल की इन स्त्रियों के दिलों में भी श्रापने आन्दोलन की पवित्रता और उसकी अन्तिम विजय में पूर्ण विश्वास मौजूद था। एक छोटी सी घटना कई अंगरेज़ी इतिहासों में दी हुई है। एक दिन इन क़ैदी बेगमों के अंगरेज़ पहरेदारों ने हँस कर उनसे पूछा— 'क्या आपका यह ख़याल नहीं है कि अब यह जङ्ग ख़त्म होगई?" बेगमों ने उत्तर दिया—''नहों' इसके ख़िलाफ़ हमें पूरा यक़ीन हैं कि आख़ीर में तुम्हारी ही हार होगी।" ।

<sup>&</sup>quot;To the honor of womanbood, the demand was imperatively refused by the Begum so far as the females were concerned, and they were immediately taken under her care in the Zenana of the palsee."—Charles Ball's Indian Mutiny, vol. ii, p. 94.

<sup>†</sup> Narrauve of the Indian Mutany, p 348, Russell's Diary, p 400.



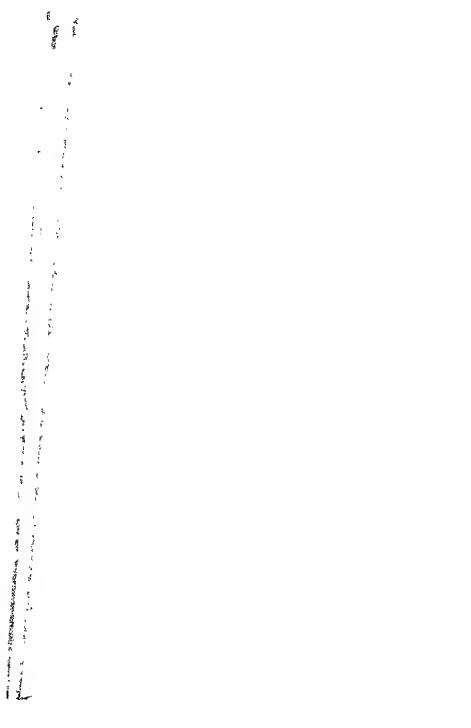

लखनऊ के पतन के बाद भी खबध के कई भागों और हिन्दोस्तान के अन्य अनेक प्रान्तों में युद्ध वरावर जारी रहा।

यद्यपि विहार में सन् ५७ का सङ्गठन अवध और दिल्ली जैसा
न था, फिर भी उस प्रान्त में कान्ति के कई
बिहार में कान्ति
का आयांजन
सहत्वपूर्ण केन्द्र थे। विशेषकर पटने में एक
ज़क्रदस्त केन्द्र था, जिसकी शाखाएँ प्रान्त में
चारों ओर फैली हुई थीं। सन् ५७ से पूर्व पटने में अनेक गुत
सभाएँ हुआ करती थीं। वहाँ की पुलिस इस सङ्गठन में शामिल
थी। लिखा है कि पटने के केन्द्र के पास थन की कमी न थी।
सैकड़ों वैतनिक और अवैतनिक प्रचारक चारों और ग्रामों में कान्ति
का प्रचार करते हुए फिरते थे। वहाँ के नेताओं का दिल्ली, लखनऊ.
और कानपुर के नेताओं के साथ गुप्त पत्र व्यवहार जारी था।

श्रंगरेज़ों को जब पटने वालों के गुप्त इरावों का सुराग मिला तो कुछ सिख सेना पटने की रहा के लिए भेजी गई। लिखा है कि नगर के लीगों ने इन सिख सिपाहियों से घृणा प्रकट करने के लिए उनके साथ तक सं बचना शुरू किया।

ज़िला तिरहुत के एक पुलिस के जमादार धारिसम्मली की कान्ति के सन्देह पर गिरफ़ार कर फाँसी दे दी गई। वारिसम्मली के पत्रों में एक पत्र गया के नेता अलीकरोम के नाम का पकड़ा गया। कम्पनी को फौज का एक दस्ता अलीकरीम को गिरफ़ार करने के लिए भेजा गया। अलीकरोम अपने हाथी पर बैठ कर देहात चला गया। कम्पनी की फौज ने उसका पीछा किया। किन्तु

श्रास पास के प्रामवाले श्रलीकरीम से मिले हुए थे। उन्होंने कम्पनी के सिपाहियों को धीखा देकर ग़लत राह बता दो श्रीर श्रंगरेज़ी दस्ते को असफल पीछे लौट श्राना पड़ा।

पटने के कमिश्चर देखर को पता लगा कि शहर के तीन प्रभाव-शाली मोलवी क्रान्ति के सङ्गठन में शरीक हैं। देखर ने उन तीनों को बातचीत के बहाने श्रपने घर बुलाया श्रीर धीखे से गिरफ़ार कर लिया।

३ जुलाई को पटने में कुछ विश्वव हुन्ना, किन्तु सिखों की सहायता से श्रासानी से दमन कर दिया गया। क्रान्तिकारियों का मुख्य नेता पीरत्रजी फाँसी पर चढ़ा दिया गया। लिखा है कि पीरत्रजी को यातनाएँ दे देकर मारा गया। किसिश्वर टेलर स्वयं लिखता है कि पीरत्रजी ने बड़ी वीरता श्रीर धार्मिक भाव के साथ यातनाश्रों श्रीर मृत्यु दोनों का सामना किया। दानापुर में उस समय तीन हिन्दोस्तानी पलटनें, एक गोरी पलटन श्रीर कुछ तोप- ख़ाना था। पीरत्रजी की मृत्यु के बाद २५ जुलाई को दानापुर की हैशी पलटनों ने स्वाधीनता का पलान कर दिया। ये पलटनें श्रव जगदीशपुर की श्रीर बढ़ीं।

शाहाबाद के जिले में जगदीशपुर एक छोटी सी पुरानी राजपूत रियासत थी। सम्राट शाहजहाँ के दरबार से राजा कुँवरसिंह जगदीशपुर की रियासत के मालिक को 'राजा' की उपाधि प्रदान हुई थी और उसी समय से चली श्राती थी। श्रव यह रियासत भी लॉर्ड डलहीजी की श्रपहरण नीति का शिकार हो खुकी थी। जगदोशपुर का राजा कुंबरसिंह आस पास के इलाक़े में अत्यन्त सर्विपिय था। कुँबरसिंह की आयु उस समय = वर्ष से ऊपर थी। फिर भी कुंबरसिंह विहार के क्रान्ति-कारियों का प्रमुख नेता और सन् ५७ के सब से ज्वलन्त व्यक्तियों में से था।

जिस समय दानापुर की क्रान्तिकारी संना जगदीशपुर पहुँची

बूढ़े कुंबरसिंह ने तुरन्त अपने महल से निकल
कारा का
कर शस्त्र उठा कर इस सेना का नेतृत्व प्रहण
मोहासरा

किया। कुँबरसिंह इस सेना सहित आरा पहुँचा।

उसने श्रारा के ख़ज़ाने पर क़ब्ज़ा किया, जेलख़ाने के क़ैंदी रिहा कर दिए श्रौर श्रंगरेज़ी दफ़रों को गिरा कर वरावर कर दिया। इसके वाद उसने श्रारा के छोटे से क़िले को घेर लिया। किले के श्रन्दर थोड़े से श्रंगरेज़ श्रौर कुछ सिख सिपाही थे। लिखा है कि क़िले में पानी की कमी पड़ गई। तुरन्त क़िले के श्रन्दर के सिखों ने श्रंगरेज़ों की विपत्ति को देख कर २४ घरटे के श्रन्दर पक नया कुंश्रा खोद कर तैयार कर दिया। कुँवरिनंह ने कम्पनी की सेना से वादा किया कि यदि श्राप लोग किला हमारे खुपुर्द कर दें तो श्राप सबको प्राण्डान दे दिया जायगा। किन्तु क़िले के भीतर की सेना ने स्वीकार न किया।

किले के अन्दर के सिखों को कुंबरसिंह ने समका बुका कर क्रान्ति के पक्ष में करना चाहा, किन्तु उसे सफलता न हो सकी। इस प्रकार तीन दिन आरा के किले का मोहासरा जारी रहा। २६ जुलाई को दानापुर से कप्तान डनबर के अधीन करीव

३०० गोरे सिपाही और १०० और सिख

अपने के बाग का

के निकट एक आम का बाग था। कुंबरसिंह ने
अपने कुछ आदमी आम के बुलों की टहनियों में छिपा रखे थे।
गत का समय था, जिस समय दानापुर की सेना ठीक बुलों के
नीचे पहुँची, अँधेरे में ऊपर से गोलियाँ बरसनी गुरू हुई। सुबह
तक ४१५ आदमियों में से केवल ५० ज़िन्दा वच कर दानापुर की
ओर लौटे। कप्तान डनबर इसी आम के बाग में मारा गया।

इसके बाद मेजर श्रायर एक बड़ी सेना श्रीर तीपों सहित किले के श्रंगरेज़ों की सहायता के लिए बढ़ा। २ बीबीगंज का संप्राम श्रमस्त को बीबीगञ्ज के निकट कुँबरसिंह की सेना श्रीर मेजर श्रायर की सेना में संप्राम हुश्रा। एक बार श्रंगरेज़ी सेना के एक श्रफ़सर कप्तान हेस्टिंग्स ने मेजर श्रायर से श्राकर कहा कि विजय हमारे हाथों से खिसकती हुई दिखाई देती है। किन्तु श्रन्त में मेजर श्रायर ही की विजय रही। कुंबरसिंह की सेना को पीछे हटना पड़ा श्रीर श्राठ दिन के मोहासरे के बाद श्रारा का नगर श्रीर किला फिर सं श्रंगरेज़ों के हाथों में श्रा गया।

कुंवरसिंह श्रव जगदीशपुर की श्रोर लौट श्राया। मेजर श्रायर ने श्रपनी विजयी सेना सहित उसका पीछा किया। कई दिन संग्राम होता रहा। श्रन्त में मेजर श्रायर ने १४ श्रगस्त को जगदीशपुर के महल पर कृञ्जा कर लिया। बूढ़ा कुंबरसिंह बारह सौ सैनिकों और अपने महल की श्रियों को साथ लेकर जगदीशपुर से निकल गया। उसने अब किसी दूसरे स्थान पर जाकर अक्ररेज़ों के साथ अपना बल आज़माने का निश्चय किया।

यह वह समय था जब कि कुछ गोरी श्रीर कुछ गोरखा सेना आज़मगढ़ की ओर से अवध में प्रवेश कर मिलमैन की रही थी। १= मार्च सन् १=५= को श्रास पास पराजय के अन्य कान्तिकारियों को अपने साथ लेकर कुंवरसिंह ने आज़मगढ़ से २५ मील दूर अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया । जिस समय श्रंगरेज़ों की यह समाचार मिला, तुरन्त मिलमैन के श्रधीन कुछ पैदल, कुछ सवार श्रीर दो तोपें २२ मार्च सन् १८५८ को कुंवरसिंह के मुकाबले के लिए पहुँची। उसी दिन अतरौलिया के मैदान में दोनों ओर की सेनाओं का आमना सामना हुआ। थोड़ी ही देर वाद कुंवरसिंह अपनी सेना सहित ज़ोरों के साथ पीछे को हटने लगा। श्रंगरेज़ी सेना समक गई कि कुंबरसिंह हार कर मैदान से भाग गया। विजय के हर्ष में मिलमैन ने अपनी सेना को एक आम के बगाचे में ठहर कर भोजन करने की आज्ञा दी। किन्तु कुंवरसिंह उस जङ्गल की एक एक चणा भूमि से परिचित था। इस बुढ़ापे में भी वह ऋत्यन्त फुरतीला था। ठीक उस समय, जब कि मिलमैन की सेना भोजन कर रही थी, कुंवरसिंह अचानक उस पर आ हूटा। थोड़ी देर के संप्राम के बाद मैदान पूरो तरह कुंतरसिंह के हाथ रहा। मिलमैन के स्रानेक

सिपाही काम आप और शेष ने अतरीलिया से भाग कर कौशिला में आश्रय लिया। कुंवरसिंह ने मिलमैन का पीछा किया। मिलमैन के हिन्दोस्तानी नौकरों ने इस समय उसका साथ छोड़ दिया। लिखा है कि वे कम्पनी की सेना के बैलों और गाड़ियों समेत इधर उधर भाग गप, शेष असवाब और तोपें कुंवरसिंह के हाथ लगीं। मिलमैन अपने रहे सहे आदमियों सहित आज़मगढ़ की और

पक दूसरी श्रंगरेज़ी सेना करनल डेम्स के अधीन बनारस और गार्ज़ीपुर से चलकर मिलमैन की सहायता के डेम्स की पराजय लिए श्राज़मगढ़ पहुँची। २= मार्च को यह संयुक्त सेना करनल डेम्स के श्रधीन फिर कुंवरसिंह के मुक़ाबले के लिए निकली। श्राज़मगढ़ से कुछ दूर कुंवरसिंह और करनल डेम्स में संश्राम हुआ। कुंवरसिंह ने फिर एक बार पूर्ण विजय प्राप्त की। करनल डेम्स को मैदान से भाग कर श्राज़मगढ़ के किले मे श्राध्यय लेना पड़ा। विजयी कुंवरसिंह ने श्राज़मगढ़ नगर में प्रवेश किया।

श्राजमगढ़ को विजय कर श्रापनी सेना के एक दल को श्राजमगढ़ के किले के मोहासरे के लिए छोड़ कर कुँवर
लॉर्ड कैनिक की सिंह श्रव बनारस की श्रोर बढ़ा। लॉर्ड कैनिक विवस्

मॉलेसन लिखता है कि कुंबरसिंह की विजयों श्रौर उसके बनारस पर चढ़ाई करने की ख़बर सुन कर कैनिङ्ग घबरा गया।

कुंत्ररसिंह अपनी राजधानी जगदीशपुर से १०० मील से ऊपर निकल आया था और अब वनारस के लॉई मार्क की ठीक उत्तर में था। लखनऊ से भागे हुए अनेक पराजय क्रान्तिकारी इस समय कुंवरसिंह की सेना में श्राकर शामिल हो गए। लॉर्ड कैनिङ्ग ने तुरन्त सेनापित लॉर्ड मार्क कर को सेना और तोपों सहित कुंबरसिंह के मुकाबले के लिए मेजा। ६ श्रप्रैल को लॉर्ड मार्क कर की सेना श्रीर कुंवरसिंह की सेना में संप्राम हुन्ना। तिखा है कि उस दिन =१ वर्ष का बूढ़ा कुंबरसिंह अपने सफ़ेंद घोड़े पर सवार ठीक घमासान लड़ाई के श्रन्दर विजली की तरह इधर से उधर तक लपकता हुश्रा दिखाई देरहा था। लॉर्ड मार्क कर हार गया, उसे अपनी तोपीं सहित पीछे हटना पड़ा। लॉर्ड मार्क कर श्रव मैदान छोड़ कर श्राजमगढ़ की श्रोर बढ़ा । कुंबरसिंह ने उसका पीछा किया। सम्भव है कि या तो कुंबरसिंह का विचार इस समय कुछ बदल गया या वह लॉर्ड मार्क की चाल में श्रागया। इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है कि कुंवरसिंह का इस समय बनारस आने का विचार छोड़ कर त्राजमगढ़ की श्रोर लॉर्ड मार्क का पीछा करना वहुत

लॉर्ड मार्क ने अपने बचे हुए आदिमियों सिहत आजमगढ़ के किले में आअय लिया। आजमगढ़ का शहर क्रान्तिकारियों के हाथों में था। कुंवरसिंह ने लॉर्ड मार्क और उसकी सेना को किले में कैंद कर किले का मोहासरा शुक्त कर दिया।

बड़ी भूल थी।

पिन्छम की श्रोर से श्रव सेनापित लगर्ड एक दूसरी श्रंगरेज़ी सेना सहित लॉर्ड मार्क की सहायता के लिए कुँवर्सिह का युद्ध श्रोजमगढ़ की श्रोर बढ़ा। कुँवरसिंह को इसका पता लग गया। कुँवरसिंह ने सब से पहले श्राजमगढ़ छोड़ कर गाजीपुर जाकर वहाँ से गङ्गा पार कर जगदीश

पुर पहुँचने श्रीर फिर से श्रपनी पैतृक रियासत विजय करने का इरादा किया। इसके लिए कुंवरसिंह ने एक सुन्दर चाल चली।

लगर्ड की सेना ताजू नदी के पुल पर से आज़मगढ़ आने वाली थी। कुंवरसिंह ने अपनी सेना का एक दल उस पुल पर लगर्ड की सेना का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। अपनी शेष संना सिंहत कुंवरसिंह गाज़ीपुर की ओर वढ़ा। यह छोटा सा सैन्यदल पुल के ऊपर वीरता के साथ लगर्ड की सेना का मुकाबला करता रहा। जब उसे पता लगा कि मुख्य सेना काफ़ी दूर निकल गई, वह धीरे धीरे पीछे हट कर उस सेना से जा मिला। लगर्ड को कुंवरसिंह की इस चाल का पता न चल सका। इतिहास लेखक मॉलेसन ने कुंवरसिंह की इस चाल श्रीर ताजू नदी के ऊपर लड़ने चाले कुंवरसिंह के लिपाहियों की वीरता दोनों की खूब प्रशंसा की है। इसके बाद लगर्ड को सेना ने बारह मील तक कुंवरसिंह का पीछा किया, किन्तु कुंवरसिंह हाथ न आ सका।

इतने हो में ज़रा सा चक्कर देकर स्वयं कुंबरसिंह ने श्रचानक लगर्ड की लगर्ड की सेना पर हमला किया। कम्पनी की पराजय श्रोर कई अफ़सर श्रीर श्रनेक सिपाही मारे गए। अन्त में कम्पनी की सेना की हार कर पीछे हट श्राना पड़ा श्रीर कुंवरसिंह गङ्गा की श्रोर बढ़ा।

पक श्रीर श्रंगरेज़ी सेना सेनापित डगलस के श्रधीन कुंबरिस को परास्त करने के लिए बढ़ी। नवर्ड नामक इगलस की श्राम के निकट डगलस श्रीर कुंबरिस की पराजय सेनाश्रों में संग्राम हुआ। कुंबरिस ने इस समय अपनी सेना के तीन दल किए। एक दल ने डगलस का मुक़ाबला किया। दूसरे दोनों दल यूम कर आगे बढ़ गए। पहला दल ज़ोरों के साथ डगलस की सेना से लड़ता रहा। डगलस के मुक़ाबले में इस दल की संख्या कम थी। चार मील तक डगलस इस दल को दवाता चला गया। अन्त में ज्यों ही डगलस की सेना थक कर हकी, दूसरे दोनों दल अन्य रास्तों से यूम कर उस पर इस एड़े। पराजित डगलस को पीछे हट जाना पड़ा।

कुंवरसिंह की संयुक्त सेना गङ्गा की और बढ़ी। डगलस की सेना ने फिर उसका पीछा किया, किन्तु व्यर्थ। कुंवरसिंह अपनी सेना सहित आश्चर्यजनक वेग के साथ चल कर सिकन्दरपुर पहुँचा। उसने घाघरा नदी पार की और मनोहर आम में जाकर कुछ देर के लिए विश्राम किया।

मनोहर याम में डगलस की सेना ने फिर कुंवरसिंह पर हमला किया। कुंवरसिंह के कुछ हाथी, कुछ बाह्द और कुछ रसद का सामान डगलस के हाथ आया। कुंवरसिंह ने फिर अपनी सेना के कई छोटे छोटे दल बनाए और उन सब को अलग अलग रास्ता से चल कर एक नियत स्थान पर मिलने की श्राज्ञा दी। डगलस के लिए इन पृथक पृथक दलों का पीछा कर सकना असमभव हो गया। कुंवरसिंह को सारी टुकड़ियाँ श्रागे चल कर मिल गई श्रीर गङ्गा की श्रोर बढ़ चलीं।

गङ्गा के निकट पहुँच कर कुंबरसिंह ने यह अफ़वाह उड़ा दी कि मेरी सेना बलिया के निकट हाथियों पर कॅबरसिंह गोली गङ्का को पार करेगी। श्रंगरेज़ी सेना उसी से वायल स्थान पर जाकर कुँवरसिंह की रोकने के लिए डट गई। किन्तु कुंवरसिंह उस स्थान से सात मील नीचे शिवपुर घाट से रात्रि के समय किश्तियों में गङ्गा को पार कर रहा था। द्धांगरेज़ी सेना को जब इस चाल का पता लगा, वह शिवपुर पहुँची । कुंबरसिंह की समस्त सेना गंगा पार कर चुकी थी । केवल एक अन्तिम किश्ती रह गई थी। कुँबरसिंह इसी किश्ती में था। ठीक जिस समय कुंवरसिंह की किश्ती बीच धार में थी श्रंगरेज़ी सेना के किसी सिपाही की गोली कुंबरसिंह की दाहिनी कलाई में श्राकर लगी। =१ वर्ष के वृढ़े कुंवरसिंह ने यह देख कर कि दाहिना हाथ निकस्मा हो गया और समस्त शरीर में विष फैल जाने का डर है, बाएँ हाथ से तलवार खींच कर अपने घायल दाहिने हाथ को स्वयं एक बार में कुंहनी पर से काट कर गङ्गा में फेंक दिया। धाव पर कपड़ा लपेट कर कुंवरसिंह ने गङ्गा को पार किया। अंगरेज़ी सेना गङ्गा के उस पार उसका पीछा न कर सकी।



कुंबरसिंह

rom the "History or Indian Mutiny" by Charles Ball ]

Action Water State Therete and a second of Biographic Company Com 

गङ्गा के उस पार कुछ दूरी पर जगदीशपुर की राजधानी थी। श्राज से श्राठ महीने पहले कुंबरसिंह को कंबरसिंह का जगदीशपुर में प्रवेश

जगदीशपुर से निकल जाना पड़ा था। इन श्राठ महीने तक जगदीशपुर श्रंगरेज़ी सेना के कब्जे में रहा। २२ श्रप्रैल को राजा कुंबरसिंह ने फिर

जगदीशपुर में प्रवेश किया। कुंवरसिंह के भाई श्रमरसिंह ने पहले से कुछ स्वयं सेवकों का एक दल कुंवरसिंह की सहायता के लिए जमा कर रक्ला था। जगदीशपुर पर फिर से कुंबरसिंह का क़ब्ज़ा हो गया।

श्रारा के श्रंगरेज़ अफ़सर चिकत हो गए। २३ अप्रैल को लीग्रेएड के अधीन कम्पनी की सेना जगदीशपुर खीं ग्रेंचड की पर दोवारा हमला करने के लिए श्रारा से चली। पराजय श्राठ महीने कुंवरसिंह श्रीर उसको सेना के

लगातार संग्राम श्रीर कठिन यात्रा में बीते थे। जगदीशपुर पहुँचे उसे अभी २४ घरटे भी न हुए थे। कुंबरसिंह का दाहिना हाथ कट चुका था। उसके पास सेना भी पक इज़ार से श्रधिक न थी। उसके मुक़ाबले में लीग्रेएड की सेना सुस्र ज्ञित श्रीर ताज़ा थी। तीपें भो इस सेना के साथ थीं। कुंवरसिंह के पास उस समय काई तोप न थी। जगदीशपुर से डेढ़ मील के फ़ासले पर लीब्रैएड ब्रौर कुंवरसिंह की सेना में संग्राम हुन्ना। लीग्रैएड की सेना में कुछु स्रंगरेज़ स्रौर ऋधिकांश सिख थे। किन्तु मैदान फिर पूरी तरह कुंवरसिंह के हाथों में रहा। उस दिन की पराजय को

वयान करते हुए एक श्रंगरेज़ श्रफ़सर जो संश्राम में शामिल थ. लिखता है—

लजा आती है। लड़ाई का मैदान छोड़ कर हमने जङ्गल से भागना शुरू

"वास्तव में इसके बाद जो कुछ हुआ। उसे खिखते हुए सुभे अरूएन्स

किया। शत्रु हमें बराबर पीछे से पीटता रहा। हमारे सिपाही प्यास से मर रहे थे। एक निकृष्ट गन्दे छोटे से पोखर को देख कर वे घवरा कर उसकी धोर लपके। इतने में कुंबरसिंह के सवारों ने हमें पीछे से बा दबाया। इसके परचात् हमारी ज़िल्खत की कोई हद न रही, हमारी आपित चरम सीमा को पहुँच गई। हममें से किसी में शर्म तक न रही। जहाँ

जिसको कुशल दिखाई दी, वह उसी श्रोर भागा। श्रप्तसरों की श्राजाओं की किसी ने परवान की। व्यवस्था श्रीर कवायद का श्रन्त हो गया। चारों

भोर चाहों, आपों भौर रोने के सिवा कुछ सुनाई न देता था। मार्ग में अङ्गरेज़ों के गिरोह के गिरोह मारे गरमी के गिर गिर कर मर गए। किसी को दवा मिल सकना भी असम्भव था, क्योंकि हमारे अस्पताल पर कुँवरसिंह ने पहले

ही क्रब्ज़ा कर लिया था। कुछ वहीं गिर कर मर गए, शेष को शत्रु ने काट डाला। इमारे कहार डोलियाँ रख रख कर भाग गए। सब घबराए हुए थे, सब डरे हुए थे। सोलह हाथियों पर केवल हमारे घायल साथी लदे हुए थे।

स्वयं जनरत लीग्रेगड की छाती में एक गोली लगी और वह मर गया ! हमारे सिपाही अपनी जान लेकर पाँच मील से अपर दौड़ चुके थे। उनमें अब अपनी

बन्दूक उठाने तक की शक्ति न रह गईंथी। सिखों को वहाँ की भूए की आदत थी। उन्होंने हमसे हाथी छीन किए और हमसे आगे भाग गए। गोरों का किसी ने साथ न दिया। १६६ गोरों में से केवल द० इस भयक्षर संहार से ज़िन्दा बच सके ! हमारा इस जङ्गल में जाना ऐसा ही हुआ जैसा पशुश्री का कसाई ख़ाने में जाना, इस वहाँ केवल बच होने के लिए गए थे !"\*

इतिहास लेखक व्हाइट लिखता है—''इस अवसर पर अङ्गरेज़ीं ने पूरी और बुरी से बुरी हार खाई।''†

श्रंगरेज़ी सेना की सब तोपें श्रौर श्रसवाव कुँवरसिंह के हाथ श्राया।

इस प्रकार २३ अप्रैल सन् १ = १ = को विजयी कुंबरसिंह फिर से अपनो पैतृक रियासत पर शासन करने लगा। कुँवरसिंह की किन्तु कुँवरसिंह के हाथ का घाव अभी तक मृत्यु अच्छा न हुआ था। उस घाव ही के कारण २६ अप्रैल सन् १ = १ = को अपने महल के अन्दर राजा कुंबरसिंह की मृत्यु हुई। कुँवरसिंह की मृत्यु के समय स्वाधीनता का हरा भएडा उसकी राजधानी के ऊपर फहरा रहा था और अंगरेज़ कम्पनी के आधिपत्य से वह अपनी रियासत और प्रजा दोनों को सर्वथा स्वाधीन कर सुका था। इतिहास लेखक होम्स लिखता है—

"उस बूढ़े राजपूत की, जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध इतनी बीरता श्रीर इतनी श्रान के साथ लड़ा, २६ श्रमेंज सन् १८४८ को सृत्यु हुई।"

<sup>\*</sup> Charles Ball's Indian Mutiny, vol. u, p 288.

<sup>† &</sup>quot;The English sustained on this occasion a complete defeat of the worst kind."—White's History of the Mutiny.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "The old Rajput who had fought so honourably and so bravely against the British power died on April 26th, 1858."—History of the Schoy War, by Holmes

कुँवरसिंह का व्यक्तिगत चरित्र श्रत्यन्त पवित्र था, उसका जीवन परहेज़गारी का था। यहाँ तक कि लिखा कुँवरसिंह का है उसके राज में कोई मनुष्य इस डर से कि चित्र कहीं कुँवरसिंह न देख को, खुले तौर पर तम्वाकू तक न पीता था। उसकी समस्त प्रजा उसका बहुत बड़ा श्राद्र श्रीर उससे प्रेम करती थी। युद्ध कौशल में वह श्रपने समय में श्रांद्रतीय था।

कुँवरसिंह के वाद उसका छोटा भाई अमरसिंह जगदीशपुर की गद्दी पर बैठा। श्रमरसिंह ने बड़े साई के राजा भ्रमरसिंह मरने के बाद चार दिन भी विश्राम नहीं लिया। केवल जगदीशपुर की रियासत पर श्रपना श्रधिकार बनाए रखने से भी वह सन्तुष्ट न रहा। उसने तुरन्त अपनी सेना को फिर से एकत्रित कर आरा पर चढ़ाई की ! लीग्रैएड की सेना की पराजय के बाद जनरल डगलस और जनरल लगर्ड की सेनाएँ भी गङ्गा को पार कर ब्रारा की सहायता के लिए पहुँच चुकी थीं। ३ मई को राजा श्रमरसिंह की सेना के साथ डगलस श्रीर लगर्ड की सेनाश्रों का पहला संग्राम हुआ। उसके बाद बिहिया, हातमपुर, दलीलपुर इत्यादि श्रनेक स्थानों पर दोनों सेनाश्रों में श्रनेक संश्राम हुए। श्रमरसिंह ठीक उसी प्रकार की युद्ध नीति द्वारा श्रंगरेज़ी सेना को वार वार हराता श्रौर हानि पहुँचाता रहा, जिस प्रकार की युद्ध नीति में कुँवरसिंह निपुण था। निराश होकर १५ जून को जनरल लगर्ड ने इस्लीफा दे दिया। लड़ाई का भार श्रव जनरल

डगलस पर पडा। डगलस के साथ सात हज़ार सेना थी। डगलस ने श्रमरसिंह को परास्त करने की क़सम खाई। किन्तु

जून, ज़ुलाई, श्रगस्त श्रौर सितम्बर के महीने बीत गए, फिर भी श्रमरसिंह परास्त न हो सका। इस बीच विजयी श्रमरसिंह ने श्रारा

में प्रवेश किया और जगदीशपुर की रियासत पर अपना आधिपत्य जमाप रक्षा। जनरल डगलस ने कई बार हार खाकर यह पलान कर दिया कि जो मनुष्य किसी तरह भी अमरसिंह का सिर लाकर पेश करेगा, उसे बहुत बड़ा हनाम दिया जायगा, किन्तु इससे भी

काम न चल सका। सात श्रोर से सात विशाल सेनार्श्रों ने एक साथ जगदीशपुर

जगदीशपुर पर सात स्रोद से

पर हमला किया। १७ श्रक्तूवर को इन सेनाओं वीशपुर पर ने जगदीशपुर को चारों श्रोर से घेर लिया।

श्रमरसिंह ने देख लिया कि इस विशाल सैन्यद्ल पर विजय प्राप्त कर सकना श्रसम्भव है। वह तुरन्त श्रपने थोड़े से सिपाहियों सहित मार्ग चीरता हुन्ना श्रंगरेज़ सेना के बीच से निकल गया। जगदीशपुर पर फिर कम्पनी का कृदज़ा हो गया, किन्तु श्रमरसिंह हाथ न श्रा सका।

कम्पनी की सेना ने श्रमरसिंह का पोछा किया । १६ श्रक्तूबर को नौनदी नामक श्राम में इस सेना ने श्रमरसिंह

नौनदी का संप्राम को घेर लिया। श्रमरसिंह के साथ केवल चार सा सिपाही थे। इन चार सौ में से तीन सौ ने नौनदी के संग्राम में

लड़ कर प्राण दिए। शेष सौ ने कम्पनी की सेना को एक बार

लिए पहुँच गई। श्रमरसिंह के सौ श्रादिमयों ने श्रपनी जान हथेली पर लंकर युद्ध किया। अन्त में अमरसिंह श्रीर उसके दो श्रीर साथी मैदान से निकल गए। शेष ६७ वहीं पर कट मरे। नौनदी के

पीछे हटा दिया। इतने में और अधिक सेना अंगरेजी की मदद के

संवाम में कम्पनी की श्रोर मरने वालों श्रौर घायलों की संख्या इससे कहीं ख्रविक थी।

कम्पनी की लेना ने फिर श्रमरसिंह का पीछा किया। एकवार कुछ सवार अमरसिंह के हाथी तक पहुँच गए। हाथी पकड़ लिया गया, किन्तु श्रमरसिंह कूद कर निकल गया।

श्रमरसिंह ने श्रव कैमूर के पहाड़ों में प्रवेश किया। शत्रु ने वहाँ पर भी उसका पीछा किया, किन्तु अमरसिंह

ने हार स्वीकार न की। इसके बाद राजा श्रमर

सिंह का कोई पता नहीं चलता।

जगदीशपुर के महल की स्त्रियों ने भी शत्र के हाथ में पड़ना गवारा न किया। लिखा है कि जिस समय जगदीशपुर की

महल की डेढ़ सौ स्त्रियों ने यह देखा कि चीर स्त्रियाँ श्रव शत्रु के हाथों में पड़ने के सिवा कोई चारा

नहीं, तो वे तोपों के मुंह के सन्मुख खड़ी होगई श्रौर स्वयं श्रपने हाथ से फ़लीता लगा कर उन सब ने श्रपने ऐहिक जीवन का श्रन्त कर दिया!

लखनऊ के पतन के बाद क्रान्तिकारियों का कोई विशेष केन्द्र

कहीं भी भारत में न रहा था। कम्पनी की सेनाएँ इस समय
चारों श्रोर फैलती जा रही थीं। पलटनों पर
श्रंगरेज़ों की
पलटन इङ्गलिस्तान से भरती हो होकर भारत श्रा
विशाल सेना
रही थीं। विशाल भारतीय साम्राज्य को श्रपने

हाथों से खिसकता देख कर इङ्गलिस्तान के शासकों ने उस समय अपनी सारी शक्ति भारतीय क्रान्ति के दमन करने में लगा रक्खी थी। पहली अप्रैल सन् १८५० को कम्पनी की हिन्दोस्तानी सेना और देशी रियासतों को सेनाओं के अतिरिक्त कम्पनी के पास भारत में ६६,००० गोरी सेना थी। अंगरेज़ क़ौम के बड़े से बड़े अनुभवी सेनापित भारत में मौजूद थे। दूसरी श्रोर सिखों और गोरखों दोनों ने अपनी पूरी शक्ति से अंगरेज़ों का साथ दिया। क्रान्तिकारियों के अन्दर अञ्यवस्था बढ़ती जा रही थी। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे केन्द्र हाथ से निकल चुके थे। इस परिस्थित में अवध और रहेलखएड के नेताओं ने इधर उधर फैले हुए क्रान्तिकारियों के नाम यह आजा प्रकाशित की—

"तुम कीय विधिमियों की बाज़ाब्ता सेनाओं का खुले मैदान में सामना करने का प्रयक्ष न करो, क्योंकि उनमें व्यवस्था इससे बढ़ कर है और उनके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं। उनके आने जाने पर दृष्टि रक्खो, दृरियाओं के तमाम घाटों पर अपना पहरा रक्खो, उनके पत्र व्यवहार की बीच में रोक दो, उनकी रसद को रोक लो, उनकी डाक और चौकियों को तोड़ दो और सदा उनके कैम्प के हुधर उधर फिरते रहो। फ़िरड़ी को बिलकुल चैन न लेने दो!"%

<sup>\*</sup> Russell's Diary, p. 276.

इस आज्ञा के विषय में रसल लिखता है—"इस आम एलान से नेताओं को बुद्धिमत्ता का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि इससे अधिक भयद्भर युद्ध का हमें कभी भी सामना करना न पड़ा था।"\*

मौलवी श्रहमदशाह लखनऊ से करीव तील मील दर बारी नामक स्थान पर था। वेगम हजरतमहल है बारी की सदाई हजार सैनिकों सहित विटावली में थी। होएप्रॉएट तीन हज़ार सेना और तोपख़ाने सहित लखनऊ से बारी की श्रोर बढ़ा। मौलवी श्रहमदशाह को पता चला, उसने बारी से चार मील दूर पक गाँव में श्रपनी पैदल सेना को नियुक्त किया. श्रीर सवार सेना को किसी दूसरी जगह छिपा दिया। उसकी खाल यह थी कि कम्पनी की सेना इस गाँव पर हमला करे, श्रहमदशाह की पैदल सेना उसका मुक़ावला करे श्रौर उसके सवार श्रचानक पीछे से स्राकर कम्पनी की सेना को घेर लें। मौलवी स्वयं पैदल सेना के साथ रहा। सवारों को आज्ञा थी कि जिस समय तक पैदल सेना के साथ अंगरेज़ों की लड़ाई शुक्त न हो जाय तुम अपने श्राप को बरावर छिपाए रखना किन्तु ऐन मौके पर श्रधीर सवारों ने अहमदशाह की आज्ञा के विरुद्ध अंगरेज़ी सेना की सामने देखते ही अपने स्थान से निकल कर उस पर हमला कर दिया। इस श्रव्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि थोड़ी सी लड़ाई के बाद

<sup>\*</sup> Russell's Diary, p. 276

श्रहमद्शाह को उस गाँव से निकल कर भाग जाना पड़ा श्रीर वारी का मैदान श्रंगरेज़ों के हाथ रहा।

कम्पनी की सेना के अनेक दल इस समय अवध और रुहेलखएड के क्रान्तिकारियों को उत्तर की ओर खदेड़ते हुए चले जा रहे थे।

१५ अप्रैल को वालपोल ने लखनऊ से ५० मील दूर रुख्या के किले पर हमला किया। रुद्या के नाल्लुकेदार जनरत होप की नरपतिसिंह के पास केवल २५० साधारण सृत्य् सिपाही थे। वालपोल के साथ कई हज़ार सेना श्रीर तोपें थीं। सामने की श्रोर से वालपोल के डेढ़ सौ श्रादमियों ने किले पर चढ़ाई की। किलं की दीवारों से गोलियों की बौछार शुक्त हुई। ४६ स्रंगरेज़ वहीं पर मर गए, शेष को पीछे हट जाना पड़ा। वालपोल ने अपनी तोपों सहित क़िले के दूसरी श्रोर से गोलेवारी शुरू की। वालपोल के गोले किले के ऊपर से पार कर दूसरी और की अंगरेज़ी सेना पर जाकर गिरने लगे। वालपोल की बबराहट को देख कर जनरल होप श्रागे बढ़ा। होप मारा गया। समस्त अंगरेज़ी सेना को ज़िल्लत के साथ हार कर किले से पीछे हट जाना पड़ा। जनरत होप अंगरेज़ों के मुख्यतम श्रीर अनुभवी सेनापतियों में से था। उसकी मृत्यु से भारत श्रीर इङ्गलिस्तान के श्रंगरेजों को बहुत बड़ा शोक हुआ। इस विजय के बाद भी नरपतिसिंह ने जब देख लिया कि मैं विशाल अंगरेज़ी सेना के मुकाबले इस छोटे से किले में देर तक न ठहर सक्ता, तो अपने मुट्ठी भर त्रादमियों सहित वह किले से बाहर निकल गया।

₹42€

नाना साहव त्रौर मौलवो ऋहमदशाह ऋव शाहजहाँपुर पहुंचे। कमाराडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पवेल ने

शाहजहाँपुर श्रौर शाहजहाँपुर पहुंच कर चारों श्रोर से नगर को वरेली घेर लिया। उसका उद्देश नाना साहब श्रौर

मीलवी श्रहमदशाह को वश में करना था। किन्तु ये दोनों नेता अगरेजी सेना के बीच से शाहजहाँपुर छोड़ कर निकल गए।

ख़ानवहादुर ख़ाँ ने अभी तक रुहेलखगड की राजधानी वरेली को स्वाधीन कर रक्खा था। दिल्ली का एक शाहजादा मिरजा फ़ीरोज़शाह, नाना साहव, मौलवी श्रहमदशाह, बालासाहब, बेगम

. इज़रतमहल, राजा तेजसिंह श्रीर श्रन्य श्रनेक नेता इस समय बरेली में थे। सर कॉलिन श्रपनी सेना सहित बरेली की श्रीर बढ़ा।

क्रान्तिकारी नेता पहले ही से बरेली छोड़ देने श्रीर चारों श्रोर रुहेलखएड में फैल जाने का निश्चय कर चुके थे। पू मई को श्रंगरेज़ी सेना ने बरेली को घेर लिया। बरेली के श्रसंख्य क्रान्तिकारी केवल

ढाल तलवार लेकर मरने के लिए श्रंगरेज़ी सेना पर टूट पड़े। दोनों श्रोर काफी जानें गईं। श्रन्त में ७ मई सन् १८५८ को ख़ानबहादुर

आर काफ़ा जान गई। अन्त म उन्हें सन् रम्यम का झानवहातुर ख़ाँ श्रम्य नेताओं श्रीर कुछ सेना सहित बरेली छोड़ कर निकल गया। श्रंगरेज़ी सेना ने बरेली के नगर पर कुब्ज़ा कर लिया।

सर कॉलिन कैम्पवेल अभी वरेली ही में था कि मौलवी अहमदशाह ने घूम कर फिर से शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर का पर इमला किया, वहाँ की श्रंगरेज़ी सेना को परास्त किया और शाहजहाँपुर पर कटजा कर लिया। कैम्पबेल ने फिर शाहजहाँपुर पर हमला किया। इस बार तीन दिन तक शाहजहाँपुर में संश्राम होता रहा। एक बार मालूम होता था कि मौलवी श्रहमदशाह का श्रव शाहजहाँपुर से बच कर निकल सकना श्रसम्भव है। तुरन्त चारों श्रोर से क्रान्तिकारी नेता सर्विपय मौलवी श्रहमदशाह की सहायता के लिए पहुँच गए। बेगम हज़रतमहल, शाहज़ादा फ़ीरोज़शाह, नाना साहब इत्यादि सब श्रपनी सेनाएँ लेकर १५ मई की शाहजहाँपुर पहुँचे। मौलवी श्रहमदशाह फिर इन सब की सहायता से शाहजहाँपुर से निकल श्राया। इसके बाद हहेलखगड से घृम कर श्रहमदशाह ने फिर श्रवध के श्रन्दर प्रवेश किया।

मौलवी श्रहमद्शाह किसी तरह श्रंगरेज़ों के काबू में न श्राता
था। इस बार श्रवध में प्रवेश करते ही उसने
मौलवी श्रहमद्शाह श्रंगरेज़ों से लड़ने के लिए फिर श्रपना वल बढ़ाने
के साथ दाा।
का प्रयत्न किया। मार्ग में पवन नाम की छोटी
सी हिन्दू रियासत थी। मौलवी श्रहमदशाह ने वेगम हज़रतमहल
की मौहर लगा एक परवाना पवन के राजा के पास सहायता के
लिए मेजा। राजा जगन्नाथसिंह ने तुरन्त मौलवी श्रहमदशाह को
श्रपने यहाँ बुलवाया। श्रहमदशाह श्रपने हाथी पर चैठ कर पवन
पहुँचा। राजा जगन्नाथसिंह श्रीर उसके भाई से श्रहमदशाह की
वातचीत हुई; बातचीत हो ही रही थी कि जगन्नाथसिंह के भाई ने
धोखे से मौलवी श्रहमदशाह पर गोली चला दी। श्रहमदशाह इस
विश्वासघातक के वार से न बच सका। राजा जगन्नाथसिंह ने

तुरन्त अहमदशाह का सिर काट कर उसे एक कपड़े में लपेटा श्रीः स्वयं पास के श्रंगरेज़ी कैम्प में पहुँचा दिया। इस प्रकार पू जूर सन् १=५= को मौलवी अहमदशाह का श्रन्त हुआ। श्रगले दिः मौलवी श्रहमदशाह का श्रहमदशाह की कोतवाली के सामने टाँग दिया गया।

राजा जगन्नाथसिंह को इस सेवा के बदले में कम्पनी सरकार से पचास हज़ार रुपए इनाम में मिले।

मौलवी श्रहमदशाह की योग्यता के विषय में इस ऊपर भी

श्रंगरेज़ इतिहास सेखकों की राय उद्धृत कर चुके श्रहमदशह की दोंग्यता "उत्तर भारत में श्रंगरेज़ों का सब से ज़बरदस्त शत्रु था।" \* एक दूसरा श्रंगरेज़ इतिहास लेखक मॉलेसन तिखता है—

"मौलवी एक बढ़ा अद्भुत मनुष्य था × × सेनापित की हैसियत से उसकी योग्यता के विश्व में अनेक सुवृत मिले × × कोई भी और मनुष्य अभिमान के साथ यह न कह सकता था कि मैंने दो बार सर कॉलिन कैम्पबेल को मैदान में परास्त किया ! × × फ़ैज़ाबाद के मौलवी अहमदशाह की इस अकार मृत्यु हुई । यदि एक ऐसे मनुष्य की, जिसकी जन्मभूमि की स्वाधीनता का अन्याय द्वारा अपहरख कर लिया गया हो, और जो फिर से उस स्वाधीनता को स्थापित करने के लिए योजना करे

<sup>\* &</sup>quot;The most formidable enemy of the British in Northern India."— Holmes' History of the Indian Mutiny, p 539

श्रीर युद्ध करे, देशभक्त कहा जा सकता है, तो इसमें श्रणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि मौजनी श्रहमदशाह सचा देशभक्त था। उसने किसी की गुप्त हत्या करके श्रपनी तजनार को कज़िंद्धत न किया था; निहत्थे श्रीर निर्दोष मनुष्यों की हत्या को उसने कभी गनारा तक न किया था; उसने मरदाना बार, श्रान के साथ श्रीर डट कर खुले मैदान में उन निदेशियों के साथ युद्ध किया जिन्होंने उसका देश श्रीन लिया था; हर देश के नीर श्रीर सच्चे लोगों को मौजनी श्रहमदशाह का श्रादर के साथ स्मरण करना चाहिए।"\*

ये शब्द एक श्रंगरेज़ इतिहास लेखक के हैं। निस्सन्देह संसार के स्वाधीनता के शहीदों में सन् ५० के मौलवी श्रहमदशाह का नाम सदा के लिए श्रादरणीय रहेगा।

<sup>\* &</sup>quot;The Mouly, was a very remarkable man . . . of his capacity as a military leader many proofs were given during the revolt, . . No other man could boast that he had twice foiled Sir Cohn Campbell in the field! . . . Thus died the Moulyi Ahmad Shah of Fyazabad. If a patriot is a man who plots and fights for the independence, wrongfully destroyed, of his native country, then most certainly the Moulyi was a true patriot. He had not stained his sword by assassination, he had connived at no murders, he had fought manfully, honourably, and stubbornly in the field against the strangers who had seized his country, and his memory is entitled to the respect of the brave and the true-hearted of all nations,"—Malleson's Indian Mutiny, vol. iv, p. 381

## उनचासवाँ ऋध्याय

## लच्मीबाई और तात्या टोपे

जमना के दक्खिन श्रीर विनध्याचल के उत्तर का समस्त प्रदेश

११ महीने तक क्रान्तिकारियों के हाथों में रहा,
सर ह्यू रोज़ का
जिसका मुख्य श्रेय महारानी लक्ष्मीबाई को है।
कार्यक्रम
सर ह्यू रोज़ के श्रशीन एक विशाल सेना, जिसमें

हैदरावाद, भोपाल और अन्य रियासतों की सेनाएँ भी शामिल थीं, तोपों सहित, इस प्रदेश को फिर से विजय करने के लिए भेजी गई।

६ जनवरी सन् १=५= को सर ह्यू रोज़ मऊ से रवाना हुआ। रायगढ़, सागर, वानापुर, चँदेरी इत्यादि स्थानों को विजय करती हुई यह सेना २० मार्च को भाँसी के निकट पहुँची। भाँसी इस समस्त प्रदेश के क्रान्तिकारियों का सबसे मुख्य केन्द्र था। नगर के अन्दर बानापुर का राजा मरदानसिंह स्रोर श्रन्य अनेक राजा और सरदार रानी की सहायता के लिए मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई ने कम्पनी की सेना के पहुँचने से पहले काँसी के चारों श्रोर दूर दूर तक के इलाक़ को वीरान करवा दिया था, ताकि शत्रु की सेना को काँसी पर हमला करते समय रसद इत्यादि न भिल सके। न खेतों में नाज की एक वाल थी, न कहीं पर घास का तिनका था और न साप के लिए कोई वृत्त था।

किन्तु महाराजा सींघिया ने और टेहरी टीकमगढ़ के राजा ने कम्पनी की सेना के लिए रसद, घास इत्यादि का इतना श्रच्छा प्रवन्ध कर दिया था कि उस सेना को किसी तरह की कठिनाई न हुई।

श्रंगरेज़ी सेना को बढ़ते देख कर रानी लक्ष्मीबाई ने क्रान्तिकारियों का सेनापितत्व श्रहण किया। प्रत्येक
लक्ष्मीबाई का
सेनापितत्व
श्रीर आपने सामने फ़सील के ऊपर तोपें चढ़वाई।
सर ह्यूरोज़ लिखता है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ काँसी को
सैकड़ों स्त्रियाँ नोपज़ानों और मैगज़ीनों में श्राती जाती और
काम करनी दिखाई दे गही थीं।

२४ मार्च को सबेरे सबसं पहले भाँसी की एक तोए ने,
जिसका नाम धनगर्ज था, कम्पनी की सेना के
भाँसी में आठ दिन
ऊपर गोले बरसाने शुरू किए। उसके बाद आठ
लगातार संग्राम
दिन तक लगातार संग्राम होता रहा।

एक दर्शक, जो उन दिनों भाँसी में मौजूद था, लिखता है :— "२४ तारीख़ से गहरा संप्राम प्रारम्भ हुआ। श्रंगरेज़ों ने सारे दिन श्रीर

सारी रात गीले बरसाए। रात के समय किले श्रीर शहर के जपर तोपों के गोले डरावने दिखाई देने थे। पचास या तीस सेर का गोला ऐसा मालूम होता था जैसी एक होटी सी गेंद, किन्तु सङ्गारे की तरह लाल । × × × २६ तारीख़ के दापहर को कम्पनी की सेना ने नगर के दक्खिनी फाटक पर इस्त ज़ीर से रोखे बरसाए कि उस छोर की कॉसो की तार्पे उरदी हो गई । किसी को भी वहाँ खड़े रहने की हिन्मत न हो सकी। × × × इस पर परिछमी फाटक के तीपची ने अपनी तीप का मुँह उस और करके शत्रु के अपर गोले बरसाने शुरू किए। तीसरे गोले ने श्रंगरेज़ी सेना के सब से अब्हे तीपची को डड़ा दिया। इस पर अंगरेज़ी तीप ठएढी होगई। रानी सचमीबाई ने खुश होकर धपनी थोर के तापची की, जिसका नाम गुजाम ग़ौस ख़ाँ था, सीने का कहा इनाम में दिया। × × पाँचवें या छठे दिन चार पाँच घरछे तक रानी की तीपों ने चमत्कार कर दिखाया। उस दिन अंगरेज़ों की ओर असंख्य आदमी मारे गए, और अनेक तोपें उसकी होगई । फिर अझरेज़ी तोपें भ्रधिक उत्साह से बजने लगीं, फॉसी की सेना का दिल इस्ने लगा और उनकी तीपें ठएडी होने खगीं । सावयें दिन शाम को शत्रु के गोलों ने नगर के बाई और की दीवार का एक हिस्सा शिश दिया और उस और की तीप हरादी हो गई। कोई वहाँ पर खड़ा न रह सकता था। किन्तु रात के समय ११ मिस्री कम्बल श्रोहे दीवार तक पहुँचे श्रीर सुबह तक उस हिस्से की मरमात कर दी । फाँसी की तोप सूर्य निकलने से पूर्व फिर अपना कार्य करने हागी। x x x कम्पनी को श्रोर इससे बहुत भारी नुक़सान हुआ, यहाँ तक कि उनकी तोपें बहुत देर के लिए निकम्मी हो गई। भ्राठवें दिन सबेरे करपनी की सेना शङ्कर किलों की ओर बड़ी। दूरबीनों की सहायता से अङ्गरेज़ीं

ने कि ले के अन्दर के पानी के चश्मे पर गांले बरसान शरू किए। ६-७ श्रादमी पानी खेने के लिए पहुंचे. जिनमें से चार वहीं पर मर गए, शेप अपने बरतन छोड़ कर भाग छाए। चार घरटे तक किसी की नहाने घोने तक के लिए पानी न मिल सका। इस पर पिरुक्रमी और दक्खिनी फाटकों के तोपचियों ने कम्पनी की सेना के ऊपर जगातार गोलेबारी शुरू की धीर कम्पनी की जो तांपें शहर किखे पर हमला कर रही थीं उनके मेंह फेर दिए ! तद जाहर जोगों के नहाने और पीने के जिए पानी सिख सका। इमली के दरहतों के नीचे बारूद का एक कारखाना था। 🗙 🗴 थक गोला इस कारख़ाने पर पड़ा जिससे ३० धादमी और 🖛 स्त्रियों सर गर्डे ! उसी दिन सबसे श्रधिक शोर मचा। उस दिन का संग्राम भीषण था। बन्दुकों की श्रावाज दिखों के। दहलाती थी, ते। यें ज़ोरों के साथ चल रही थीं। जगह जराह तुरही और विगुल की आवाज़ सुनाई देवी थी। शासमान धुएँ और गर्द से भरा हुआ था। शहर फ़सील के ऊपर के कई तोषची और अनेक सिपाही मारे गए। उनकी जगह उसरे नियुक्त कर दिए गए। रानी जनमी-बाई उस दिन बड़े परिश्रम के साथ कार्य करती रही । वह हर एक चीज़ के ख़ुद देखती थी, आवश्यक आजाएँ जारी करती थी और दीवार में जहाँ कमज़ोरी देखती, तुरन्त मरम्मत कराती। रानी की इस उपस्थिति से सिपाहियों की हिम्मत बेहद बढ़ गई। वे बरावर लड़ते रहे।"\*

किन्तु कम्पनो की विशाल सेना और उसके सामान के मुकावले में भाँसी की सेना का अकेले बहुत अधिक देर तक ठहर सकना असम्भव था।

<sup>\*</sup> D. B. Parasnis Life of Lakshmi Bas (Marathi), pp 187-98

तात्या टोपे श्रपनी सेना सहित जमना के उत्तर में था। जमना पार कर अब वह चरकारी के राजा के यहाँ चरखारी का राजा पहुँचा। चरखारी के राजा ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लंते से इनकार कर दिया था। तात्या ने चरखारी पर हमला किया, राजा से २४ तोप छोनी श्रीर तीन लाख रुपये युद्ध के खर्च के लिए वसल किए। इसके बाद तात्या कालपी पहुँचा। कालपी में उसे रानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र मिला जिसमें रानी ने उससे काँसी की मदद के लिए पहुँचने की प्रार्थना की थी। तात्या भांसो की ओर बढ़ा, लिखा है कि तात्या के अधीन एक विशाल सेना थी। कम्पनी की सेना एक बार सङ्घट में पड़ गई, सामने की श्रोर रानी लक्ष्मीबाई और पीछे की श्रोर तात्या टोपे की संमा। किन्त कम्पनी की सेना ने इस समय खासी हिस्मत से काम लिया और तात्या की सेना ने मालूम होता है काफ़ी कायरता दिखाई। १ अप्रैल को अंगरेज़ी संना ने साहस के साथ पीछे मुड़ कर तात्या की सेना पर हमला किया। तात्या के करीब डेढ हजार श्रादमी मारे गए। उनकी तोपें अंगरेजों के हाथ आई।

भाँसी की स्थिति श्रव और भी श्रविक निराशाजनक होगई,

िक्र भी रानी लक्ष्मोबाई ने हिस्सत न हारी।

कान्तिकारियों की ३ अप्रैल की अंगरेज़ी सेना ने भाँसी पर

क्षिति

श्रन्तिम बार हमला किया। चारों श्रीर से

एक साथ श्राक्रमण होने लगा। रानी अपने बोड़े के ऊपर सवार
सिपाहियों और अफ़सरों के हौसले बढ़ाती हुई, उनमें ज़ेवर और





ख़िलश्रत बाँटती हुई, बिजली की तरह इधर से उधर तक फिर रही थी। शत्रु ने पहले नगर के उत्तर की श्रोर सदर दरवाज़े पर ज़ोर दिया। श्राठ स्थानों पर सीढ़ियाँ लग गईं। रानी की तोपों ने श्रपता काम जारी रक्खा। श्रंगरेज़ श्रफ़सर डिक श्रोर मिचेलजॉन ने सीढ़ियों पर चढ़ कर श्रपने साथियों को ललकारा, किन्तु तुरन्त हो गीलियों ने इन दोनों बहादुर श्रंगरेज़ों को वहीं पर ढेर कर दिया। बोनस श्रीर फ़ॉक्स ने उनका स्थान लिया, वे दोनों भी मार डाले गप। श्राठों सीढ़ियाँ टूट कर गिर पड़ीं। इतिहास लेखक लो लिखता है कि फाँसी की दीवारों से गोलों श्रीर गोलियों की बौद्यार उस दिन श्रत्यन्त ही भोषण थी, जिसके कारण श्रंगरेज़ी सेना को पीढ़े हट जाना पड़ा।

किन्तु जब कि उत्तर की श्रोर सदर दरवाज़े की यह स्थिति
थी, कहते हैं कि किसी भारतीय विश्वासधातक
विश्वासधातक की
करत्त
दरवाज़े से नगर में घुस श्राई। इसके बाद
कम्पनी की सेना एक स्थान के बाद दुसरा स्थान विजय करती
हुई महल की श्रोर वह चली।

रानी ने फ़िले की फ़सील पर से नगरनिवासियों के संहार और उनकी बरवादी को देखा। यह तुरन्त एक रानी बक्मीवाई इज़ार सिपाहियों सहित अंगरेज़ी सेना की और का प्रयत्न लपकी। दोनों और से बन्दूकों को फैंक कर तलवारों की लड़ाई होने लगी। दोनों और अनेक जानें गई। कम्पनो की सेना को कुछ दूर तक फिर पीछे हटना पड़ा। इतने में किसी ने आकर रानी को सूचना दी कि सदर दरवाज़े का रक्षक सरदार खुदाबख़्श और तोपख़ाने का अफ़सर सरदार गुलाम ग़ौस ख़ाँ, दोनों मारे गए, जिसका अर्थ यह था कि उत्तर की ओर का दरवाज़ा भी अब शत्रु के लिप खुल गया। रानी का दिल टूट गया एक बार उसने किसे के मैगज़ीन में अपने हाथ से आग लगा कर उसके साथ अपने प्राण दे देने का इरादा किया। किन्तु फिर अधिक सोच समभ कर उसने भाँसी से बाहर कहीं और पहुँच कर स्वाधीनता संप्राम में सहायता देने का निश्चय किया। भाँसी पर कम्पनी का कब्जा हो गया।

रानी लक्ष्मीवाई ने उसी दिन रात को सदा के लिए आँसी
छोड़ दी। हथियार वाँधे हुए, मरदाना वेष में
रानी लक्ष्मीवाई
कालपी की कोर
कसे हुए वह किले की दीवार पर से एक हाथी
की पीठ पर कूद पड़ी। वह अपने प्यारे सफ़ेद बोड़े पर सवार हुई
१० या १५ सवार उसने अपने साथ लिए और कालपी की ओर

केफ़्टनेगट बोकर ने कुछ चुने हुए सवार लेकर रानी का पीछा किया। रानी श्रीर उसके साथियों ने श्रपने घोड़ों सौ मील का को सरपट छोड़ दिया। बोकर श्रीर उसके धरवारोहण सवार बराबर पीछा करते रहे। सुबह होते होते

रानी एक इत्या भर के लिए भागड़ेर नामक ग्राम के पास ठहरी।

गाँव से दूध लेकर उसने दामोदर को पिलाया। किन्तु श्रंगरेज़ी सैन्यदल बरावर पीछा कर रहा था। रानी तुरन्त श्रपने साथियों

सिहत फिर घोड़ों पर चढ़ कर कालपी की स्रोर बढ़ी। लेफ़्टिनेएद बोकर का घोड़ा रानी के घोड़े के पास स्रा पहुँचा। रानी ने तुरन्त

श्रपनी तलवार खोंच ली। रानी लक्ष्मीयाई की तलवार के एक बार में घायल होकर बोकर श्रपने घोड़े से गिर पड़ा। रानी के साथ

के सवारों श्रौर वोकर के साथ के सवारों में तलवार के हाथ होने लगे । श्रन्त में घायल बोकर श्रौर उसके साथी हार कर पीछे रह गये । रानी श्रौर उसके साथियों ने फिर श्रपने घोडों को सरपट

छोड़ दिया। सुबह से दोपहर हो गया श्रौर दोपहर से तीसरा पहर, किन्तु रानी को ठहरने का श्रदकाश न मिल सका। चलते

चलते शाम हो गई, तारे निकल श्राप, किन्तु फिर भी रानी न रुकी। श्रन्त में श्राधी रात के क़रीब श्रपने बच्चे दामोदर को कमर से बाँधे हुए, काँसी से कालपी तक १०२ मील से ऊपर फ़ासला

तय करके रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी में प्रवेश किया।

रानी का प्यारा घोड़ा कालपी पहुँचते ही गिर कर मर गया। रानी ने शेष रात कालपी में विश्वाम लिया।

सुबह को रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब के भतीजे रावसाहब ऋौर सेनापति तात्या टोपे में परस्पर वातचीत हुई।

जिस प्रकार सरह्यू रोज़ मऊ से भाँसी की श्रोर रवाना हुन्ना

था उसी प्रकार जनरल ह्विटलॉक १७ फ़रवरी बॉड़ा का नवाब सन् १८५८ को जबलपुर से सागर इत्यादि फिर से विजय करने के लिये निकला था। ह्विटलॉक के साथ भी काफ़ी गोरी और देशी पलटनें थीं। औरछा का राजा ह्विटलॉक के साथ हो गया। सागर के बाद ह्विटलॉक बाँदा की ओर बढ़ा। बाँदा के नवाव ने अनेक अंगरेज़ों को अपने भहल में आश्रय दे रक्ला था, उसका व्यवहार उनके साथ श्रत्यन्त उदार था। किन्तु साथ ही वह अपने प्रान्त के क्रान्तिकारियों का एक मुख्य नेता था। शुक्र में ही उसने बाँदा से अंगरेज़ी राज के जिन्ह उखाड़ कर सम्राट बहादुरशाह का हरा भएडा नगर के ऊपर लगा दिया था।

हिटलाँक को आते देख कर नवाब मुकावले के लिए तैयार हो गया। कई लड़ाइयाँ हुई, अन्त में नवाब की हार रही। चिजयी हिटलाँक ने १६ अप्रैल की वाँदा में प्रवेश किया। नवाब अपनी कुछ सेना सहित नगर छोड़ कर कालपी की ओर निकल गया।

इसके बाद हिटलॉक ने करवी के राघ माधोराव पर चहाई
की। माधोराव दस वर्ष का बालक था। उसकी
करवी का राघ
नावालिगी के दिनों में रियासत का प्रवन्ध
कम्पनी के नियुक्त किए हुए एक कारवारी के दाथों में था। करवी
के राव ने कान्ति में किसी तरह का भाग न लिया था। हिटलॉक
के याव ने कान्ति में किसी तरह का भाग न लिया था। हिटलॉक
के आने का समाचार सुन कर वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा।
हिटलॉक और उसकी सेना ने नगर में प्रवेश किया। तुरन्त वालक
माधोराव को कैद कर लिया गया, महल को गिरा दिया गया,
राजधानी को लुट लिया गया और रियासत को कम्पनी के राज

में मिला लिया गया। इस घटना के विषय में इतिहास लेखक मॉलसन लिखता है—

"द्विटलॉक की सेना के उत्तर बहां किसी ने एक गोली भी न चलाई थी, फिर भी ह्विटलॉक ने हरादा कर लिया कि बालक राव के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाय जैसा किसी ऐसे मनुष्य के साथ किया जाता है जी अंगरेज़ी सेना के विरुद्ध लड़ा हो। इस बेईमानी और अन्याय का कारण यह था कि करवी के महत्त में माल भरा हुआ था जिससे सिपाहियों की अनेक कठिन संप्रामी और गरमी की कष्टकर यात्राओं के लिए इनाम दिए जा सकते थे। करवी के महल के तहख़ानों और ख़ज़ानों में सोना, चाँदी, जवाहरात और कीमती हीरे भरे हुए थे। × × दिह्दलॉक की इस धन का लोम था।"\*

इसके बाद ह्विटलॉक महोवा पहुँचा, वहाँ से उसने सेना भेज कर आस पास के कान्तिकारियों को दमन करना शुरू किया।

रानी लक्ष्मीबाई, रावसाहब, तात्या टोपे, बाँदा का नवाब, शाहगढ़ और बानापुर के राजा और अन्य अनेक.

श्रान्तकार्या म श्रान्तकारी नेता उस समय श्रपनी श्रपनी सेना सहित कालपो में मौजद थे। इस विशाल सैन्य-

<sup>\* &</sup>quot;Not a shot had been fired against him (Whitlock), but he resolved never the less to treat the young Rao as though he had actually opposed, the British forces. The reason for this perversion of honest dealing lay in the fact that in the palace of Kurwi was stored the where-withall to compensate soldiers for many a hard fight and many a broiling sun. In its vaults and strong rooms were specie, jewels, and diamonds of priceless value. . . . The wealth was coveted."—Kaye and Mallesson's Indian Mutany, vol. v, p. 140-41

दल के लिए शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकना ऋधिक कठिन न होता । किन्तु इन क्रान्तिकारियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा न था जो शेष सब को अपनी आजा के अधीन कर सके। रानी सब से योग्य थी, किन्तु बह स्त्री थी और उसकी आयु केवल २२ वर्ष की थी। तात्या टोपे बीर और दब सेनापति था, किन्तु वह एक साधारण घराने में उत्पन्न हुन्ना था। प्राचीन ख़ानदानी नरेशों का एक स्त्रों के या साधारण कुल में पैदा हुए मनुष्य के मातहत काम करना उस समय तक इतना सरत न था। ठीक यही दोव दिल्लो के पतन का भी मुख्य कारण रह चुका था। फिर भी राती लक्ष्मोबाई कुछ सेना लेकर कालपी से ४२ मील दूर कञ्चगाँव पहुँची। कञ्चगाँव में फिर सर ह्यू रोज़ की सेना से लक्ष्मीबाई की सेना का श्रामना सामना हुआ। नेताओं में मतभेव और अञ्चवस्था बती रही। किसी ने रानी को यथेच्छ सहायता न दी। नतीजा यह हुआ कि कञ्चगाँव में फिर कान्तिकारियों की हार रही। इतिहास लेखक मॉलेसन ने बडी प्रशंसा के साथ लिखा है कि पराजय के बाद क्रान्तिकारी सेना आश्चर्यजनक व्यवस्था के साथ कालपी की श्रोर लीट श्राई। अकिन्तु मालूम होता है यह व्यवस्था उनमें पराजय के बाद पैदा हुई।

सर ह्यू रोज़ ने अब कालगी पर इमला किया। लक्ष्मीबाई ने अपनी पराजित सेना को फिर से प्रोत्साहित कालगी का संत्राम किया। वह अपने सवारों सहित स्वयं सर ह्यू

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Mutiny, vol v, p. 124.

रोज़ के मुकाबले के लिए आगे बढ़ी। खूब घमासान संग्राम हुआ। एक बार अंगरेज़ी सेना के दाहिने भाग की पीछे हट जाना पड़ा। कम्पनी के तोपची अपनी तोपें छोड़ कर भाग गए। लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सब से आगे थी। इसके बाद स्वयं सर ह्यू रोज़ बाई ओर से मुड़ कर लक्ष्मीबाई के मुकाबले के लिए बढ़ा। अन्त में मैदान सर ह्यू रोज़ के हाथों रहा। २४ मई को कम्पनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया। कालपी के किलं में अंगरेज़ों को क़रीब ७०० मन बाह्द और असंख्य अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान हाथ आया। रानी लक्ष्मीबाई, रावसाहब और बाँदे के नवाब और थोड़ी सी सेना सहित, कालपी छोड़ कर निकल गई।

निस्तन्देह सर ह्यू रोज़, जो इस समय तक क़रीब एक हज़ार मील की कठिन यात्रा कर, पहाड़ों, जङ्गलों और निदयों को पार कर, बड़ी बड़ी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर खुका था और नरबदा से जमना तक का प्रदेश कम्पनी के लिए फिर से विजय कर खुका था, कम्पनी के अल्पन्त योग्य और वीर सेनापितयों में से था।

क्रान्तिकारियों के पास अब न सामान था, न कोई ढड़ की सेना और न कोई कि़ला। फिर भी लक्ष्मीबाई और सींधिया के नाम तात्या टोपे ने हिम्मत न हारी। तात्या गुप्त क्रान्तिकारियों रीति से कालपी से निकल कर ग्वालियर पहुँचा। ग्वालियर में उसने महाराजा सींधिया की सेना और प्रजा को अपनी ओर किया। इस नई सेना को साथ लेकर

वह फिर पीछे मुडा। गोपालपुर में तात्या, लक्ष्मीबाई, बाँदा के नवाव श्रोर रावसाहब की फिर भेंठ हुई। लक्ष्मीबाई ने श्रव रावसाहब को सबसे पहले ग्वालियर विजय करने की सलाह दी, ताकि क्रान्तिकारियों का फिर से एक नया केन्द्र वन सके। २ मई सन् १ = ५ को गव क्रान्तिकारी नेता ग्वालियर के सामने पहुँच गए। महाराजा सींधिया के पास नीचे लिखा पत्र भेजा गया—

''हम स्रोग श्रापके पास मित्र भाव से छा रहे हैं। श्राप हमारे (पेशवा के) श्रीर श्रपने पूर्व सम्बन्ध की समस्य कीजिए। हमें श्रापसे सहायता की श्राशा है, ताकि हम दक्खिन की श्रोर बढ़ सकें, इस्लादि।"

जयाजीराव सींधिया इन लोगों की स्रोर मित्रता दर्शाने के स्थान पर १ जून सन् १८५ को अपनी सेना व्यक्तियर पर स्थान पर १ जून सन् १८५ को अपनी सेना क्षित्वारियों का निकला। सींधिया के इरादे को देख कर रानी लक्ष्मीबाई तीन सी सवारों सहित सींधिया की

तोपां पर टूट पड़ी। किन्तु सींधिया की अधिकांश सेना पहले ही नात्या को वचन दे चुकी थी। ये लोग तुरन्त अपने अफ़लरों सहित कान्तिकारियों की ओर आ मिले। ग्वालियर की तोपें ठएडी हो गई। जयाजीराव और उसके मन्त्री दिनकरराव को मैदान छोड़ कर आगरे की और भाग जाना पड़ा। ग्वालियर की प्रजा ने हर्ष और उल्लास के साथ विजयी कान्तिकारियों का स्वागत किया।

ग्वालियर की सेना ने पेशवा नाना साहव के प्रतिनिधि राव साहब को पेशवा मान कर तोगों की सलामी दी। सींधिया के अर्थसचिव अमरचन्द भाटिया ने सीविया का सारा ख़ज़ाना कान्तिकारी नेताओं के हवाले कर दिया।

तमाम सामन्तों, सरदारों श्रोर श्रमीरों ने श्रपना श्रपना स्थान ग्रहण

३ जून सन् १८५८ को फूलबाग में एक बहुत बड़ा दरवार हुन्ना।

किया। श्ररव, रुहेला, राजपूत और मराठा पलटनें श्रपनी वर्दियाँ पहरे दरबार में जमा होगई। पेशवा का शिरपना और कलगी तुर्रा रावसाहब के सिर पर रक्खा गया। समस्त दरबार ने रावसाहब को पेशवा स्वीकार किया। पेशवा के मन्त्री नियुक्त कर दिये गए।

तात्या टोपे प्रधान सेनापित नियुक्त हुआ। बीस लाख रुपये सेना में तक्सीम कर दिए गए श्रीर श्रन्त में तोपों की सलामी हुई। इस प्रकार तात्या श्रीर लक्ष्मीवाई ने दिल्ली, कानपुर श्रीर

लखनऊ के स्थान पर सन् ५.9-५ के क्रान्ति-तात्या ग्रीर लक्ष्मी कारियों को एक नया श्रीर ज़बरदस्त केन्द्र बाई की योग्यता प्रदान कर दिया। तात्या श्रीर लक्ष्मीबाई की इस

काररवाई को बयान करते हुए इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है—
"इस प्रकार जो बात असम्भव मालूम होती थी वह होगई। × × ×

सर ह्यू रोज़ समक्त गया कि — अब देर करने से कितनी ज़बरदस्त हानि असन्दिग्ध है। यदि ग्वालियर तुरन्त विध्वकारियों के हाथों से न छीन लिया गया तो कोई यह पहले से नहीं कह सकता कि नतीजा कितना अधिक बुरा

हो सकता है। यदि विद्वाहियों को श्रवकाश मिल गया तो तात्या टोपे, जिसका राजनैतिक श्रीर सैनिक बल ग्वालियर पर कब्ज़ा हो जाने के कारण बेहद बढ़ गया है श्रीर जिसके पास इस समय ग्वालियर के समस्त जन, वहाँ का धन और सामान मौजूद हैं, काखपी की पराजित सेना के अवशोषों पर एक नई

सेना खड़ी कर लेगा और समस्त भारत के अन्दर एक मराठा विध्नव पैदा कर देगा ! तात्याटोपे इस काम में बड़ा चतुर था । ऐसी हालत में सम्भव है कि वह पेशवा का भागडा फहरा कर दक्खिन महाराष्ट्र के ज़िलों को भड़का है । उन ज़िलों में अंगरेज़ी सेना बाक्री नहीं है । यदि मध्य भारत में विध्नवकारियों को ख़ासी सफलता मिल गई तो सम्भव है कि दक्खिन के लोग फिर से पेशवा की उस सत्ता के लिए खड़े हो जायाँ, जिसके लिए उनके पूर्वं ज युद्ध

लक्ष्मीवाई ने अध इस बात पर ज़ोर दिया कि और सब काम छोड़ कर सेना को तुरन्त समद्ध कर मैदान में बक्मीवाई की लाया जाय। रावसाहव और अन्य नेताओं ने

नेक सलाह रानी की इस सलाह की अवहेलना की। अमृत्य

कर चुके थे श्रीर श्रपना रक्त बहा चुके थे।"%

समय दावतों श्रौर उत्सवों में नष्ट किया गया। इतने में सर ह्यू रोज़ श्रपनी सेना सहित वेग के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ा। सर ह्यू रोज़ ने महाराजा सींधिया को अपने साथ रक्खा श्रौर पत्तान

किया कि कम्पनी की सेना केवल सींधिया को ग्वालियर की गद्दी पर फिर से स्थापित करने के लिए आई है।

तात्यादोपे मुकावले के लिए श्रागे बढ़ा। ग्वालियर की सेना इससे पहले उत्तर भारत में एक बार कम्पनी

लक्सीबाई की स्यूह रचना इससे पहले उत्तर भारत में एक बार कम्पनी की सेना से हार खा चुकी थी। थोड़ी देर के संग्राम के बाद ही ग्वालियर की सेना में उथल

<sup>\*</sup> Ibid, vol. v, p. 149-50.

पुथल मच गई। रावसाहव ववरा गया। लक्ष्मीवाई ने फिर एक बार बिखरी हुई सेना में नई जान फूंकी। उसने फिर से सेना की व्यूह रचना की और नगर के पूर्वीय फाटक की रज्ञा का भार स्वयं ग्रपने ऊपर लिया।

लक्ष्मीवाई के साथ उसकी दो सहेलियाँ मन्द्रा और काशी घोड़ों पर सवार वीरता के साथ शस्त्र चला रही ग्वालियर का धीं। प्रसिद्ध सेनापित जनरल स्मिथ श्रव संग्राम लक्ष्मीवाई के मुकावले के लिए बढ़ा। कई वार

स्मिथ की सेना ने पूर्वीय फाटक पर हमला किया, किन्तु हर बार उसे द्वार कर पीछे हट जाना पड़ा। कई बार रानी लक्ष्मीवाई ने फाटक से निकल कर बाहर की सेना पर हमला किया श्रीर श्रनेक शत्रुश्रों को मैदान में समाप्त कर फिर श्रपने फाटक को श्रा सँभाला।

लिखा है लक्ष्मीबाई उस दिन सुबह से शाम तक घोड़े पर सवार बिजली की तरह इधर से उधर जाती हुई दिखाई देती रही। श्रन्त में जनरल स्मिथ को उस श्रोर का प्रयत्न छोड़ कर पोछे हट जाना पड़ा। १७ जून सन् १⊏५⊏ का मैदान रानी लक्ष्मीबाई के हाथौं रहा।

१ द्व जून को जनरल स्मिथ और श्रधिक सेना लेकर फिर उसी
फाटक पर पहुँचा। उस दिन श्रंगरेज़ी सेना ने
लक्ष्मीबाई की कई श्रोर से ब्वालियर के किले पर हमला किया।
बीरता जनरल स्मिथ के साथ सेनापित सर ह्यू रोज़

भी रानी लक्ष्मीवाई के मुकाबले के लए पूर्वीय फाटक के सामने दिखाई दिया। बहुत सवेरे, जब कि लक्ष्मीबाई श्रपनी दोनों

१०२

सहेतियां सहित शरवत पी रही थी, ख़बर मिली कि कम्पनी की सेना वढ़ी चली आ रही है। तुरन्त शरबत का कटोरा फेंक कर रानी अपनी सहेतियां सहित आगे वढ़ी। लक्ष्मीबाई उस दिन्मरदाना वेष में थी। एक आंगरेज दर्शक लिखता है—

''तुरन्त सुन्दर रानी मैदान में पहुँच गई ! सर छा रांज़ की सेना के सुक्रावलें में उसने दृद्धा के साथ अपनी सेना को खड़ा किया ! बार बार उसने प्रचयड वेग के साथ सर छा रांज़ की सेना पर हमला किया ! रानी का दृक्ष कई स्थानों पर शत्रु के गोलों से विंध गया ! उसके सैनिकों की संख्या निरन्तर कम होती चली गई ! फिर भी रानी सदा सबके आगे दिखाई देती थी ! वह बार बार अपनी बिखरी हुई सेना को जमा करती रही और पद पद पर अलौकिक वीरता का पिरचय देती रही ! किन्तु इस सब से भी काम न चला ! स्वयं सर छा रोंज़ ने अपने साँडनी सवारों सहित आगे बढ़ कर रानी लच्मीबाई की अन्तिम ब्यूह रचना को तोड डाला ! इस पर भी वीर और निर्मीक रानी अपने स्थान पर इटी रही !''

जब कि रानी लक्ष्मीवाई इस 'श्रलौकिक वीरता' के साथ सर ह्यू रोज़ का मुक़ाबला कर रही थी, शेष श्रंगरेज़ी सेना श्रन्य क्रान्ति-कारी दलों को चीरती हुई पीछे की श्रोर से रानी पर श्रा टूटी। लक्ष्मीवाई श्रव दोनों श्रोर से घिर गई।

ग्वालियर की तोपें ठएढी हो गईं। मुख्य सेना तितर वितर हो गई। विजयी श्रंगरेज़ सेना चारों श्रोर से रानी जक्मीबाई का के श्रधिकाधिक निकट बढ़ी श्रा रही थी। रानी श्रद्धन शौर्य के पास केवल उसकी दोनों सहेलियाँ श्रोर १५ Dillow.



या २० सवार बाक़ी रह गए। रानी ने अपने घोड़े को सरपट छोड़ा स्रौर रात्रु को चीरते हुए दूसरी स्रोर की क्रान्तिकारी सेना से जाकर

मिलना चाहा। श्रंगरेज़ सवारों ने उसका पीछा किया। रानो श्रपनी तलवार से मार्ग काटती हुई आगे वढ़ी। श्रचानक एक गोली उसकी सहेली मन्दरा के श्राकर लगी। मन्दरा घोड़े से गिर कर समाप्त हो गई। रानी ने तुरन्त मुड़ कर श्रपनी तलवार से उस गोरे सवार पर वार किया, जिसकी गोली ने मन्दरा को समाप्त किया था। सवार कट कर गिर पड़ा, रानी फिर श्रागे बढ़ी। सामने एक छोटा सा नाला था। एक छुलाँग के बाद श्रंगरेज़ सवारों का रानी लक्ष्मीवाई को छू सकना श्रसम्भव हो जाता, किन्तु दुर्भाग्यवरा रानी का घोड़ा नया था। पिछले संग्रामों के श्रन्दर उसके कई प्यारे घोड़े उसके नीचे समाप्त हो खुकं थे। घोड़ा वजाय छुलाँग मारने के नाले के इस पार चकर खाने लगा। श्रंगरेज़ सवार श्रव श्रोर श्रविक निकट श्रा पहुँचे। रानी चारों श्रोर से

उन सब का अपनी तत्तवार से मुकावला किया।
लक्ष्मीबाई का
विवान
वार किया। सिर का दहिना भाग श्रलग हो गया
दाहिनी आँख भी निकल कर बाहर आगई, फिर भी लक्ष्मीबाई
घोड़े पर डटी हुई अपनी तत्तवार चलाती रही। इतने में एक घार
रानी की छाती पर हुआ। सर और छाती दोनों से खून का फ़टवारा

रानी उस समय बिलकुल श्रकेली रह गई। उसने श्रकेले ही

धिर गई ।

छूटने लगा। बेहोश होते होते रानी ने श्रपनी तलवार से उस गोरे सवार को, जिसने सामने से रानी पर वार किया था, काट कर गिरा दिया! किन्तु इसके बाद लक्ष्मीबाई की मुजा में श्रीर श्रधिक शक्ति न रह गई।

लक्ष्मीवाई का एक बफ़ादार नौकर रामचन्द्रराव देशमुख उस समय पास था। घटनास्थल के निकट गङ्गादास वाबा की कुटिया थी। रामचन्द्रराव रानी को उठा कर उस कुटिया में ले गया। गङ्गादास बाबा ने रानी को पीने के लिए ठएडा पानी दिया और उसे अपनी कुटिया में लिटा दिया।

चन्द मिनट के अन्दर ही रानी तक्ष्मीबाई का शरीर ठएडा पड़

लच्मीबाई का अन्तिम संस्कार गया। रामचन्द्रराव ने रानी की श्रन्तिम इच्छा के श्रनुसार शत्रु से छिपा कर घास की एक छोटी सी चिता बनाई श्रौर उस पर रानी लक्ष्मी

बाई के मृत शरीर को लिटा दिया। थोड़ी देर के अन्दर आग की लपटों में लक्ष्मीबाई के शरीर की केवल अस्थियाँ शेष रह गई।

निस्सन्देह महारानी लक्ष्मीबाई का समस्त व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र श्रौर निष्कलङ्क था उसकी मृत्यु

लक्सीबाई का चरित्रं

भी उतनी ही वीरोचित थी। संसार के इतिहास में कदाचित् विरले ही उदाहरण इस तरह की

स्त्रियों के मिलेंगे जिन्होंने इतनी छोटी श्रायु में इस प्रकार शुद्ध जीवन व्यतीत करने के बाद लक्ष्मीबाई की सी श्रलौकिक वीरता श्रीर श्रसाधारण युद्ध कौशल के साथ किसी भी देश की स्वाधीनता

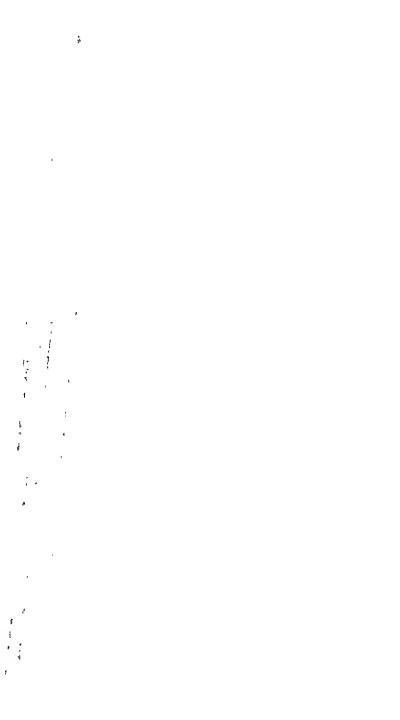

के लिए युद्ध किया हो अथवा इस प्रकार अपने आदर्श के लिए लड़ते लड़ते युद्धक्षेत्र में प्राण दिए हों।

इतिहास लेखक विन्सेग्ट स्मिध ने, जो भारतीय श्रादशों या भारतवासियों के मानव अधिकारों का श्रधिक पद्मपाती नहीं है, महारानी लक्ष्मीबाई को "स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में सब से श्रधिक योग्य नेता" स्वीकार किया है।

सन् ५० के विसव का मुख्य तेत्र उत्तरी भारत था। यदि विन्धाचल से दिक्खन का भाग क्रान्ति का दिक्खन में क्रान्ति उसी प्रकार साथ दे जाता जिस प्रकार उत्तर की चिनगारियाँ का, तो मद्रास और वस्वई की सेनाओं का उत्तर

की श्रोर जाकर बिहार, वनारस, इलाहाबाद, श्रवथ श्रीर रहेलखएड को फिर से विजय कर सकना श्रसम्भव होता और कान्ति का श्रन्तिम परिणाम विलक्षल दूसरा ही होता। दिक्खन में कान्ति के प्रचारक पहुंच चुके थे, श्रनेक स्थानों में कुछ हुआ भी, किन्तु यह सब इतना कुसमय श्रीर इतने श्रव्यवस्थित हकू से हुआ कि श्रंगरेज़ों के लिए उसे दमन करना श्रत्यन्त सरल हो गया श्रीर कान्तिकारियों को उससे विशेष लाभ न पहुँच सका।

लन्दन के अन्दर रङ्गो बापूजी और अज़ीमुझा ख़ाँ की भेंट का ज़िक एक पिछले अभ्याय में किया जा चुका है। कोल्हापुर में कान्ति सतारा में बैठ कर रङ्गो बापूजी नाना साहब के

<sup>\* &</sup>quot;... the ablest of the rebel leaders "-The Oxford Student's History of India, by Vincent. A Smith, p. 328

साथ पत्र व्यवहार करता रहा और दिक्खन के अनेक सरदारों और नरेशों को कान्ति की और करने के प्रयत्न करता रहा। १३ जुलाई सन् १ ८५० को कोल्हापुर की देशी पलटन बिगड़ी। सिपाहियों ने अपने कुछ अंगरेज़ अफ़सरों को मार डाला और ख़ज़ाने पर क़ब्ज़ा कर लिया। किन्तु चन्द महीने के अन्दर ही अंगरेज़ों ने वहाँ के कान्ति-कारियों का दमन कर दिया। १५ दिसम्बर को महाराजा के छोटे भाई चिमना साहब की मदद से कोल्हापुर के नगर में फिर विम्नव अक होगया। नगर के फाटक बन्द कर दिय गए, फ़सील पर तोपें चढ़ा दी गई, और स्वाधीनता का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अंगरेज़ी सेना पहुँची, ख़ासा घमासान संग्राम हुआ। किन्तु विजय अंगरेज़ों की ही रही। विजय के बाद अनेक लोग तोपों के मुंह से उडा दिए गए।

श्रमस्त सन् ५७ में बेलगाँव की देशी पलटन में कान्ति के लक्षण दिखाई दिए। नेताश्रों को तोप के मुंह से श्रम्य स्थान उड़ा दिया गया। वेलगाँव श्रीर धारवाड़ की शान्त कर दिया गया।

रङ्गो वापूजी का एक वेटा फाँसी पर लटका दिया गया। सतारा राजकुल के दो व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया गया। रङ्गो वापूजी सतारा से हट गया। उसके पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनामों का पलान किया गया। किन्तु उसका पता न चला।

वम्बई की कुछ देशी पलटनों ने निश्चय कर रक्खा था कि पहले वम्बई शहर में क्रान्ति प्रारम्भ की जाय, फिर पूना जाकर पूना पर क़ब्ज़ा कर लिया जाय श्रीर नाना साहव को पेशवा पलान कर दिया जाय। \* बम्बई के सिपाही श्रभी सलाहें ही कर रहे थे कि श्रंगरेजों को पता चल गया। कुछ की फाँसी दे दी गई, कुछ की देश निकाला श्रीर मामला ठएडा होगया ।

नागपुर के निकट के कुछ देशी सिपाहियों ने १३ जून सन् ५७ अपने लिए नियत कर रक्खी थी। कई वड़े बड़े नागरिक भी इस सलाइ में शामिल थे। किन्तु मद्रास की देशी पलटनों ने समय से पहले पहुँच कर नागपुर को ठीक कर लिया।

जवलपुर प्रान्त का गोंड राजा शङ्करसिंह श्रीर उसका पुत्र क्रान्ति कं सच्चे भक्त थे। उन्होंने जवलपुर की

जबलपुर पुर नम्बर देशी पलटन को ऋपनी श्रोर कर लिया।

श्रंगरेजों की पता चल गया। १० सितस्वर सन् ५७ को राजा शङ्करसिंह श्रौर उसके वेटे को तोप के मुंह से उड़ा दिया गया।

इस पर ५२ नम्बर पलटन विगड़ी। एक श्रंगरेजु मार डाला गया। **५२ नम्बर पलटन के कुछ सिपाहियों ने श्रन्य स्थानों पर जाकर** क्रान्ति में भाग लिया।

दिल्ली के शहजादे फीरोज़शाह ने रियासत धार में, महीदपुर में, गोरिया में श्रौर श्रन्य स्थानों में क्रान्ति की योजनाएँ की।

किन्तु श्रधिक सफलता न हो सकी।

द्क्षित में हैद्राबाद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। एक श्रंगरेज इतिहास लंखक लिखता है-- ''तीन हैदराबाद

<sup>\*</sup> Forrest's Real Danger in India

महीने तक हिन्दोस्तान की किस्मत निजाम अफ़ज़लुहौला और

उसके वज़ीर सर सालारजङ्ग के हाथों में थी।" निस्सन्देह यदि हैदरावाद का निज़ाम क्रान्तिकारियों का साथ दे जाता तो समस्त दिखानी भारत में भयङ्गर आग लग जाती। जून और जुलाई सन् ५७ में हैदराबाद के नगर निवासियों के श्रन्दर क्रान्ति की श्रोर वेहद जोश दिखाई दिया। वड़े बड़े मौलवियों ने श्रंगरेज़ों के विरुद्ध फ़तवे निकाले, क्रान्ति के पद्म में हज़ारों पत्रिकाएँ वॉटी गईं, मसजिदों में वड़ी बड़ी सभायें हुईं, कुछ मुसलमान सिपाही भी विगड़े, किन्तु निज़ाम और उसके वज़ीर ने श्रंगरेज़ों का सचा साथ दिया, क्रान्तिकारी नेताओं को पकड़ कर उनके हवाले कर दिया, स्वयं कम्पनी की सेना की मदद से विद्रोही सिपाहियों को कटवा डाला और हैदराबाद को बचाप रक्खा।

हैदराबाद ही के निकट एक छोटी नी रियासत ज़ोरापुर की धी। ज़ोरापुर का राजा छोटी उम्र का श्रौर ज़ोरापुर का वीव कान्ति के पत्त में था। श्रंगरेज़ों से लड़ने के लिए बालक राजा उसने अरब श्रौर रुहेले पठानों की एक सेना जमा कर ली। फ़रवरो सन् पू= में वह हैदराबाद श्राया। सर सालारजङ्ग ने उसे गिरफ़ार करा कर श्रंगरेज़ों के हवाले कर देया। गिरफ़्तारी के बाद इस बालक राजा का व्यवहार श्रत्यन्त प्रशंसनीय श्रौर वीरोचित था। एक श्रंगरेज़ अफ़सर मीडोज़ टैलर के साथ वह बड़ा मेल जोल रखता था, श्रौर उसे "श्रप्पा" कहा करता था। जेलज़ाने में मीडोज़ टैलर उससे मिलने गया। राजा

पूर्ववत् बड़े ब्रादर से मिला। मीडोज़ टैलर ने उससे ब्रान्य कान्ति-कारी नेताओं के नाम पूछे। इस पर टैलर लिखता है,—"राजा ने बड़े गर्व के साथ ब्रकड़ कर उत्तर दिया—

"नहीं अप्पा, में यह कभी नहीं बताऊँगा ! आप मुक्ते सलाह देते हैं कि में रेज़िसेयट से जाकर मिलूं, किन्तु में यह नहीं करूँगा । शायद उसे पह आशा होगी कि मैं अपने प्रायों को भिन्ना मौगूँगा, किन्तु अप्पा ! मैं दूसरे की भिन्ना पर कायर की तरह जीना नहीं चाहता और न मैं कभी अपने देशवासियों के नाम प्रकट करूँगा !"

मीडोज़ देलर एक दिन फिर राजा के पास गया। उसने वालक राजा से कहा कि यदि तुम दूसरों के नाम बता दोगे तो तुम्हें जमा कर दिया जायगा। राजा ने उत्तर दिया—

"××× क्या ? जब कि मैं मौत के मुँह में जाने को तैयार हूँ, क्या मैं विश्वासधात करके अपने द्शवासियों के नाम प्रगट करूँगा ? नहीं, नहीं ! तीप, फाँसी, कालापानी—इनमें से कोई भी इतना भयक्कर नहीं है जितना विश्वासधात !"

दैलर ने राजा को सूचना दी कि तुम्हें प्राग्तद्गड दिया जायगा। राजा ने उत्तर दिया—

"किन्तु अप्या, मुक्ते एक प्रार्थना करनी है; मुक्ते फाँसी न देना, मैं चोर नहीं हूँ । मुक्ते तोप के मुँह से उड़ाना । फिर देखना कि मैं !कितनी शान्ति के साथ तोप के मुंह पर खड़ा रह सकता हूँ !"

देखर के कहने सुनने से राजा की प्रायदगड़ के स्थान पर कालेपानी की सज़ा दी गई। जब उसे कालेपानी ले जा रहे थे, राजा ने श्रपने किसी श्रंगरेज पहरेदार से खेल खेल में पिस्तौल ले ली और श्रवसर पाकर श्रपने ऊपर गोली दाग दी। इससे पहले उसने एक दिन कहा था—

"में कालेपानी से मीत को पसन्द करता हूँ ! क्रेंद श्रीर कालापानी ? मेरी प्रजा में से तुच्छ से तुच्छ पहाड़ी भी जेल में रहना पसन्द न करेगा— फिर में तो उनका राजा हूँ !"

इस वीर बालक राजा का वृत्तान्त श्रीर उसके शब्द हमने मीडोज़ टेलर की श्रंगरेज़ी पुस्तक "स्टोरी श्रॉफ़ माई लाइफ़" से विप हैं।

जोरापुर के राजा का एक साथी नारगुएड का राजा भास्कर
राव वाबा साहब था। वाबा साहब की रानो
मास्करराव बाबा
बड़ी वीर और अंगरेज़ों की जानी हुश्मन थी।
साहब
लिखा है कि बहुत दिनों तक सोचने विचारने
के बाद रानी हो के कहने पर २५ मई सन् १८५८ को बाबासाहब
ने अंगरेज़ों के विरुद्ध युद्ध का पलान कर दिया। मॉनमन के अधीन
कम्पनी की एक संना नारगुएड की ओर बढ़ी। बाबासाहब
ने अपने कुछ सिपाहियों सहित मॉनसन को रात के समय
नारगुएड के निकट जङ्गल में जा घेरा। संग्राम हुआ। मॉनसन
मार डाला गया। उसका सर काट कर शेष घड़ जला दिया गया।
कम्पनी की सेना हार कर भाग गई। अगले दिन मॉनसन का कटा
हुआ सिर नारगुएड को फ़सील पर लटका दिया गया। इसके
वाद वाबासाहव का एक सौतेला भाई अंगरेज़ों से मिल गया।

श्रंगरेज़ी सेना ने नारगुएड पर फिर हमला किया। बाबासाहब की सेना हार गई। बाबासाहब स्वयं बच कर निकल गया। कुछ दिनों बाद बाबासाहब गिरफ़ार कर लिया गया श्रीर १२ जून सन् १८५६ को उसे फाँसी पर लक्ष्का दिया गया। उसकी रानी श्रीर माता दोनों ने मालप्रभा नदी में कूद कर श्रात्महत्या कर ली।

कोमलद्भुग के भीमराव ने और ख़ानदेश के भीलों और उनकी स्त्रियों ने तीर कमान लेकर ऋँगरेज़ों से युद्ध किया। किन्तु ये सव प्रयत्न श्रधिकतर समय निकल जोने के बाद हुए और श्रासानी से इमन कर दिए गए।

रंगून और वरमा में भी थोड़ा सा विप्तवहुआ, किन्तु कुसमय। श्रव हम फिर क्रान्ति के सब से महान दोत्र श्रवध की श्रोर आते हैं। मौलयी अहमदशाह की हत्या से पहल श्रवध में नए सिरे लॉर्ड कैनिङ्ग ने श्रवध में यह एलान करवा दिया से क्रान्तिकी कि जो लोग इधियार रख देंगे उन्हें समा कर ग्राना दिया जायगा और उनकी जागीरें आदिक वापस दे दी जायँगी। किन्तु इसका विशेष असर दिखलाई न दिया। इसके बाद ५ जून सन् ५= को ऋहमदशाह की हत्या हुई। श्रवध निवासियों का क्रोध फिर एक बार ज़ीरों से भड़क उठा। निजामश्रकी ख़ाँ ने पीलीमीत पर हमला कर दिया। ख़ानबहादुर क़ाँचार इज़ार सेना जमा कर फिर मैदान में उतर आया। फ़र्र ख़ाबाद में पाँच हज़ार तिपाही नए सिरे से जमा होगए। नाना साहब, वाला साहब, विलायतशाह ग्रीर ग्रली खाँ मेवाती के ग्रधीन हज़ारों सिपाही श्रा श्राकर जमा होने लगे। धाधरा नदी के किनारे चौक घाट में बेगम हज़रतमहल श्रीर सरदार मामूं ज़ाँ की सेना धी। शाहज़ादा फीरोज़शाह भी इस समय श्रवध में था। इनके श्रितिरिक्त हइया का राजा नरपतिसंह, राजा रामबल्श, बहुनाथ सिंह, चन्दासिंह, गुलाबिसह, भूपालिसह, हनुमन्तिसंह इत्यादि श्रोनेक बड़े बड़े ज़मींदार श्रपने श्रपने सैन्यदल लेकर श्रवध की फिर से श्रंगरेज़ों के हाथों से छीनने के प्रयत्नों में लग गए। बूढ़े राजा बेनीमाधव ने फिर से लखनऊ पर चढ़ाई करने की तैयारी श्रक की।

श्रंगरेज़ यह सुन कर चिकत रह गए कि १३ महीने तक लगातार युद्ध जारी रहने श्रीर ६ महीने से ऊपर लखनऊ में रक्त की निदयाँ वहने के बाद फिर कोई वीर लखनऊ पर हमला करने का साहस कर रहा है! कान्तिकारियों की सेना इस बार लखनऊ के निकट नवावगञ्ज में जमा हुई। १३ जून सन् १=५= को सेनापित होप श्रांपट के श्रधीन कम्पनी की सेना ने, जिसमें कई हिन्दोस्तानी पलटनें शामिल थीं, श्रचानक इन लोगों पर हमला किया। उस दिन के संश्राम का बुत्तान्त हम सेनापित होप श्रांपट ही के शब्दों में देना चाहते हैं। वह लिखता है—

''हम लांगों पर उनके हमले असफल रहे, किन्तु वे हमले अत्यन्त ज़ोरदार थे, श्रौर हमें उनका मुक्राबला करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। अनेक सुन्दर और साहसी क्रमींदारों ने दो तोपें खुले मैदान में लाकर पीछे की ओर से हम पर हमला किया। मैंने हिन्दोस्तान में बहुत से संग्राम

देखे हैं और बहुत से बहादुरों को इस दृदता के साथ लड़ते देखा है कि या तो विजय प्राप्त करेंगे भ्रीर या भर मिटेंगे; किन्तु मैंने इन ज़मींदारों के व्यवहार से बढ़ कर शानदार कभी कोई दृश्य नहीं देखा ! पहले उन्होंने हमारी एक सवार पलटन पर हमला किया, हमारे सवार उनके मुकाबले पर न टहर सके श्रीर इतने विचलित हो गए कि हमारी दो तोपें, जो उस पलटन के साथ थीं. बढ़े ख़तरे में पड़ गई । मैंने एक दूसरी सात नम्बर पलटन को श्रागे बढ़ने का हुकुम दिया। उनके साथ चार और तोपें थीं। ये तोपें शत्रु से पाँच सौ गक्न के फ़ासले पर लगा दी गईं। उन पर गीले बरसाने शुरू किए गए। वे इस बुरी तरह कट कट कर गिरने लगे जिस प्रकार हसिये से घास । उनका नेता एक जम्बा चौदा प्रादमी था। उसके गले में एक घेगा था। वह ज़रा नहीं घबराया । उसने अपनी तोपों के शास दो हरे करडे गड़वा कर उनके नीचे भ्रपने भादमियों को जमा किया । किन्तु हमारे गोले इस बुरी तरह बरस रहे थे कि जो स्तोग तीयों के पास तक पहुँचते थे, वहीं मर कर गिर पड्ते थे। इसके बाद दो और नई पखटनें हमारी सहायता के लिए पहुँच गई । तब हम बाक़ी बचे राजुर्कों को पीछे हटा सके। इस पर भी वे घपनी तल्लवारें और भाले हमारी श्रोर झुमाते जाते थे, श्रीर निर्मीकता के साथ हमें लड़ने के लिए श्राह्वान करते जाते थे । केवब उन दोनों तोषों के श्रास पास हमें १२४ लाशे मिली । तीन घरटे के घमासान संग्राम के बाद विजय हमारी ग्रोर रही ।"#

इस प्रकार के भयङ्कर संग्राम इस समय श्रवध में चारों श्रोर जारी थे।

श्रक्तृवर सन् १८५≍ में कमाग्रडर-इन-चोफ़ सर कॉलिन कैम्प-

<sup>\*</sup> Hope Grants Incidents of the Sepoy War, p. 292.

बेल ने नए सिरे से अनेक गोरी और काली पलटनों को जमा करके चारों और से अवध के क्रान्तिकारियों को उत्तर की ओर खदेडना शुक्क किया। नए सिरे से अवधनिवासियों ने अपनी एक एक चला भूमि के लिए विकट संग्राम किया।

राजा बेनीमाधव के स्थान शङ्करपुर पर तीन सेनाओं ने तीन

श्रीर से चढ़ाई की। श्रंगरेज़ों का वल उस समय वेहद वढ़ा हुआ था श्रीर बेनीमाधव के पास सेना श्रीर सामान दोनों की कभी थी। फिर भी बेनीमाधव ने विदेशियों की श्रधीनता स्वीकार न की। कमाएडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैंम्पबेल ने बेनीमाधव के पास सन्देशा भेजा कि श्रब श्रापका विजय की श्राशा करना व्यर्थ है, यदि श्राप वृथा रक्तपात नहीं चाहते तो श्रंगरेज़ सरकार की श्रधीनता स्वीकार कीजिये, श्रापको ज्ञमा कर दिया जायगा श्रीर श्रापको समस्त ज़र्मोदारी श्रापको वापस कर दी जायगी। बेनीमाधव ने उत्तर दिया—

''इसके बाद किनो की रचा कर सकना मेरे लिए श्रसम्भव है, इसलिए मैं किनो को छोड़ रहा हूँ। किन्तु मैं श्रपना शरीर श्रापके कदापि सुपुदें न करूँगा। वर्गों कि मेरा शरीर मेरा श्रपना नहीं, बलिक मेरे बादशाह का है।"

निस्सन्देह 'बादशाह' शब्द सं बूढ़े बेनीमाधव का तात्पर्य -श्रवध-नरेश नवाब बिरजीस कदर श्रौर दिल्ली सम्राट बहादुरशाह संथा।

कान्ति को प्रारम्भ हुए पूरा डेढ़ वर्ष बीत चुका था। इस

समय वह घटना हुई जो भारतीय ब्रिटिश राज्य के इतिहास में एक विशेष सीमा-चिन्ह मानी जाती है। क्रान्ति

कम्पनी के शासन के प्रारम्भ में पेशीनगोई हो चुकी थी कि श्रंगरेज़ का श्रन्त कम्पनी का राज भारत से उठ जायगा।

निस्सन्देह कम्पनी का राज पहली नवम्बर सन् १=५= से हिन्दोस्तान से हटा लिया गया। इङ्गलिस्तान के शासकों ने उस समय कम्पनी को एक सी वर्ष की सत्ता का अन्त कर देना अपनी कुशल के लिए आवश्यक समभा। किन्तु पहली नवम्बर से ईस्ट इंग्डिया कम्पनी

के स्थान पर इङ्गलिस्तान की मलका विक्टोरिया का राज इस देश पर कायम कर दिया गया।

लॉर्ड कैनिङ्ग इलाहाबाद में था। पहली नवम्बर को 'भारतीय नरेशों श्रौर भारतीय प्रजा के नाम' मलका बका विक्टोरिया किस्सेनिया का एक प्रजान से एक शिव

मलका विक्टोरिया विक्टोरिया का एक एलान भारत में प्रकाशित का एलान किया गया। उसी दिन लॉर्ड कैनिङ्ग ने स्वयं

इताहाबाद में दारागञ्ज के निकट किले के नीचे यह एलान सहस्रों मनुष्यों को पढ़ कर सुनाया। इस एलान में विक्टोरिया की श्रोर से भारतवासियों को सूचना दी गई कि—

कम्पनी का राज श्रव से समाप्त हुआ श्रौर उसके स्थान पर भारत के शासन की बाग हमने (श्रर्थात् मलका विक्टोरिया ने ) श्रपने हाथों में ले ली है; सिवाय उन लोगों के जो हमारी श्रंगरेज़ी प्रजा की हत्या में भाग लेने के श्रपराधी हैं, शेष जो लोग भी हथियार

प्रजा की हत्या में भाग लेने के श्रापराधी हैं, शेष जो लोग भी हथियार रख दगे उन सब को समा कर दिया जायगा; हिन्दोस्तानियों

बेगम हज़रतमहल

की गोद लेने की प्रथा श्राइन्दा से जायज़ समसी जायगी श्रीर दत्तक पुत्रों को पिता की जायदाद श्रौर गही का मालिक माना जायगा; किसी के धार्मिक विश्वासों या धार्मिक रस्मोरिवाज में किसी प्रकार का हस्तदोप न किया जायगा; देशी नरेशों के साथ कम्पनो ने इस समय तक जितनी सन्धियाँ की हैं उनकी सब शर्तों का ब्राइन्हा ईमानदारी के साथ पालन किया जायगा; इसके बाद किसी भारतीय नरेश की रियासत या उसका कोई अधिकार न छीना जायगा; समस्त भारतवासियों के साथ ठीक उसी प्रकार का व्यवहार किया जायगा जिस प्रकार का श्रंगरेज़ों के साथ; इत्यादि, इत्यादि ।

की मलका की श्रोर से इस पलान के प्रकाशित का एलान होते ही बेगम हज़रतमहत्त की स्रोर से एक एलान इसके जवाब में स्रवध की समस्त प्रजा के नाम प्रकाशित हुआ। यह पतान हिन्दोस्तानी भाषा में था। हम इसके कुछ वाक्य उसके सरकारी श्रंगरेज़ी श्रनुवाद से हिन्दी में श्रनुवाद करके नीचे उद्भुत करते हैं। बेगम इज़रतमहत्त ने इस पतान में लिखा---

किन्त कम से कम अवध निवासियों पर विकटोरिया के इस

प्लान का भी श्रधिक प्रभाव न पड़ा। इङ्गलिस्तान

"×××पहली नवम्बर सन् १८१८ का एलान, जो हमारे सामने श्राया है, विलकुत स्पष्ट है। × × × इसिलिए इम × × × बहुत सीच समक कर मौजूदा एसान प्रकाशित करते हैं, ताकि पूर्वोक्त एसान के

क्षास स्नास श्रसक्ती उद्देश प्रकट हो जायँ श्रौर हमारी रिश्राया होशियार हो जाय।

"उस एजान में लिखा है कि डिन्दोस्तान का मुक्क जो अभी तक

कम्पनी के सुपुर्द था, अब मलका ने अपने शासन में ले लिया है, श्रीर शाइन्दा से मलका के क्षानूनों को माना जायगा। हमारी धर्मनिष्ठ प्रजा को इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कम्पनी के क्रानून, कम्पनी के श्रंगरेज़ सुलाज़िम, कम्पनी का गवरनर जनरल श्रीर कम्पनी की श्रदालतें इत्यादि, सब ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। तो फिर वह नई बात कौन सी हुई जिससे जनता को लाभ हो या जिस पर वे विश्वास कर सकें ?

"उस एकान में लिखा है कि कम्पनी ने जो जो बाद धौर श्रहर्पमान किए हैं, मलका उन्हें मुझूर करेगी। लंगों को चाहिए कि इस चाल की ग़ौर से देख लें। कम्पनी ने सारे हिन्दोस्तान पर क़ब्ज़ा कर लिया है, धौर अगर यह बात क़ायम रही तो फिर इसमें नई बात क्या हुई ? कम्पनी ने मरतपुर के राजा को पहले अपना बेटा बतलाया और फिर उसका इलाक़ा ले लिया। लाहौर के राजा को वे लन्दन ले गए और फिर कभी उसे भारत लौटने न दिया। नवाब शम्मुद्दीन ख़ाँ को एक ब्रोर उन्होंने फॉसी पर लटका दिया। नवाब शम्मुद्दीन ख़ाँ को एक ब्रोर उन्होंने फॉसी पर लटका दिया, और दूसरी छोर उसे सलाम किया। पेशवा को उन्होंने पूना और सतारा से निकाल दिया और श्राजीवन बिट्टर में केंद्र कर दिया। बनारस के राजा को उन्होंने आगरे में केंद्र कर दिया। बिहार, उदीसा और बङ्गाल के नरेशों का उन्होंने नाम निशान तक नही ख़ोडा। स्वयं हमारे क़दीम इलाक़े उन्होंने हमसे यह बहाना करके ले लिए कि फ्रीज को तनख़ाहें देनी हैं, और हमारे साथ जो सन्ध की उसकी

सातवीं धारा में उन्होंने यह क्रसम खाई कि हम आए से और अधिक कुछ न लेंगे। इसलिए यदि जो जो इन्तज़ाम कम्पनी ने कर रक्खे हैं वे सब मक्षर किए जायँगे तो इससे पहले की हाजत में और अब इस नई हाजत में क्या भ्रन्तर हुआ ? ये सब तो पुरानी बातें हैं। किन्तु हाज में भी क़समों श्रीर श्रहदनामों को तोड कर, श्रीर बावजूद इस बात के कि श्रंगरेज़ों ने हमसे करोड़ों रुपए कर्ज़ ले रक्खे थे—उन्होंने विना किसी सबद के केवल यह बहाना लेकर कि श्रापका व्यवहार श्रव्छा नहीं श्रीर श्रापकी प्रजा असन्तुष्ट है, हमारा मुल्क और करोड़ों रुपए का माल हमसे छीन खिया। यदि हमारी प्रजा हमारे पूर्वाधिकारी नवाब वाजिद्यली शाह से असन्तुष्ट थी, तो वह इससे सन्तुष्ट कैसे हो गई! ग्रीर कभी किसी भी नरेश के लिए प्रजा ने अपने जान और साल को इस तरह क़्रवान करके श्रपनी राजमिक्त का पश्चिय नहीं दिया जिस तरह कि हमारी प्रजा ने इसारे साथ किया है। फिर क्या कमी है कि वे इसारा मुल्क इमें वापस नहीं देते ? इसके श्रातिश्कि उस एलान में निखा है कि मलका को श्रापना इलाका बढ़ाने की इच्छा नहीं है; फिर भी वह इन देशी रियासतीं को अपने राज में मिला लेने से बाज़ नहीं रह सकती । 🗙 🗙 🛪

× × ×

"उस एकान में किखा है कि ईसाई मज़हब 'सचा' है, किन्तु श्रीर किसी मज़हब वार्कों के साथ ज़्यादती न की जायगी, श्रीर सब के साथ एक समान क़ानूनी व्यवहार किया जायगा। न्यायशासन से किसी मज़हब के सच्चे या मूठे होने से क्या सम्बन्ध है ? × × असुश्वर खाना श्रीर शराब पीना, चरबी के कारतुस दाँत से काटना श्रीर श्राटे श्रीर मिठाइयों में सुश्चर की चरबी मिलाना, सदकें बनाने के बहाने नन्दिरों श्रीर मसमिदों की

शिराना, गिरजा बनवाना, गिलयों श्रीर कूर्चों में ईसाई मत का प्रचार करने के लिए पादरियों को भेजना x x x इन सब बातों के होने हुए खोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उनके मज़हब में दख़ल न दिया

"उस पुतान में लिखा है कि××× जिन लोगों ने हलायुँ की हैं या

हस्याओं में मदद दी है उन पर कोई दया न की जायगी, शेप सबको चमा कर दिया जायगा। एक मूर्खं मनुष्य भी देख सकता है कि इस एलान के

जायगा ?×××

अनुसार दोषी या निर्देषि कोई मनुष्य भी नहीं बच सकता । x x x एक बात उसमें साफ कही गई है, वह यह कि किसी भी दोषी मनुष्य को न छोडा जायगा, इसकिये जिस गाँव या इलाके में इमारी मेना ठहरी है उसके बाशिन्दे नहीं बच सकते । उस एलान को पढ़ कर, जिसमें कि साज दुरमनी भरी हुई है, हमें खपनी प्यारी प्रजा की स्थिति पर बड़ा हु:ख है। अब हम एक स्पष्ट भ्रौर विश्वस्त श्राज्ञा जारी करते हैं कि हमारी प्रजा में से जिन जिन लोगों ने मूर्खता करके गाँव के मुखियों की है सियत से श्रपने तई श्रंगरेज़ों के सामने पेश किया है, वे १ जनवरी सन् १८५६ से पहले हमारे कैम्प में श्राकर हाज़िर हों। निस्सन्देह उनका कुसूर माफ़ कर दिया जायगा। ×× श्राज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि श्रंगरेज़ों ने किसी का क्रसर माफ्र किया हो।

\* History of the Indian Mutiny, by Charles Ball, vol. m.

×

"हमारी प्रजा में से कोई श्रंगरेज़ों के युवान के घोखे में न श्राए !" \*

×

की स्थिति

इस प्लान के प्रकाशित होने के ६ महीने बाद तक श्रवध के श्रन्दर स्वाधीनता का युद्ध बरावर जारी रहा।

अवध में चार्ल्स बॉल लिखता है:— क्रान्तिकारियों

''मलका विक्टोरिया के एलान के बाद भी भवध के भ्रम्दर भारवर्य जनक युद्ध जारी रहा।

विष्णवकारियों के इन सब गिरोहों के साथ उनके देश वासियों को सहातुभूति थी और इस सहातुभूति से उन्हें इतना अधिक बल और इतनी श्रिधक उत्तेजना प्राप्त हुई कि जिसका श्रतुमान भी नहीं किया जा सकता। ये विष्लवकारी बिना कमसरियट के जहाँ चाहे जा सकते थे.

क्योंकि लोग सब जगह उन्हें भोजन पहुँचा देते थे। वे बिना पहरे के अवना असबाव जहाँ चाहे छोड़ सकते थे, क्योंकि लोग उनके असवाब पर हमला

न करते थे। उन्हें सदा अपनी और अंगरेज़ों की स्थिति का ठीक ठीक पता रहता था, क्योंकि लोग उन्हें घरटे घरटे भर के अन्दर आकर सूचना देते

रहते थे। हम उनसे अपनी कोई योजना छिए। कर न रख सकते थे, क्योंकि हमारी प्रत्येक खाने की मेज़ के गिर्द और श्रंगरेज़ी सेना के क़रीब हर ख़ेमे में उनसे गुप्त सहानुभूति रखने वाले लोग खड़े रहते थे। हमारे लिए उन पर

अनस गुत सहातुन्त रखन पाया जान जड़ रहत पा हमार ग्या उन रर अचानक हमता कर सकना एक अलौकिक सी बात थी, क्योंकि हमारे चलने की अफ्रवाह, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की, हमारे सवारों से अधिक तेज़ी के साथ उन तक पहुँच जाती थी।"\*

यही कारण था कि विक्टोरिया के पतान के छै महीने बाद तक

<sup>\*</sup> Ibid, vol n, p 572

## लक्ष्मीवाई श्रीर तात्या टोपे

भी अवध का प्रान्त अंगरेज़ों के काबू में न आ सका। समय समय पर शङ्करपुर, ढुंढियाखेड़ा, रायवरेली, सीतापुर

पर शङ्करपुर, ढुढियाखेड़ा, रायवरेली, सोतापुर अवधनिवासियों के श्रन्तिम प्रयत्न प्रयत्न अन्त में श्राप्रैल सन् १८५६ तक श्रवध के समस्त कान्तिकारी नैपाल की सरहद के उस पार

निकाल दिए गए।

कहा जाता है कि क़रीब साठ हज़ार पुरुष, स्त्रो श्रीर बर्ची ने

नाना साहव,वालासाहब, बेगम हज़रतमहल श्रौर निवासित नवाव विरजीस क़द्र के साथ नैपाल में प्रवेश

किया। नाना साहब श्रीर महाराजा जङ्गबहाहुर में कुछ दिनों तक पत्र व्यवहार होता रहा। नाना साहब ने पहले

नैपाल दरवार से श्रंगरेज़ों के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की, उसके बाद केवल भारतीय निर्वासितों के लिए नैपाल में रहने की इजाज़त चाही। महाराजा जङ्गबहादुर ने इनमें से कोई बात स्वीकार

न की; बल्कि श्रंगरेज़ी सेना को नैपाल में प्रवेश करने श्रीर इन भारतीय निर्वासितों का संहार करने की इजाज़त दे दी। इन में से श्रनेक हथियार फेंक कर भारत वापिस श्रा गए, श्रनेक जंगलों श्रीर पहाड़ों में खप गए। नाना साहव का जनरल होप शॉएट

के साथ कुछ पत्र व्यवहार हुआ, जिनमें से श्रन्तिम पत्र मेंश्रंगरेज़ों के श्रन्यायों को दर्शाते हुए नाना साहव ने लिखा:—

"आपको हिन्दोस्तान पर क्रवज़ा करने का श्रीर सुक्ते दग्रहनीय क़रार देने का क्या श्रिथिकार है ? हिन्दोस्तान पर राज करने का श्रापको किसने श्रिथिकार दिया ? क्या ! आप फ़िरक्की जोग बादशाह हैं, श्रीर हम इस अपने मुल्क के श्रन्दर चोर हैं ?"

इसके बाद कुछ पता नहीं कि नाना साहव का क्या हुआ। वेगम हज्रतमहल और उसके पुत्र विरजीस क़दर को कुछ समय बाद नैपाल दरवार ने अपने यहाँ आश्रय दिया।

श्रवध की इस कान्ति के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है:—

श्रवध का एतन "जिस विद्वव को उन सिपाहियों ने श्रारम्भ किया था, जिनमें से कि अधिकांश श्रवधनिवासी थे, उस विप्लव में समस्त श्रवध निवासियों ने शामिल होकर स्वाधीनता के खिए युद्ध किया 🗙 🗙 हिन्दोस्तान के किसी दूसरे भाग ने इतनी दढ़ता के साथ डट कर और इतनी श्रधिक देर तक हमारा मुक़ाबला नहीं किया जितना कि श्रवध ने । इस समस्त युद्ध में उस अन्याय की याद करके जो अन्याय कि सन् १८४६ में उनके साथ किया गया था, श्रवधनिवासियों के हृद्य प्रधिकाधिक मज़बूत श्रीर उनका सङ्कल्प श्रधिकाधिक दढ़ होता रहता था। x x x श्रम्त में जद कमागडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पबेल ( लॉर्ड क्लाइड ) ने समस्त भ्रवध में से बचे हुए विद्रोहियों को बीन बीन कर नैपाल के जक्कों में भाश्रय लेने के लिए विवश कर दिया तो इन लोगों ने प्रायः हार मानने की अपेक्षा मूर्खों मर जाना अधिक पसन्द किया । किसानों ने, ताल्लुकेदारों ने, ज़मींदारों ने, ध्यापारियों ने बहुत दिनों के लगातार युद्ध के बाद केवल उस समय हार स्वीकार की जब कि उन्होंने देख लिया कि श्रव सब कुछ हो चुका।" &

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Mutiny, vol. v, p 207

इसके पश्चात् केवल तात्या टोपे के श्रान्तिम प्रलनों को बयान करना वाक़ी रह जाता है।

तास्या टोपे के श्रन्तिम प्रयक्त

तात्या टोपे के मुख्य साधियों नाना साहव, बाला साहब और लक्ष्मीवाई में से अब कोई

वाक़ी न रहा था। श्रंगरेज़ों की सत्ता भारत में फिर से जम चुकी थी। स्वयं तात्या के पास श्रव न कोई ढक्क की सेना थी श्रीर न सामान। फिर भी तात्या टोपे ने श्राशा न छोड़ी। २० जून सन् १=५= को ग्वालियर से निकल कर तात्या ने रावसाहब, बाँदा के नवाब श्रीर मुट्ठी भर बचे खुचे सैनिकों सहित नर्मदा की श्रोर बढ़ना चाहा। तात्या का उद्देश नर्मदा पार कर पंशवा के नाम पर दिक्खन के नरेशों श्रीर प्रजा को क्रान्ति के लिए फिर से तैयार करना था। २२ जून को श्रंगरेज़ी सेना ने उसे जौरा श्रलीपुर में जा घेरा। तात्या फिर बच कर निकल गया। तात्या का लक्ष्य इस समय किसी प्रकार नर्मदा पार करना था, श्रीर श्रंगरेज़ उसे नर्मदा पार करने से रोकना चाहते थे।

तात्या ने सब से पहले भरतपुर की श्रोर निगाह की। तुरन्त एक प्रवल श्रंगरेज़ी सेना तात्या को फँसाने के लिए भरतपुर पहुंच गई। तात्या मुड़ कर जयपुर की श्रोर बढ़ा। जयपुर की प्रजा श्रीर सेना दोनों तात्या से सहानुभूति रखती थीं। तात्या ने उन्हें तैयार रहने की सूचना दी। श्रंगरेज़ों को पता चल गया। तुरन्त एक श्रंगरेज़ी सेना नसीरावाद से जयपुर के लिए भेज दी गई। तात्या श्रव दिक्खन की श्रोर मुड़ा। करनल होम्स के श्रधीन एक सेना ने उसका पीछा किया। तात्या श्रांगरेजी सेना से श्रांख बचाकर टीक

पहुँच गया। टॉक के नवाब ने नगर के दरवाज़े बन्द कर लिए, श्रीर अपनी कुछ सेना चार तोपों सिहत तात्या के मुक़ाबले के लिए मेजी। यह सेना सामने श्राते हो तात्या से जा मिली। उन्होंने श्रपनी तोपें तात्या के हवाले कर दीं। तात्या टोपे नई सेना श्रीर सामान सिहत श्रव इन्द्रगढ़ की श्रोर बढ़ा। वर्षा ज़ोरों से हो रही थी। पीछें से होम्स श्रपनी सेना सिहत तात्या की श्रोर बढ़ा चला श्रा रहा था। राजपूताने की श्रोर से सेनापित रॉबर्ट्स के श्रधीन एक सेना तात्या पर हमला करने के लिए श्रा रही थी। चम्बल नदी तात्या के सामने थी श्रीर खूब चढ़ी हुई थी।

तात्या तीनों से बच कर पूर्वोत्तर में बूंदी की श्रोर बढ़ा।
नीमच नसीराबाद के प्रान्त में बह भीलवाड़ा नामक ग्राम में जाकर
ठहरा। जनरल रॉबर्ट्स ने ख़बर पाते ही ७ श्रगस्त सन् १=५=
को तात्या पर इमला किया। दिन भर संग्राम होता रहा। रात को
तात्या श्रपनी सेना श्रोर तोपों सहित उदयपुर रियासत में कोटरा
ग्राम की श्रोर निकल गया।

कोटरा में १४ अगस्त को फिर अंगरेज़ी सेना ने उसे आ घेरा।
संप्राम हुआ, किन्तु इस बार तात्या को अपनी
तोपें भैदान में छोड़ कर पीछे हटना पड़ा।
अंगरेज़ी सेना बराबर तात्या का पीछा करती रही। तात्या फिर
चम्बल की ओर बढ़ा। इस समय एक अंगरेज़ी सेना पीछे से तात्या
की आर बढ़ी चली आ रही थी, दूसरी दाहिनी ओर से वढ़ी चली

श्रा रही थी श्रीर तीसरी उसके ठीक सामने चम्बल के किनारे

मौजूद थी। फिर भी किसी को घोखा देते हुए श्रीर किसी से बचते हुए तात्या चम्बल तक पहुँच गया और श्राश्चर्यजनक फुर्ती के साथ संस्कृति सेटा से इस से सर एक्ट्रने एक सम्बन्ध स्टी की

के साथ ग्रंगरेज़ी सेना से कुछ ही दूर फ़ासले पर चम्बल नदी को पार कर गया। चम्बल नदी अब तात्या और अंगरेज़ी सेना के बीच में पड़ गई। किन्तु तात्या के पास न रसद थी और न तोपें।

तात्या सीधे भालरापट्टन की श्रोर बढ़ा। वहाँ का राजा श्रपनी सेना श्रौर तोपों सहित नात्या पर हमला करने के लिए निकला।

किन्तु मैदान में पहुँचते ही भालरापट्टन की सेना तात्या की श्रोर जा मिली। श्रव तात्या को सेना, सामान, रसद इत्यादि सब कुछ मिल गया। भालरापट्टन की श्रोर बढ़ते हुए तात्या के पास एक भी

तोप न थी। श्रव उसके पास ३२ तोपें हो गई। विजयी तात्या ने भातरापट्टन के राजा से युद्ध के ख़र्च के लिए १५ लाख रुपए वस्तुल

किए। पाँच दिन तक तात्या वहीं ठहरा रहा। उसने अपनी सेना को तनख़ाहें दीं। रावसाहब और वाँदे का नवाब बराबर तात्या के साथ थे। तीनों ने मिल कर फिर नर्मदा पार करने का विचार किया। अंगरेजों ने इन लोगों को रोकने के लिए सेनाओं का एक

किया। श्रंगरेज़ों ने इन लोगों को रोकने के लिए सेनाश्रों का एक जाल विछा दिया। किन्तु तात्या के पास श्रव मुकावले के लिए काफ़ी सामान था। वह श्रव इन्दौर की श्रोर वढ़ा।

इस समय है बड़े बड़े श्रंगरेज संनापित रॉबर्ट्स, होम्स, पार्क, मिचंल, होप श्रीर लौखार्ट है श्रोर से तात्या को घेरने का प्रयत्न कर रहे थे। कई बार तात्या श्रीर उसकी सेना श्रंगरेज़ी सेना को सामने विखाई तक वे जाती थी। किन्तु फिर भी तात्या वच कर निकल जाता था।

रायगढ़ के निकट मिचेल की सेना तात्या पर आ टूटी। थोड़े
से संआम के बाद तात्या टोपे फिर अपनी तीस
तात्या की समस्या
तोपें मैदान में छोड़ कर बच कर निकल गया।
मार्ग में एक स्थान पर उसे चार और तोपें मिलीं। इसके बाद
उत्तर की ओर बढ़ कर तात्या ने सींधिया के नगर ईशगढ़ पर
हमला किया और वहाँ से आठ और तोपें माप्त कीं। तात्या जिस
तरह हो, नर्मदा पार करने की धुन में था और अंगरेज़ी सेना उसे
चारों और से घेर कर रोकना चाहती थी। तात्या की इस समय
की समस्त यात्राओं, चालों, विजयों और पराजयों को बयान कर
सकना असम्भव है। एक शंगरेज़ लेखक लिखता है—

"इसके बाद ताला के बचने और भाग जाने का वह आश्चर्य जनक सिलियला शुरू हुआ जो दस महीने तक जारी रहा और जिससे मालूम होता था कि हमारी विजय निष्फल हो गई। इस सिलियले के कारण ताल्या का नाम यूरीप भर में हमारे अधिकांश आंगरेज़ सेनापितयों के नामों की अपेज़ा भी कहीं अधिक मशहूर हो गया। ताला के सामने समस्या सरल न थी। × × उसे अपनी अन्यवस्थित सेना की लगातार इतनी तेज़ रफ़तार पर ले जाना पहला था कि जिससे न केवल उसका पीछा करने वाली सेनाएँ ही, बिल्क वे सेनाएँ भी जो कभी दाहिनी ओर से और कभी बाई और से अचानक उस पर टूट पहली थीं, हाथ मलती रह जाती थीं। एक और वह इस प्रकार उन्मत्त्वत् अपनी सेना को भगाए लिए जाता था, दूसरी और वह

दरजनों शहरों पर क्रब्ज़ा कर खेता था, अपने साथ नया सामान जमा कर लेता था, इधर उधर से नई तोएँ साथ ले लंता या श्रीर इन सबके श्रतिरिक्त ध्यानी सेना के खिए इस प्रकार के नए स्वयं सेवक रङ्गरूट भरती करता जाता था जिन्हें कि साठ मील रोजाना के हिसाब से लगातार भागना पड़ता था । तात्या ने श्रपने श्ररूप साधनों से जो कुछ कर दिखाया, उससे साबित है कि उसकी योग्यता साधारण न थी। x x x वह उस श्रेणी का मनुष्य था जिसं श्रेगी का कि हैद्रश्रजी था। कहा जाता है कि तात्या नागपुर से होकर मद्रास एहंचना चाइता था। यदि वह वासव में मद्रास तक पहुंच जाता तो वह हमारे लिए उतना ही भयङ्कर साबित होता जितना कि हैदरअली किसी समय हो चुका था। नमंदा उसके जिए इतनी ही बड़ी रुकावट सावित हुई जिसनी कि इङ्गिजिश चैनल नैपोखियन के लिए। तात्या सब कुछ कर सका, किन्तु नर्मदा को पार न कर पाया । 🗙 🗙 खंगरेज़ी सेनाएँ शुरू में इतने हो धीरे धीरे आगे बड़ीं जितने धीरे चलने कि उन्हें आदत थी। किन्तु फिर मज़बूर उन्होंने तेज़ चलना सीख लिया । जनरत पाक श्रीर ऋरनत नेपियर की अन्त की कोई कोई यातनाएँ इतनी ही तेज़ थीं जितनी तात्या की श्रोसत श्राधी यात्राएँ । फिर भी तात्या बच कर निकलता रहा । गरमियाँ निकल गई, सारी बरसात निकल गई, सारी सरदी निकल गई, और फिर तमाम गरमी निकल गई, तो भी तात्या निकला चला जा रहा था। उसके साथ कभी दां हज़ार थके हुए श्रनुयात्री होते थे श्रीर कभी पन्द्रह हज़ार ।"अ

इसके बाद तात्या ने श्रपनी सेना के दो टुकड़े किए। एक श्रपने

The Friend of India, 1858

अधीन, दूसरा रावसाहब के अधीन। दोनों दल दो ओर से आगे बढ़े। कई जगह अंगरेजी सेना से लडाइयाँ त्तात्वा का नर्मदा लडते हप दोंनों दल लिलतपुर में जाकर फिर पार करना मिल गए। यहाँ पर दक्खिन में मिखेल की सेना. पुरव में करनल लिडेल की सेना, उत्तर में करनल मीड की सेना. पविछम में करनत पार्क की सेना और चम्बल की ओर से जनरत रॉवर्ट्स के अधीन एक सेना,—पाँच श्रोर से पाँच श्रंगरेज़ी सेनाश्रों ने तात्या को घेर लिया। तात्या ने अब अंगरेज़ी सेना को घोखा देने के लिए दक्खिन की यात्रा छोड़ कर तेज़ी से उत्तर की खोर बढना ग्रक किया। श्रंगरेज़ समभे कि तात्या ने दक्खिन जाने का विचार छोड दिया। किन्तु तात्या फिर श्रखानक मुड़ पड़ा, तेज़ी से उसने बेतवा नदी पार की, कजूरी में श्रंगरेज़ सेना के साथ एक संग्राम किया, वहाँ से रायगढ़ पहुँचा श्रीर फिर सीधा तीर की तरह दिक्खन की श्रीर लपका । श्रंगरेज उसकी इन चालों से घवरा गए । जनग्ल पार्क पक और से लपका, मिचेल पीछे से लपका, बैचर सामने से तात्या की ओर बढ़ा , किन्तु तात्या अपनी सेना सहित नर्मदा पहुँच ही गया और होशङ्गाबाद के निकट संसार के बड़े से बड़े युद्ध विशारदी को चिकत कर श्रपनी सेना सहित नर्मदा को पार कर गया।

इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है—

"जिस द६ता और धैर्य के साथ तात्या ने अपनी इस योजना की पुरा किया उसकी प्रशंसा न करना असम्भव है।"

त्तन्दन 'टाइम्स' के सम्वाददाता ने तिखा-

"हमारा श्रत्यन्त श्रद्धत सिश्न तात्या टोपे इतना कष्ट देने वाला श्रीर खालाक शश्नु है कि उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। पिछले जून के महीने से उसने मध्य भारत में तहलका मधा रक्खा है, उसने हमारे स्थानों को रींद डाला है, ख़ज़ानों को खूट लिया है और हमारे मैगज़ीनों हो ख़ाली कर दिया है। उसने सेनाएँ जमा कर ली हैं और खो दी हैं, खड़ाइयाँ लड़ी हैं श्रीर हार खाई हैं, देशी नरेशों से तोपें झीन ली हैं, उन तोपों को खो दिया है, फिर और तोपें ग्राप्त की हैं, उन्हें भी खो दिया है। इसके बाद उसकी यात्राएँ बिजली की तरह प्रतीत होती हैं। श्रठवाड़ों वह तीस तीस और चालीस मील रोज़ाना चला है। कभी नमेंदा के इस पार और कभी उस पार। हमारे सैन्यदलों के वह कभी बीच से निक्ल गया है, कभी पीछ़ से और कभी सामने से। × × कभी पहाड़ों पर से, कभी नदियों पर से, कभी वादियों में से और कभी शाटियों में से, कभी दलहलों में से, कभी शारी से और कभी पीछ़ से, कभी एक शोर से और कभी धूम कर, × × फिर भी वह हाथ न श्राया।"\*

अन्त में अक्तूबर सन् १८५८ में तात्या अपनी सेना सहित रावसाहब और बाँदा के नवाब को साथ लिए हुए नागपुर के निकट पहुँच गया।

लॉर्ड कैनिङ्ग और उसके साथी काफ़ी घवरा गए । मॉलंसन लिसता है--

लॉर्ड कैनिङ्ग की परेशानी

"जिस मनुष्य को सहाराष्ट्र श्रम्तिम पेशवा का स्यार्थ उत्तराधिकारी स्वीकार करता था उसका महीजा

<sup>\*</sup> The Tomes, 17th January, 1859

सोना सहित महाराष्ट्र की सृमि पर जा पहुँचा ( × × मिज़ाम हमारा वफ़ादार था। किन्तु वह समय बड़ा विचित्र था। × × इससे पहले भी इस प्रकार की मिसालों हो चुकी थीं, जब कि यदि किसी नरेश ने राष्ट्र के भावों के विरुद्ध कार्य किया तो प्रजा ने अपने उस नरेश के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। सींधिया के विरुद्ध भी इस प्रकार का विद्रोह हो चुका था। हमें यह भय होना आवश्यक था कि कहीं ऐसा न हो कि तात्या की सेना समस्त महाराष्ट्र को हमारे विरुद्ध शस्त्र उठा जेने के जिए उत्तेजित कर दे, और फिर जब सारी महाराष्ट्र कीम विदेशियों के विरुद्ध हथियार उठा जे तो इसे देख कर दिक्खन ( अर्थात निज़ाम के इलाक्रे ) के जोग भी रोकें न रक सकें।"\*

निस्सन्देह यदि यही घटना एक साल पहले हुई होती तो सम्भव था कि शेष भारतीय इतिहास की गति दूसरी श्रोर को पलट जाती। किन्तु पिछले एक वर्ष के अन्दर भारतवासियों का उत्साह काफ़ी टूट चुका था। उत्सरीय भारत में जिस तात्या को लोग स्वयं श्रा श्राकर खुशी से रसद पहुँचाते थे उस तात्या के पास नागपुर के महाराष्ट्र लोग श्रव श्राने तक से डर गए।

तात्या की सेना कुछ दिन वहाँ ठहरी रहो। श्रंगरेज़ी सेना ने फिर उसे चारों श्रोर से घेरना शुक्क किया। तात्या के दिक्खन श्रोर उत्तर दोनों में विशाल श्रंगरेज़ी सेनाएँ थीं। उत्तर की सेना नर्भदा

<sup>\*</sup> Malleson's Indian Mutiny, vol. v, pp 239-40.

पार कर वढ़ो चली आ रही थी। नागपुर से तात्या को कोई सहायता न मिल सकी। लाचार होकर तात्या ने श्रव बड़ौदा की ओर बढ़ने का विचार किया।

नर्मदा के हर घाट पर दोनों श्लोर श्लंगरेजी सेना पड़ी हुई थी।
तात्या बढ़ा, मेजर सग्डरलैगड की सेना के
तात्या का
साथ उसका एक संग्राम हुआ। तात्या ने
श्राली किक कृष

छोड़ कर नर्मदा में कूद पड़ो। तात्या द्यौर उसकी सेना एक पत भर के अन्दर नर्मदा के पार दिखाई दी। मॉलेसन जिखता है—

संसार की किसी भी सेना ने कभी कहीं पर इतनी तेज़ी के साथ कूच नहीं किया जितनी तेज़ी के साथ कि तास्या की भारतीय सेना इस समय कूच कर रही थी।

तात्या राजपुरा पहुँचा, वहाँ के सरदार से उसने बोड़े श्रीर कुछ धन वस्रल किया। श्रगले दिन वह छोटा

नवाब बाँदा का श्रात्म समर्पण

उद्यपुर पहुँचा। बड़ौदा यहाँ से केवल ५० मील था। इतने में पार्क के ऋधीन श्रंगरेजी

मील था। इतने में पार्क के अधीन अंगरेज़ी सेना छोटा उदयपुर श्रा पहुँची। तात्या को वड़ौदा का विचार छोड़ देना पड़ा। श्रव वह फिर उत्तर की श्रोर मुड़ा। ठीक इस समय वाँदा के नवाब ने निराश होकर मलका विक्टोरिया के पलान के श्रवसार हथियार रख दिए। तात्या श्रौर रावसाहब श्रकेले रह गए। मॉलेसन लिखता है—

"िकन्तु ये दोनों नेता इस कठिन ऋापित के समय भी इतने ही

शान्त, बीर श्रीर चतुर बने रहे जितने कि वे पहले किसी भी समय में रह

तात्या अब उदयपुर (मेवाड़) की ओर वढ़ा। तुरन्त कई
अंगरेंजी सेनाएँ उस पर टूट पड़ीं। वह मुड़ कर
मेजर रॉक की
जंगल में धुस गया। तात्या के लिए अब बच
पराजय
सकना असम्भव दिखाई देने लगा। एक दिन

तात्या और रावसाहव करीब चार वजे शाम को प्रतापगढ़ को और बढ़ें । मेजर रॉक ने श्राकर सामने से उनका मार्ग रोक लिया। तात्या मेजर रॉक की सेना को परास्त करता हुआ आगे निकल गया। २५ दिसम्बर सन् १=५= को तात्या बाँसवाड़ा के जंगल से निकला। ठीक इसी समय दिल्ली के राजकुल का प्रसिद्ध शहज़ादा फ़ीरोज़शाह, जो श्रवध के संग्रामों में भाग ले चुका था, श्रपनी सेना सहित तात्या की सहायता के लिए आ रहा था। जिस प्रकार शहज़ादें फ़ीरोज़शाह ने सेना सहित गङ्गा और यमुना को पार कर तात्या से जाकर भेंट को, उसकी कहानी भी श्रत्यन्त मनोरञ्जक है। १३ जनवरी सन् १=५६ को इन्द्रगढ़ में फ़ीरोज़शाह, तात्या और रावसाहब में भेंट हुई। सींधिया का एक सरदार मानसिंह भी उस समय इन लोगों में आकर मिल गया।

किन्तु इस समय तात्या फिर बुरी तरह चारों श्रोर से घर रहा था। नेपियर उसके उत्तर में था, शॉवर्स तात्या देवास में उत्तर पच्छिम में, सोमरसंट पूरव में, स्मिथ

<sup>\*</sup> Ibid, vol v, p. 247

दिक्कन-पूरव में, मिचेल श्रीर वैनसन दिक्खन में, श्रीर वॉनर दिक्खन-पच्छिम श्रीर पच्छिम में। ये सब तात्या को घेर लेने के लिए बढ़े चले श्रा रहे थे। तात्या बढ़ते बढ़ते देवास पहुँचा।

१६ जनवरी को सबेरे देवास में तात्या, रावसाहब श्रीर फ़ीरोज़ शाह तीनों ख़ेमें में दैठे वातजीत कर रहे थे। श्रचानक किसी श्रंगरेज़ श्रफ़सर का हाथ तात्या की कमर पर पड़ा। श्रंगरेज़ सिपाही ख़ेमें में श्रा टूटे। मालूम हुश्रा तात्या पकड़ गया, किन्तु श्रचानक फिर ये तीनों नेता श्रंगरेज़ सिपाहियों के चंगुल से निकल गए। चारों श्रोर खोज हुई, किन्तु उनका पता न चल सका।

२१ जनवरी को ये तोनों अलवर के निकट शिखरजी में दिखाई
दिए । श्रांगरेज़ी सेना बरावर उन्हें घेरने का
मानसिंह का प्रयत्न करती रही । तात्या की सारी आशाएँ
विश्वासवात
श्रव दुकड़े दुकड़े हो चुकी थीं । वह थका हुआ
था। मानसिंह पास के जंगल में छिपा था। तात्या ने फ़ीरोज़शाह

था। मानसिंह पास के जंगल में छिपा था। तात्या ने फ़ीरोज़शाह श्रोर रावसाहब को सेना के साथ छोड़ा और स्वयं तीन श्रादमियों सिंहत मानसिंह से मिलने गया। मानसिंह इस समय तक श्रंगरेजों से मिल खुका था। उससे जागीर का वादा कर लिया गया था। फ़ीरोज़शाह ने तात्या को वापस अपने पास बुलाना चाहा। मानसिंह ने उसे रोक लिया और ७ श्रप्रैल सन् १८५६ को ठीक

श्राघी रात के समय सोते हुए तात्या को प्रत्रु के इवाले कर दिया। १⊏ श्रप्रैल सन् १=५६ तात्या टोपे के खिए फ़ाँसी का दिन नियत हुआ। चारों तरफ़ फ़ौज़ का पहरा था। लिखा है फ़ौज़ के चारों स्रोर टीलों पर खड़े हज़ारों प्रामनिवासी

तारवा का बिलड़ान तात्या को दूर से अद्धा के साथ नमस्कार कर रहे थे। तात्या धेर्य श्रीर साहस के साथ फाँसी के तज़्ते पर चढ़ा.

उसकी बेड़ियाँ काटी गई। तात्या ने हँसते हुए श्रपने हाथ से फाँसी का फन्दा गले में डाल लिया। तख़्ता खिचगया, शाम तक तात्या का शव फाँसी पर लटकता रहा। शाम की श्रनेक यूरोपियन दर्शकी

ने दौड़ कर तात्या के लिर के दो दो, चार चार बाल तौड़ लिए श्रीर बीर तात्या की स्मृति स्वकृप उन्हें श्रपने पास रक्खा।

रावसाहब श्रौर शहज़ादा फ़ोरोज़शाह एक महीने बाद तक जी तोड लड़े। इसके बाद वेष बदल कर दोनों जङ्गलों

रावसाहब और में निकल गए। फ़ीरोज़शाह सन् १=६७ तक फ़ीरोज़शाह भारत के जङ्गलों में घमता रहा। उसके बाट

का अन्त भारत के जङ्गलों में घूमता रहा। उसके बाद् का अन्त श्ररब चला गया, जहाँ सन् १=६६ में वह श्रन्य

श्रनेक निर्वासित भारतीय क्रान्तिकारियों के साथ फ़क़ीर के वेष में देखा गया। रावसाहब तीन साल बाद पकड़ा गया श्रीर २०

म द्ला गया। रावसाह्य साम साल याद प्रसङ्ग गया आर २० श्रमस्त सन् १⊏६२ को कानपुर में फाँसी पर लटका दिया गया। इस तरह हिन्दोस्तान को विदेशी शासन से स्वाधीन करने का

इस तरह हिन्दास्तान की विदशा शासन संस्वाधान करन का सब से महान और व्यापक प्रयत्न निष्फल गया और अंगरेज़ी राज की जड़ एक काल के लिए और अधिक मज़बूती के साथ इस

देश में जम गई।



तात्या टोपे [चित्रशाला प्रेस, प्ना की कृपा द्वारा ]

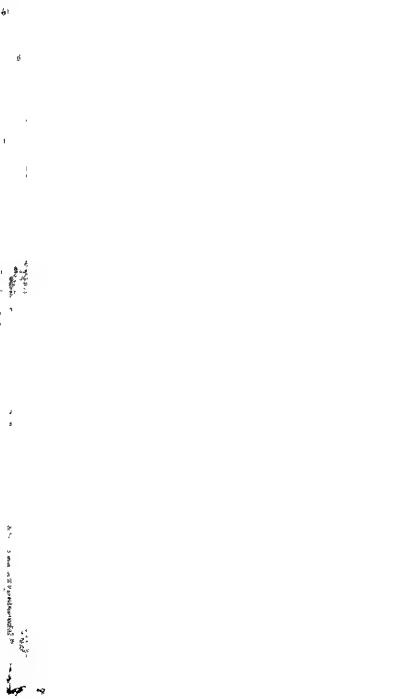

## पचासवाँ अध्याय

### सन् ५७ के स्वाधीनता संयाम पर एक दृष्टि

इस विशाल राष्ट्रीय प्रयत्न के कारणों और उसकी प्रगति की

ऊपर के पृष्टों में विस्तार के साथ बयान किया
असफलता के

जा चुका है। इस प्रयत्न की असफलता के
सुख्य कारण
कारण भी इन्हीं पृष्टों में स्थान स्थान पर दिखाय
जा चुके हैं। इनमें मुख्यतम हमें दो दिखाई देते हैं—

पहला यह कि कारतूसों श्रोर विशेष कर मेरठ की घटना के कारण संश्राम नियत समय से पहले शुरू हो समय से पूर्व युद्ध गया। इम ऊपर मॉलेसन, विलसन, हाइट जैसे श्रंगरेज़ विशेषज्ञों की सम्मति इस विषय में श्रंगरेज़ विशेषज्ञों की सम्मति इस विषय में श्रंगरेज़ कर चुके हैं कि यदि पूर्व निश्चय के श्रवसार ३१ मई सन् १८५७ को सब स्थानों पर एक साथ युद्ध शुरू हुआ होता तो

श्रंगरंज़ शासकों के लिए भारत की फिर से विजय कर सकता सर्वथा श्रसम्भव होता।

दूसरा कारण यह था कि सिखों और गोरखों ने अंगरेज़ों की सहायता करके उनके लिए दिल्ली और लखनऊ अंगरेज़ों की सिखों जैसे केन्द्रों को फिर से विजय कर सकता और गोरखों की सम्भव बना दिया। इस विषय में पञ्जाब के चीफ़ किम्मव सम जॉन लॉरेन्स की स्पष्ट राय नक़ल की जा चुकी है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यदि पिट्याला, नामा और भींद ने ऐन समय पर अंगरेज़ों को मदद न दी होती तो दिल्ली का फिर से विजय हो सकना असमभव था, और एक बार यदि दिल्ली की सेन। विजय प्राप्त कर पूरव और दिक्खन में उतर आती तो सन् ५७ की कान्ति का बाद का सारा नक़शा बदल जाता।

क्रान्तिकारियों का सङ्गठन सुन्दर और प्रशंसनीय था, फिर भी कम से कम लाखों भारतवासी श्रपने देशवासियों भारतवासियों को के विरुद्ध तरह तरह से श्रंगरेज़ों को सहायता दे सहयांग रहे थे। रसल लिखता है—

"फिर भी हमें यह स्वीकार करना पहता है कि श्रांगरेज़ चाहे कितने भी श्रहादुर क्यों न हों, यदि समस्त भारतवासी पूरी तरह हमारे विरुद्ध हो जाते तो भारत में श्रंगरेज़ों का निशान तक कहीं बाक़ी न रह जाता । हमारे कि जों के भीतर की सेनाश्रों ने जिस तरह जी तोड़ कर श्रपने स्थानों की रचा की, वह निस्सन्देह बीरोचित था। किन्तु इस बीरता में भारतवासी शामिज थे,

श्रीर उन्हीं की सहायता श्रीर उपस्थिति के कारण उन स्थानों की रहा करना हमारे लिए सम्भव हो सका । यदि परियाला श्रीर मीद के राजा हमारे साथ सिन्नना न दर्शाने और यदि सिख हमारी पत्नटनों में भरती न होने श्रीर उधर पक्षाय की शान्त न रखते, मी हमारा दिल्ली का मोहासरा कर सकना सर्वथा श्रसम्भव होता । लखनक में भी सिखों ने हमें ख़ब सहायता दी, और हर स्थान पर जिस तरह कि भारतवासी हमारी सेनाओं में भरती होकर जहाई में हमारे बल को बढ़ाते थे, उसी तग्ह इर जगह भारतवासी ही हमारी घिरी हुई सेनाधों की मदद करते थे, हमें भोजन पहुँचाते थे श्रीर इमारी सेवा करते थे। इसी चर्म यहाँ इस कैम्प में हमारी सब की हालत क्या है! देशी फ्रीजें ही सब से अगरे रह कर हमारी रक्षा कर रही हैं, देशी लोग हमारे घांदी के लिए घास काट रहे हैं, वे ही हमारे साईस हैं, वे ही हमारे हाथियों की चारा देते हैं, वे ही हमारी बारवरदारी का इन्तज़ाम करते हैं, कमसरियट में वे ही इमारे भीजन का प्रबन्ध करने हैं, ने ही हमारे गारे सिपाहियों का काना पकाते हैं, वे ही हमारे कैंग्प की सफ़ाई करते हैं, वे ही हमारे डेरे गाइने हैं श्रीर उन्हें इधर उधर खे जाते हैं, वे ही हमारे श्रक्षसरों का सब काम करते हैं और वे ही हमें अपने पास से रुपए उधार देते हैं। जो बोरा सिपाड़ी मेरे साथ लिखने पढ़ने का काम करता है वह कहता है कि बिना हिन्दोस्तारी नौकरों, डोली उठाने वालों, अस्पताल के श्रादमियों श्रीर श्रन्य भारतवासियों के, उसकी पलटन एक सप्ताह भी जीवित न रह सकती।"#

<sup>\* &</sup>quot;Yet it must be admitted that, with all their courage, they ( I he British) would have been quite exterminated if the natives had been, all and altogether, hostile to them. The desperate defences made by the garrisons were no doubt heroic; but the natives shared their glory; and they by their

जिस तरह सिखों के बिना दिल्ली, उसी तरह गोरखों के बिना लखनऊ का विजय हो सकना श्रसम्भव था।

इन दो मुख्य कारणों के अलावा इनसे कुछ कम महत्व के तीन श्रीर कारण संग्राम की असफलता के बताप जा सकते हैं।

इनमें पहला था दिल्ली के मोहासरे के दिनों में दिल्ली के अन्दर एक योग्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता योग्य और का अभाव जो नगर के अन्दर की समस्त शक्तियों प्रभावशाली को अपने वश में कर, उन्हें एक महान प्रयत्न के

लिये श्रग्रसर कर सके। यही एक मात्र कारण था कि निल्ती के भीतर की विशास बोर सेता बाहर निकल कर

था कि दिल्ली के भीतर की विशाल वोर सेना बाहर निकल कर बाहर की श्रंगरेज़ी सेना को, जिसकी संख्या कहीं कम थी, महीनों तक समाप्त न कर सकी। यही त्रुटि एक दरजे तक लखनऊ में भी थी श्रौर इसी के कारण कभी कभी ऐन नाजुक मौके पर

and and presence rendered the defence possible. Our siege of Delhi would have been quite impossible, if the Rajas of Patiala and Jhind had not been our friends and if the Sikhs had not recruited in our battalions and remained quiet in the Punjab. The Sikhs at Lucknow did good service, and in all cases our garrisons were helped, fed and served by the natives, as our armies were attended and strengthened by them in the field Look at us all, here in camp, at this moment, our outposts are native troops, natives are cutting grass for our horses and grooming them, feeding the elephants, managing the transports, supplying the commissariat which feeds us, cooking our soldiers' food, clearing their camp, pitching and carrying their tents, waiting on our officers, and even lending us their money. The soldier who acts as my amanuensis declares that his regiment could not have hived a week but 'or the regimental servants, doli-bearers, hospital men and other dependents."

—My Diary in India, by Sir W. Russell.

कान्तिकारियों में व्यवस्था श्रौर श्राक्षापालन की कमी दिखाई देती थी।

दूसरा कारण था सींधिया, होलकर श्रीर राजपूताने के नरेशों का केवल सङ्कोच श्रीर श्रविश्वास के कारण उस देशों नरेशों की

हुशा नरशा का राष्ट्रीय विसव में भाग न ते सकना। यदि छक्मंग्यता महाराजा जयाजीराव सींधिया या कोई प्रमुख

राजपूत नरेश समय पर अपनी सेना सहित दिल्ली पहुँच जाता तो कम्पनी की सेना के लिए ठहर सकना सर्वथा असम्भव होता और राजधानी के अन्दर प्रभावशाली नेता की कमी भी पूरी हो जाती।

सम्राट वहादुरशाह ने इन लोगों को क्रान्ति की श्रोर करने का प्रयत भी किया, किन्तु उसे सफलता न मिल सकी।

तीसरा कारण यह था कि विनध्याचल से नीचे के भाग ने

उससे शतांश उत्साह के साथ भी कान्ति का दिक्स में साथ नहीं दिया, जिस उत्साह के साथ कि विन्ध्यासल से उत्तर के भाग ने दिया। यदि

मद्रास, बम्बई श्रौर महाराष्ट्र में उत्तर भारत के साध साथ उसी तरह युद्ध शुक्क हो गया होता तो उन प्रान्तों से उत्तर की श्रोर सेना भेज सकना श्रंगरेजों के लिए श्रसम्भव होता, जनरल नील, जनरल

हैवलॉक इत्यादि कलकत्ते तक भी न पहुँच पाते, श्रौर बनारस, इलाहाबाद, कानपुर श्रौर श्रन्त में लखनऊ विजय कर सकना श्रंगरेजों के लिए नामुमकिन होता।

युद्ध की श्रसफलता के ये पाँचों कारण इस प्रकार के हैं कि

यदि इनमें कोई एक भी श्रमुपस्थित होता तो शेष चारों के होते हुए भी शायद युद्ध असफल न हो पाता।

श्रब प्रश्न यह हो सकता है कि यदि सन् ५० का युद्ध सफल हो गया होता तो भारत या संसार के लिए नतीजा क्या होता ?

किसी भी निष्यत्न इतिहास लेखक को इससे इनकार नहीं हो

संकता कि अधिकांश क्रान्तिकारी अपने देश की दोनों और के स्वाधीनता और अपने धर्म की रहा के लिए

प्रस्वाचारों की मैदान में उतरे थे। दूसरी श्रोर जिन श्रंगरेज़ीं

नं उनका विरोध किया उनका मुख्य उद्देश इस देश के ऊपर श्रंगरेज़ी कीम के स्वेच्छाशासन को कायम रखना था।

निस्सन्देह पहला श्रादर्श दूसरे श्रादर्श की श्रपेता उच्चतर है। दोनों श्रोर से समय समय पर प्रशंसनीय वीरता श्रीर साहस का परिचय

दिया गया। यहाँ पर दोनों श्रोर के श्रत्याचारों पर एक निगाह डालना श्रनुचित न होगा। बहुत मुमकिन है दिल्ली, कानपुर, काँसी

इत्यादि में कुछ न कुछ अंगरेज स्त्रियों और वच्चों की इत्या हुई। किन्तु इस सम्बन्ध में हमें एक दो बातों को याद रखना होगा।

पहली यह कि जितनी बार्ते क्रान्तिकारियों के श्रत्याचारों के विषय में श्रंगरेज इतिहास लेखकों की पुस्तकों श्रान्तिकारियों पर

कान्तकारमा पर में पाई जाती हैं उनमें श्रासत्य की मात्रा बहुत मूठे इतकाम काफ़ी है। इसके सुबूत में हम ऊपर भी कई

निष्पत्त श्रंगरेज़ों की सम्मतियाँ नक़ल कर चुके हैं। इक्किस्तान की पार्लिमेंगट के मेम्बर मिस्टर लेयर्ड ने इस तरह की घटनाश्लों की सचाई का ठीक ठीक पता लगाने के लिए क्रान्ति के दिनों में भारत की यात्रा की। ११ मई सन् १=५= की इङ्गलिस्तान लौट कर लेयर्ड ने लन्द्रन में एक वक्तृता देते हुए कहा—

"जब में भारत में था, मैंने इद दस्जे का सचाई के साथ यह पता

था या नहीं । जिन बोगों को गवरमेण्ट ने इस विषय की जाँच करने के जिए नियुक्त फिया था, और जिनके विषय में मुक्ते यह कहते हुए दुःख होता है कि यदि उन्हें भारतवासियों के अध्याचारों की एक भी मिसाल मिलती

जगाने का प्रयक्ष किया कि आया किसी भी अंगरेज़ को भ्रज़ भड़ किया गया

तो वे ख़ुश होकर उसे चिपट जाते, उन जांशों तक ने सुक्ते विश्वास दिनाया कि उन्हें एक भी मिसाल ऐसी नहीं मित्ती जिसमें किसी श्रंगरेज़ को झज़ भक्त किया गया हो। इसके विपरीन बेशुमार मिसालों ऐसी मिलती हैं जिनमें हमारी सेना ने (श्रंग भंग करके) भयहर बदला जिया × × × 12%

निस्सन्देह इस वयान में उन श्रंगरेज़ पुरुषों का ज़िक नहीं है जो युद्ध में लड़ते हुए कटें।

एक दूसरे स्थान पर लेयर्ड ने कहा:--

"श्रस्यन्त सावधानी के साथ जाँच करने के बाद, सबसे उत्तम श्रीर सबसे श्रधिक विश्वसनीय लोगों से मुक्तें जो कुछ सूचना मिली है, उनसे मुक्ते इस बात का पुरा विश्वास है कि दिल्ली, 'कानपुर, काँसी श्रीर श्रन्य

स्थानों पर जो अनेक भीषणा अत्याचार कहा जाता है कि अंगरेज़ स्त्रियों श्रीर बच्चों के उपर किए गए, वे सब के संब, आयः सिंना एक भी अपवाद के, सूठे

<sup>\*</sup> Mr. Layard M P., The Home News, May 17th, 1888, p, 690.

हैं और कहने वालों के अपने मन से गड़े हुए हैं, जिसके जिए उन्हें सजा आनी चाहिए।"%

प्रामाणिक श्रंगरेज़ लेखकों की सम्मतियाँ इस विषय की भी
नक्त की जा चुकी हैं कि कानपुर में श्रंगरेज
क्रान्ति के नेताओं
की उदास्ता
वह नाना साहव की इजाज़त से नहीं की गई और

न नाना साहव पर उसकी ज़िम्मेदारी लादना न्याय है। माँसी में भी किसी निहत्थे अंगरेज़ की हत्या में रानी लक्ष्मीवाई का कोई हाथ न था। सम्राट बहादुरशाह श्रीर नाना साहव, बेगम हज़रत महल श्रीर रानी लक्ष्मीवाई चारों ने समय समय पर अंगरेज़ खियों श्रीर बच्चों की रक्षा का पूरा प्रयक्त किया। फ़ॉरेस्ट लिखता है कि श्रवध के नेताश्रों ने एक एलान द्वारा श्रपने श्रनुयाइयों को श्राहा दी कि—"खियों या बच्चों की हत्या से श्रपने श्रान्दोलन को कलङ्कित न करना।" श्रवध के श्रन्दर श्रसंख्य मिसालें ऐसी मिलती हैं जिनमें कान्तिकारी ज़मींदारों श्रीर जनता ने श्रंगरेज़ खियों श्रीर बच्चों यहाँ तक कि श्राश्रित श्रंगरेज़ पुरुषों को श्रपने महलों श्रीर मकानों में श्राश्रय दिया। इसके विपरीत जनरल नील, कृपर, हैवलॉक, इडसन जैसे श्रनेकों ने स्थान स्थान पर जिस तरह के द्वत्य किए उनके विषय में स्वयं गवरनर जनरल लॉर्ड कैनिङ्क ने, २४ दिसम्बर सन् १८५७ को, श्रपनी कौन्सिल के श्रन्दर कहा था—

"न केवल झोटे बढ़े हर तरह के धपराधी ही, बल्कि वे लोग भी

<sup>\*</sup> See page 1504 of this book.

### सन् ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि १६५७

जिनका अपराध कम से कम अत्यन्त सन्दिग्ध था, बिना किसी भेदभाव के फाँसी पर जटका दिए गए। ग्रामों को आम तौर पर जला डाला गया और लूट लिया गया। इस तरह दोषी और निर्देख, पुरुष और स्त्री, बच्चे और वृद्दे, सब को बिना भेदभाव दशह दिया गया × × × 1''

नील, हडसन जैसों के श्रन्य श्रत्याचारों को दोहराना मानव हदय को यातना पहुँचाना है।

विन्तु साथ ही भारतीय कान्तिकारी अपनी 'स्वाधीनता और धर्म की रहा' के नाम पर खड़े हुए थे। यूरोप स्वाधीनता संग्राम और भारत की सभ्यताओं और दोनों के नैतिक आदशों में बहुत बड़ा अन्तर है। अंगरेज़ जनरत्त नील के अत्याचार कानपुर या किसी दूसरी जगह निहत्थे अंगरेज़ों के उपर भारतीय कान्तिकारियों के अत्याचारों के लिए कोई बहाना नहीं हो सकते। बहुत सम्भव है कि क़रीब दो सौ अंगरेज़ स्त्रियों और वालकों की हत्या—और जहाँ तक पता चल सकता है, सन् ५७ में समस्त भारत के अन्दर इससे अधिक अंगरेज़ स्त्रियों और बंधों की हत्या नहीं की गई—स्वाधीनता के उस पवित्र आन्दोलन पर सदा के लिए एक कलंक रहेगी।

किन्तु फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि सन् ५७ की कान्ति सफल हो गई होती तो हालन क्या होती। संसार यदि कान्तिसफल की सभी कौमों और देशों के लिए स्वाधीनता हो गई होती इर हालत में अयस्कर श्रीर पराधीनता सब से

<sup>\*</sup> See page 1658 of this book.

बड़ा शाप है। किसी भी क़ौम को अपनी उन्नति या अपने सार्वागिव विकास का पूरा अवसर केवल स्वाधीनता में ही मिल सकता है। भारत या कोई देश इस व्यापक नियम का अपवाद नहीं हो सकता। किन्तु साथ हो सन् ५७ के हालात को ज्यान से पढ़ने पर तीन बातें हमारी नज़र में सबसे अधिक जमकतो हैं।

पहली बात यह है। इसमें सन्देह नहीं सन् ५७ का स्वाधीनता संग्राम इस देश में हिन्दू मुसलिम पेक्य का एक <sup>4</sup>धर्म' और 'दोन' सुन्दर श्रीर ज्वलन्त उदाहरण था। उस संग्राम की ग्रावाज के समस्त हिन्दू और मुसलमान नेता, श्रीर लाखों हिन्दू और मुसलमान जन सामान्य अपने अपने धार्मिक विश्वासों पर कायम रहते हुए, भारत सम्राट के मंडे के नीचे, कंधे सं कंघा मिलाकर, अपने प्यारे देश की आज़ादी के लिए युद्ध कर रहेथे। श्राजादी की लगन ने उस समय भारत के हिन्दू श्रीर मुसलमानों को कितना वेचैन कर रखा था इसकी एक सुद्र मिसाल यह है कि गाय श्रीर सुत्रर की चरबी के जो कारतूस युद का एक ख़ास सबब थे, एक बार शुक्त हो जाने पर, शुद्ध के श्रनेक मैदानों में, लाखों हिन्दू और मुखलमान सिपाही विदेशियों से लड़ते समय उन्हीं कारतृसों को ख़ुशों के साथ अपने दाँतों से काटते हुए दिखाई दिये।

साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं कि सन् ५७ की क्रान्ति में भाग लेने बाले लाखों हिन्दू श्रीर मुसलमान ऐसे भी थे जिनके शस्त्र उठाने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें श्रपना 'धर्म' ख़तरे में

दिखाई देता था। विधर्मी विदेशियों की श्रनेक करत्तों श्रीर खास कर चरबी के कारत्सों ने उनकी इस आशंका की ख़ासा मज़बूत कर दिया था। इन भारतीय वीरों के हृदय की सच्चाई, इनके त्याग श्रोर इनकी वीरता का हमें श्रादर है। किन्तु हमें यह मानना होगा कि सर्वव्यापी मानवधर्म की दृष्टि सं ऐसे लोग किसी श्रधिक उच धार्मिक श्रादर्श के लिए खड़े न हुए थे। सिंद्यां सिंद्यां हैं, श्रीर हरू यह है कि इत हिन्दू, मुसलिम या इंसाई, पृथक पृथक धर्मों का समय संसार से बहुत दिनों का उठ चुका । सचा वास्तविक मानव धर्म मन्द्रव्य मात्र के लिए एक है। इस सच्चे धर्म की भलक अनेक हिन्दू, मुसलमान और अन्य महात्माओं को वाणी में समय समय पर मिल चुकी है; यहाँ तक कि वे लोग अपने आप को हिन्दू मुसलमान इत्यादि कहने सं भी परहेज करते थे। समस्त संसार इस सकते त्यापक धर्म की बाट जोह रहा है, श्रीर जिस भारत ने कवीर और नानक जैसों को पैदा किया उससे शाशा की जाती है कि वह संसार को इस सच्चे सार्वजनिक धर्म की श्रोर ले जाने में अग्रसर होगा। ऐसी सुरत में सन् ५७ के अनेक क्रान्तिकारियों की 'धर्म, धर्म !' और 'दीन, दीन !' की श्रावाज़ न सार्वभौम सत्य की द्रृष्टि से बहुत ऊँची थी श्रीर न धर्म के लेज में भारत के वास्तविक गौरव के उपयुक्त थी।

इन दोनों धर्मों की पृथक पृथक लहरें भारतीय समाज के जीवन में पिछले एक इज़ार साल के अन्दर अनेक डंग से टकरा चुकी थीं। हम इस पुस्तक के शुक्ष में दिखला चुके हैं कि उन एक हज़ार साल के अन्दर जिस मेल और प्रेम के साथ हिन्दू और मुसलमान इस देश में रहतं रहे उसकी मिसाल संसार के किसी भी दूसरे देश में मिलना कठिन है। किन्तु साथ ही हमारे दैनिक और मानसिक जीवन में वह टक्करें भी मौजूद थीं जिन्होंने कबीर को "आपस में दोउ लिर लिर मूप," और नानक को "दावा राम रहीम कर लड़दे बेईमान," कहने पर मजबूर किया। जैसा हम दिखला चुके हैं, इन टक्करों को हमारे क़ीमी जीवन से और उनके कारणों को हमारे दिलों से मिटाने के महान प्रयत्न भी जारी थे। किन्तु हमें वहुत सन्देह है कि सन् ५७ के जिस पहलू का हम जिक्क कर रहे हैं, सफलता के बाद, वह पहलू इन समन्वयात्मक प्रयत्नों में सहायक होता या मिलन्य के लिए इन टक्करों की सम्भावना को और अधिक बढ़ा देता।

बहुत सम्भव है कि इन टक्करों का नतीजा अन्त में अच्छा ही होता और ये टक्करें हमें शीध्र सार्वजिमिक सत्य की चट्टान तक पहुँचा देतीं। सम्भव है कि सन् १७५७ से १=५७ तक के अनुभवों के कारण इन टक्करों में से अनेक कवीर और अकवर पैदा हो जाते, और यह अत्यन्त जिंदल समस्या सुन्दरता पूर्वक सदा के लिए हल हो जाती। कम से कम यदि सन् ५७ का महान प्रयत्न सफल हो गया होता तो फिर किसी तीसरी ताकृत को अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए इस समस्या को जान बूभ कर और अधिक जिंदल बना देने का मौकृत न मिलता। किन्तु वे टक्करें देश को किस और ले जातीं इस सब में कितना समय लगता, और कबीर और अकवर के

१६६१

सन् ५७ के स्वाधीनता संप्राम पर एक दृष्टि

स्वप्रकव तक पूरे हो पाते, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात यह है कि सन् ५० का समय राजघरानों श्रीर उच्च कुलों के मान, उनकी सत्ता श्रीर कुलीनता के

उच कुर्जों का मान अप्रिमान का समय था। इन कुर्लो ही के नाम पर सन् ५७ का युद्ध शुक्क हुआ। दिल्ली में बस्त खाँ, लखनऊ में

मौलवी श्रहमद्शाह,कानपुर में श्रज़ोमुला ख़ाँ और महाराष्ट्र में तात्या टोपे को केवल इस लिए यथेच्छ सफलता न मिल सकी, क्योंकि वे किसी राजकुल में पैदा न हुए थे। सन् ५७ की सफलता के बाद

सम्भव है कि, एक तो भारत के राजकुलों में परस्पर मेल कायम रहना इतना सरल न होता जितना सम्राट बहादुरशाह ने राज-

पूताना इत्यादि के राजाओं के नाम अपने पत्र में आशा की थी, और दूसरे जनता की सत्ता, जनता की शक्ति और जनता की

राजनीति के दिन भारत से श्रीर श्रधिक दूर चले गए होते। तीसरी बात यह है कि यद्यपि एक श्रोर वहादुरशाह, हज़रत

महल, कुंवरसिंह और तक्ष्मीबाई जैसों के चित्र हिंसा और बहिंसा और चरित्र और दूसरी ओर कैनिङ्ग, नील,

हैवलॉक श्रौर हडसन जैसों के चित्र श्रौर चरित्र, दोनों में साफ़ श्रन्तर दिखाई देता है; यद्यपि एक के ऊपर भारत के उच्चतर नैतिक

श्रादशों श्रीर दूसरे के ऊपर पञ्जिम के होन श्रादशों की छाप साफ़ दिखाई देती है, फिर भी जिन साधनों से सन् ५७ के कान्तिकारी

श्रंगरेज़ों का मुक़ाबला कर रहे थे, वे हिंसात्मक साधन थे, जिन्हें

मनुष्य जाति हजारों साल से श्राजमा चुकी थी। सन् ५७ में जिल्म पह की भी विजय होती वह विजय 'हिंसा' के सिद्धान्त की ही होती। स्वाभाविक था कि उस संग्राम में वही पह अन्त में विजय प्राप्त करें जो 'हिंसा' के सिद्धान्त श्रोग उसके, उपयोग में श्रीधक निस्सङ्कोच और श्रीधक सिद्धहस्ता हो। भारत था पशिया का वास्तविक श्रीर विरक्षालीन गौरव यूरोप के ऊपर इस तरह की विजय में न था। हमें पूरा विश्वास है कि 'हिंसा' के ऊपर 'श्रिहंसा' की श्रेष्ठता श्रीर अधिक बलवत्ता की श्रमली शिक्षा संसार को देने का कार्य भारत ही के लिए नियुक्त है, श्रीर सन् ५७ की राष्ट्रीय कान्ति की शताब्दी से पहले भारत के पग उस अधिक ज्वलन्त विजय की श्रीर साफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

किन्तु यह सब केवल विश्वास श्रीर श्रनुमान की चीज़ें है। सन् ५७ को श्रसफलता की याद किसी भी विचारवान भारतवासी के हृद्य को दुखी श्रीर सन्तत किये विना नहीं रह सकती। मालूम होता है कि शायद हमारी इन सब जुटियों की पृति के लिए श्रीर भारतीय श्रातमा के पूर्ण परिमार्जन के लिए ही इस देश को श्रभी कुछ समय श्रीर विदेशी शासन के तामदिन्य में से होकर निकलना बदा था।

पक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि यदि सन् ५० की क्रान्ति ही न हुई होती तो नतीजा क्या होता ? सन् यदि क्रान्ति न हुई होती ? उसके साधनों श्रीर कृत्यों का बयान इस

#### सन् ५७ के स्वाधीनता संप्राप्त पर एक दृष्टि १६६३

-

पुस्तक में किया जा चुका है। उस समस्त दुःखकर कहानी की दोहराना असम्भव और निरर्थक है। लॉर्ड डलहीज़ी ही के भारतीय रियासतों को हड़पने के विषय में हम इतिहास खेखक लडलों की यह राय उद्धृत कर चुके हैं कि—

"यदि इन हाजात में उन लोगों के पच में, जिनकी श्यासतें छीन जी गई थीं और छीनने वार्जों के विरुद्ध भारतवासियों के भावन भड़क उडते तो भारतवासी मनुष्यस्य से गिरे हुए समभे जाते।"

इसी प्रकार यदि दिल्ली सम्राट के लगातार अपमान और लखनऊ की स्वाधीनता के नाश से भारतवासियों के हव्यों में जोश उत्पन्न न होता तो वे मनुष्य न कहला सकते। ऐसे ही मनुष्य का विचार चाहे सत्य हो वा असत्य, किन्तु जिस चीज़ को भी मनुष्य अपना धर्म समम्भता है उसको आधात से बचाने के लिए यदि वह अपना सर्वस्व न्योझाबर करने को तैयार नहीं हो जाता, तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता।

ऐसी श्रवस्था में यदि भारतवातियों में मनुष्यत्व बाक़ी था तो सन् ५७ की क्रान्ति स्वाभाविक श्रीर श्रनिवार्य थी। उस क्रान्ति के श्रादशों के विषय में या क्रान्तिकारियों के सम्मुख वास्तविक श्रीर उच्चतर श्रादशों के श्रभाव के विषय में इम जाहे कुछ भी क्यों न कहें, किन्तु इसमें सन्देश नहीं कि यदि सन् ५७ की क्रान्ति न हुई होती तो उसका यही श्रर्थ था कि भारतवासियों में से साहस,

<sup>\* &</sup>quot; Thoughts on the Policy of the Crown. by Ludlow, pp. 35, 36.

श्रात्मगौरव, कर्तव्यपरायगाता श्रीर जीवन शक्ति का श्रन्त हो चुका। श्रंगरेज शासकों के हौसले फिर सहस्रों गुने बढ़ गए होते श्रीर भारतवासियों के जीवन में श्राशा की छुटा तक कहीं दिखाई न हेती। इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि फिर हिन्दू या मुसलमान एक भी देशी रियासत भारत में बाक़ी न बची होती। भारत-वासियों की अवस्था इस समय तक क़रीब क़रीब वैसी ही होती जैसी अफ़रीका श्रीर श्रमरीका के उन श्रादिम निवासियों की, जिनके सहस्रों वर्षों के ऋस्तित्व को यूरोपियन जातियों ने संसार से मिटा दिया और जिनके प्रदेशों में श्रव यूरोपियन जातियों के उपनिवेश बने हुए हैं। इस सब द्रुप्टि से सन् ५७ के क्रान्तिकारियों का भीषण बिलदान कहापि व्यर्थ नहीं गया। उन लोगों के असफल प्रयत्नों ने, जब कि एक स्रोर स्रंगरेज़ शासकों की श्रांखें खोल दीं श्रौर उन्हें सावधान कर दिया, दूसरी श्रोर उन्होंने भारतवासियों के राष्ट्रीय जीवन में आशा और आत्मविश्वास की वह भालक पैदा कर दी जी सौ वर्ष तक भी कभी फीकी नहीं पड़ सकती।

पक और बात इस विषय में ध्यान देने योग्य है। किसी भी
देश की कोई इतनी महान घटना संसार के अन्य
सन् ४७ की
होगों पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती।
कान्ति का अन्य
देशों पर
असर
का सङ्गल्प कर चुके थे। जिस अंगरेज़ी सेना की
अदद से लॉर्ड कैनिक्स ने भारत को फिर से विजय

क्या, उसमें से श्रधिकांश चीन पर हमलाकरने के लिए रवाना हो चुकी

थी, श्रीर लॉर्ड कैनिङ्ग ने भारत की श्रापत्ति को देख कर उसे बीच ही में रोक लिया। उस समय का चीन भी ४० वर्ष बाद के वॉक्सर युद्ध के समय के चीन से कहीं श्रधिक निर्वत देश था। सन् ५७ का जापान भी करीब तीन सौ छोटी छोटी रियासतों में बँटा हुन्ना था, जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा श्रौर आप दिन के संत्राम होते रहते थे। उस समय का जापान राजनैतिक दृष्टि से किसी प्रकार उस समय के भारत से श्रधिक बलवान या श्रधिक श्रच्छी श्रवस्था में न था। भारतीय क्रान्ति के ११ वर्ष बाद जापानी देशभक्तों ने, श्रपने यहाँ की २७३ सैकड़ों वर्षों की पुरानी रियासतों को अन्त कर, देश में पक प्रधान शासन कायम किया । सन् १⊏६≔ के इस महान परिवर्तन से ही जापान की समस्त जागृति का प्रारम्भ हुआ। प्रसिद्ध श्रंगरेज़ तत्ववेत्ता हरवर्ट स्पेन्सर का वह ऐतिहासिक पत्र, जिसमें उसने भारत की श्रोर सङ्केत करते हुए जापानी नीतिझों को यूरोप श्रौर श्रमरीका निवासियों की चालों की श्रोर से सावधान किया, भारतीय क्रान्ति के बाद का ही लिखा हुआ था। कीन कह सकता है कि यदि चीन और जापान दोनों देश पाश्चात्य क़ौमों के श्रधीन होने से बचे रहे तो इसका श्रेय किस दरजे तक सन् ५७ की क्रान्ति के उन प्रवर्त्तकों श्रोर सञ्चालकों को मिलना चाहिए जिन्होंने पशियाई जीवन के उस पेन नाजुक मौके पर ब्रिटिश महत्वाकांक्षा को कुछ दिनों के लिए एक ज़बरदस्त धका पहुँचाया, श्रीर श्रन्य पशियाई देशों को पाश्चात्य कूटनीति की श्रोर से सावधान हो जाने का मौक़ा दिया।

जो हो, भारतवासियों के लिए अब मुख्य कार्य केवल अपने धार्मिक, सामाजिक और नैतिक आदरों को हमारे भावी स्थिर करना है। इसी के साथ साथ उन्हें श्राहंसा' की शक्ति को समझना होगा और अपने मन में 'श्रहंसा' की श्रजेयता और उपयोगिता में विश्वास उत्पन्न करना होगा। हम ऊपर लिख चुके हैं कि भारत के पग उस भावी अपूर्व विजय की और साफ़ और दृढ़ता के साथ बढ़ते हुए विखाई वे रहे हैं। प्रश्न केवल समय का है।

श्रंगरेज़ इतिहास लेखक फ़ॉरेस्ट लिखता है—

"सन् १७ की क्रान्ति इमें इस बात की याद दिखाती है कि इमारा साम्राज्य एक ऐसे पत्तले छिजके के ऊपर क्ष्यम है, जिसके किसी भी समय सामाजिक परिवर्शनों और धार्मिक क्रान्तियों की प्रचयद ज्वालाओं द्वारा दुक्ट टुक्डे हो जाने की सम्भावना है।" अ

<sup>\* &</sup>quot;The Mutiny reminds us that our dominions rest on a thin crust ever likely to be rent by titanic fires of social changes and religious revolutions."—State Papers, by Forrest, Introduction.



## इक्यावनवाँ अध्याय

# सन् १⊏५७ के बाद

सन् १८५७ की आज़ादों की जंग से अंगरेज़ नीतिशों की आँखें खुत गईं। वे अब अनुभव करने लगे कि जिस तेज़ी के साथ वे कुछ समय पहले से हिन्दोस्तान की देशी रियासतों का एक एक कर ख़ात्मा करने और देश के सारे मानचित्र को लाल रँग देने की कोशिशों में लगे हुए थे वह अंगरेज़ी राज की स्थिरता के लिए कल्याण सूचक न थी। वे समक गए कि अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाने की निस्वत अब उसकी मज़बूती के उपाय करना ज़्यादा ज़करी है। उन्हें अपनी करीब एक सौ साल की शासन नीति पर फिर से ग़ौर करने की ज़करत महसूस हुई। सन् ५७-५= के अन्दर भारत और इङ्गलिस्तान के अंगरेज़ी समाचार पत्रों और राजनैतिक केन्द्रों में इस विषय की ख़ूब बहसें हुई। अन्त को जो

ख़ास ख़ास उपाय श्रंगरेज़ी साम्राज्य की श्राइन्दा की मज़बूनी के लिए सब से ज़्यादा महत्व के समभे गए श्रीर जिनके ऊपर बहुत दर्जे तक सन् ५७ के वाद सं भारत में श्रंगरेज़ी राज की नीति हाली गई उन्हें हम एक एक कर नीचे बयान करते हैं—

सन् १८५८ तक बिटिश भारत की हुकूमत ईस्ट इणिडया कम्पनी
के हाथों में थी। ऊपर श्रा खुका है कि सन्
१-ईस्ट इविडया
कम्पनी का बन्त
ने ईस्ट इणिडया कम्पनी की रचना की थी और
फिर हर बीस साल के बाद इङ्गलिस्तान की पार्तिमेग्ट एक नए
'चारटर एक्ट' के ज़रिये हिन्दोस्तान के अन्दर कम्पनी के अधिकारों
को पक्का करती रहती थी जिसका मतलब यह था कि ईस्ट
इण्डिया कम्पनी बास्तव में पार्तिमेग्ट की केवल एक एजएट थी।

क्काइय से पहले ईस्ट इशिडया कम्पनी का काम इस देश में केवल व्यापार करना था। क्काइव के समय से हिन्दोस्तान के कुछ इलाक़े के ऊपर कम्पनी का राज शुक्र हुआ। उसके बाद बारन हेस्टिंग्स बिटिश भारत का पहला गवरनर जनरल नियुक्त हुआ। बारन हेस्टिंग्स हो के समय में इङ्गलिस्तान के एक मन्त्री फ़ॉक्स ने पार्लिंग्सट के सामने यह तजवीज़ पेश की कि हिन्दोस्तान के अन्दर जो कुछ इलाक़ा कम्पनी के हाथ आ गया है उसके शासन का इन्तज़ाम कम्पनी के हाथों से लेकर इङ्गलिस्तान के बादशाह और इङ्गलिस्तान के मन्त्रिमगडल के हाथों में दे दिया जाय। हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने फ़ॉक्स की इस तजवीज़ को मंज़्र कर लिया। किन्तु हाउस श्रॉफ़ लॉर्ड्स पर ईस्ट इिएडया कम्पनी के धनाट्य हिस्सेदारी का प्रभाव श्रधिक था, इसलिए हाउस श्रॉफ़ लॉर्ड्स ने फ़ॉक्स की तजवीज़ को नामंज़ूर कर दिया।

श्रगले साल यानी सन् १०=३ में प्रधान मन्त्री विलियम पिट

ने यह तजवीज़ पेश की कि इक्षलिस्तान के मन्त्रिमएडल के मातहत एक नया मोहकमा कायम किया जाय जिसे 'बोर्ड ऑफ़ कएट्रोल' कहा जाय। मन्त्रियों में से एक इस बोर्ड का प्रधान रहे, श्रीर कम्पनी के डाइरेक्टर श्रपने भारतीय राज के शासन का जो कुछ प्रवन्ध करें वह सब इस बोर्ड की देख रेख में करें। सन् १७८४ से लेकर सन् १८५८ तक इक्षलिस्तान का यह सरकारी मोहकमा श्रीर कम्पनी के डाइरेक्टर, दोनों मिलकर ब्रिटिश भारत की शासन नीति चलाते रहे। दूसरे शब्दों में क़रीब क़रीब शुक्र से ही भारत में श्रंगरेज़ी राज की श्रसली बाग इक्षलिस्तान की सरकार श्रीर वहाँ की पालिमेएट के हार्थों में रही श्रीर ईस्ट इणिड्या कम्पनी इस मामले में उनकी केवल एक पजएट थी।

उस समय सं हिन्दोस्तान के साथ तिजारत करने का श्रनन्य श्रिधिकार भी पालिमेन्ट ने ईस्ट इिएडया कम्पनी से ले लिया और हर श्रंगरेज़ या हर श्रंगरेज़ कम्पनी को इस देश के साथ तिजारत करने का श्रिधिकार दे दिया। वजह यह थी कि इक्कलिस्तान और हिन्दोस्तान के वीच की निजारत बहुत बढ़ गई थी और सारी श्रंगरेज़ क्रीम उससे लाभ उठाने के लिए लालायित थी। हम उपर

सन् १७=३ के बाद सन् १=१३ में एक नई बात यह की गई कि

एक श्रम्याथ में दिखा चुके हैं कि भारत के प्राचीन उद्योग धन्धों के सर्वनाश श्रीर भारत की वर्त्तमान दिस्ता का मूल कारण सन् १=१३ का 'वारदर' एक्ट था।

हर नप चारटर पक्ट में श्रंगरेज़ कीम श्रीर श्रंगरेज़ व्यापारियों के श्रसली उद्देश पर परदा डालने के लिए कीई न कीई वाक्य इस तरह का जोड़ दिया जाता था जिससे मालूम हो कि इन विदेशियों का श्रंसली मतलब केवल भारतवासियों का उपकार करना है! मिसाल के तौर पर सन् १=१३ के चारटर में लिखा गया कि हिन्दोस्तान के "श्रंगरेज़ी इलाक़ों के वाशिन्दों के सुख श्रीर उनके हित को बढ़ाना" \* इक्डलिस्तान का "कर्तव्य" है, इत्यादि।

सन् १=३३ के एक्ट में लिखा है :--

"इन इलाक़ों के किसी बाशिन्दे की, या इन इलाक़ों में रहने वाली बादशाह की किसी कुदाती रिशाया की, केवल उसके मज़हब , या जनम स्थान या नसल, या रङ्ग की वजह से कम्पनी के मातहत किसी मुखाज़मत, पदवी वा सोहदे के अयोग्य न समभा जायगा।"

सन् १=३३ से सन् १=५३ तक भारत के अन्दर श्रंगरेज़ी राज की सीमाएँ इतनी बढ़ सुकी थीं कि फिर १=५३ के 'चारटर एक्ट'

<sup>\* &</sup>quot;To promote the interest and happiness of the inhabitants of the British Dominions."—Charter Act of 1813.

f "That no Native of the said territories, nor any naturalborn subject if His Majesty resident therein, shall by reason only of his religion, place of urth, descent, color, or any of them, be disabled from holding any place, iffice, or employment under the said company."—Charter Act of 1833.

में इस तरह के किसी परोपकार स्चक वाक्य की ज़करत महसूस न हुई।

सन् १८५३ के चारटर एक्ट के पास होने के समय श्रंगरेज़ शासकों ने जो गवाहियाँ पार्तिमेन्ट की सिलंक्ट कमेटी के सामने हीं उनसे साफ़ मालूम होता है कि उस समय भारत के श्रंगरेज़ शासकों का एक मात्र उद्देश यह था कि जिस तरह हो सके, इस देश से धन चूस कर इक्नलिस्तान को धनाळ्य बनाया जावे श्रीर श्रंगरेज़ी तालीम श्रीर ईसाई मत प्रचार के ज़रिये हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय चरित्र को निर्वत कर उन्हें सदा के लिए श्रंगरेज़ क़ौम का गुलाम बना कर रखा जाये।

सन् ५७ के कुछ पहले से इङ्गलिस्तान के अन्दर इस बात के लिय फिर ज़बरदस्त आन्दोलन जारी था कि कम्पनी के विशाल भारतीय साम्राज्य का इन्तज़ाम कम्पनी के हाथों से लेकर बराहरास्त इङ्ग-लिस्तान के बादशाह और इङ्गलिस्तान की पालिमेस्ट के हाथों में दे दिया जाय। इस आन्दोलन की दो ख़ास वजह बताई गई।

पहली वजह यह थी कि हिन्दोस्तान ही की और ख़ास कर बंगाल की 'लूट' के प्रताप से १६ वीं सदी के आ़ख़ीर के दिनों से इंगलिस्तान के पिछुड़े हुए उद्योग धन्धे बढ़ने ग्रुक हुए और लंका-शायर आदि के कारख़ाने खुलने लगे। इन नए कारख़ानों के मालिकों को एक तरफ़ तो रुई जैसे कच्चे माल की ज़करत थी और रुई इङ्गलिस्तान में न हो सकती थी। ग्रुक में कुछ रुई अमरीका से इङ्गलिस्तान मंगवाई गई किन्तु वह बहुत मंहगी पड़ती थी।

दुसरी तरफ़ उद्योग धन्धों के बढ़ने के साथ साथ इङ्गलिस्तान की श्रमणजाऊ भूमि में नाज की पैदाबार भी श्रीर कम होती जा रही थी, श्रीर वहाँ के लोगों को भोजन पहुँचाने के लिए बाहर से नाज की भी जुरूरत थी। इसके लिए राजनैतिक भाषा में एक नया बाक्य "Development of the resources of India" ( हिन्दोस्तान की भूमि की उपजाऊ शक्ति को उन्नति देना ) गढ़ा गया। मतलब यह था कि विशाल भारत भूमि में इस तरह की व्यवस्था की जावे, इस तरह के रास्ते बनाए जावें श्रीर सद्वलियतें की जावें, जिनसे इस देश सं माल श्रीर धन के खींचने में श्रासानी हो, यहाँ के अगरेज़ी इलाक़ के अन्दर रुई की खेती को बढ़ाया जावे श्रौर रेलों इत्यादि के ज़रिए रुई, नाज श्रौर दूसरे कच्चे माल के जगह जगह से जमा होकर इङ्गलिस्तान भेजे जाने और इङ्ग-लिस्तान के नए कारख़ानों में बने हुए माल को हिन्दोस्तान के शहरों श्रीर गार्वो में पहुँचाने की सुविधाएँ पैदा की जावें। किन्तु ईस्ट इरिडया कम्पनी के रहते यह काम पूरी तेज़ी के साथ नहीं हो सकताथा।

दूसरी वजह यह थी कि इक्किस्तान के श्रनेक लोग हिन्दोस्तान के ज़रख़ेज़ मैदानों में श्रा श्राकर बसना श्रौर इस देश को श्रॉस्ट्रे-लिया, श्रफ़रीका, श्रमरीका श्रादि की तरह इक्कितान का एक उपनिवेश बना देना चाहते थे। ईस्ट इग्डिया कम्पनी इस तरह के उपनिवेश बनाने के ख़िलाफ़ थी।

**ब्रासत्ती बात यह थी कि कम्पनी के डाइरेक्टर** श्रौर हिस्सेदार

श्रीर हिन्दोस्तान की लूट का सारा फ़ायदा उन्हीं को पहुँचे। किन्तु इक्जलिस्तान में उनके वैभव को देख देख कर उनके हज़ारी श्रीर प्रतिस्पर्धी पैदा हो चुके थे। लोग चाहते थे कि जो लाभ भारत से केवल कम्पनी को हो ग्हा है वह श्रव सारी श्रंगरेज़ी

चाहते थे कि हिन्दोस्तान की तिजारत हिन्दोस्तान की हुकूमत

भारत स कवल कम्पना का हा ग्हा ह वह अब सारा अगरज़ा कौम को हो। यही कम्पनी के तोड़े जाने का सब से वड़ा कारण था। किन्तु ये दो ख़ास वजह बताई गई जिनसे इक्क खिस्तान के लोग

कम्पनी के तोड़े जाने श्रीर ब्रिटिश भारत की हुकूमत बराहरास्त इक्कितान के वादशाह के हाथों में दिए जाने के लिए बहुत दिनों

से आन्दोलन कर रहे थे। सन् ५० के विश्व से इन लोगों को मौका मिल गया। सन् १=५= में पालिमेग्ट के सामने यह तजवीज़ पेश की गई। इसके जवाब में ईस्ट इशिडया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने एक लम्बी दरख़ास्त लिख कर फ़रवरी सन् १=५= में पालिमेग्ट के सामने पेश की। डाइरेक्टरों ने इस दरख़ास्त में अपने सौ साल के शासन के लाभ को दिखाते हुए प्रार्थना की कि शासन की वाग कम्पनी ही के हाथों में रहने दी जाय। हाल के विश्व की श्रोर इशारा करते हुए श्रोर अपने शासन की सफलता को दर्शांते हुए

"हम क्षोगों को यह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाल की दुर्घटना में यदि देशी नरेश बजाय बलवे को दमन करने में हमें सहायता देने के, दलवे के मार्ग प्रदर्शक बन जाते या यदि देश की श्राम जनता बलवे में

डाइरेक्टरों ने इस दरखास्त में लिखा :--

शामिल हो जाती तो इस दुर्घंटना का श्राख़िरी नतीजा शायद कितन। सुख़तिजफ्र होता।''

इसी दरखास्त में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने लिखा कि-

"जिस उसून का इस समय इङ्गिनस्तान में बड़े ज़ोरों के साथ प्रचार किया जा रहा है वह यह है कि हिन्दोस्तान पर हुक्मत करने में हमें ख़ास नज़र इसी बात पर रखनी चाहिए कि जो खंगरेज़ वहाँ रहते हैं, उन्हें किसी तरह फ़ायदा हो।"

डाइरेक्टरों ने इस दरख़ास्त में पार्लिमेएट को तफ़सील के साथ यह भी सलाह दी कि भारत के भावी शासन में किन किन बातों के ख़ास ख़याल रखने की ज़करत है।

किन्तु श्रंगरेज कीम की बढ़ती हुई माँग को श्रव पूरा न करना श्रसम्भव था। कम्पनी की प्रार्थना श्रव स्वीकार न हो सकती थी। भारतवासियों के दिलों को भी किसी नए श्रौर गहरे परिवर्तन द्वारा श्रपनी श्रोर करने की ज़करत थी। सन् १ = प्र= में ही भारत के श्रन्दर ईस्ट इिंगडया कम्पनी के शासन का ज़ात्मा कर दिया गया। भारत में श्रंगरेजी राज के शासन की बाग इक्कलिस्तान को पार्लिमेएट ने स्वयं श्रपने हाथों में ले ली। हाउस श्रॉफ कॉमन्स ने

<sup>\* &</sup>quot;... how very different would probably have been the issue of late events, if the Native princes instead of aiding in suppressing the rebellion, had put themselves at its head, or if the general population had joined in the revolt."—East India Company's petition to Parliament, 1858

<sup>† &</sup>quot;The doctrine now widely promulgated that India should be administered with an special view to the benefit of the English who reside there."—Ibid.

१६ मार्च सन् १८५८ को एक नई कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी का काम नीचे लिखे शब्दों में निश्चित किया गया—

''तहक़ीक़ात की जाय कि हिन्दोस्तान में, ख़ास कर देश के पहाड़ी ज़िलों और अधिक स्वास्थ्यजनक स्थानों में यूरोपियनों की बस्तियाँ आबाद करने और उपनिवेच बढ़ाने के लिए और साथ ही मध्य प्रिया के साथ हमारी तिजारत को तरहक़ी देने के लिए क्या क्या किया जा चुका है, क्या क्या किया जा सकता है और उसके क्या क्या सर्वेचिम उपाय हैं ?"\*

सर चार्ल्स मेटकाफ़ ने यह राय देते हुए कि भारत का शासन कम्पनी के हार्थों से लेकर पार्लिमेशट के हार्थों में दे दिया जाय, सिखा कि—

"यद्यपि मालूम होता है कि हिन्दोस्तान के लोग इस बारे में बिलकुल उदासीन हैं कि हिन्दोस्तान के उत्पर कम्पनी द्वारा शासन किया जाय या बराहरास्त इक्निलस्तान के मन्त्रियों द्वारा फिर भी भारत की दूसरी रिश्राया इस बारे में उदासीन नहीं है, यानी जो यूरोपियन हिन्दोस्तान में रहते हैं और जो कम्पनी के नौकर नहीं हैं और इनके अलावा आम तौर पर वे सब लोग जो दोग़ली नसल के हैं, वे अब कभी भी कम्पनी के शासन से सन्तुष्ट न होंगे।"

ज़ाहिर है कि इस परिवर्तन में हिन्दोस्तानियों की इच्छा का

<sup>\*</sup> To inquire into the progress and prospects, and the best means to be adopted for the promotion of European colonization and settlement in India, especially in the hill districts and healthier climates of that country, as well as for the extension of our commerce with Central Asia "—Terms of Reference of the Select Committee of the House of Commons, 16th. March, 1858.

इतना सवाल न था जितना श्रंगरेज़ों की इच्छा का। इसके बाद किसी को भी इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता कि भारत का शासन कम्पनी के हाथों से लेकर इक्जिस्तान के मिन्त्रमण्डल के हाथों में देने का ख़ास उद्देश भारतवासियों को लाभ पहुँचाना न था, बल्कि भारत के सर्वोत्तम प्रदेशों में यूरोपनिवासियों के उपनिवेश बना कर भारतवासियों को श्रपने गोरे मालिकों के लिए "लकड़ी चीरने वालों श्रोर पानी भरने वालों" की श्रवस्था तक पहुँचा देना था। कम्पनी के शासन को श्रन्त कर देने में हो श्रव श्रंगरेज़ नीति हों को भारत में श्रंगरेज़ी राज की स्थिरता श्रीर उसका भावी हिन दिखाई देता था।

विस्रव के पूरी तरह शान्त होने से पहले ही भारत का शासन कम्पनी के हाथों से लेकर इक्कलिस्तान की न-मक्का विक्टोरिया का प्रवान विक्टोरिया उस समय इक्कलिस्तान के सिंहासन

पर थी। हिन्दोस्तान के राजाओं, रईसों, सरदारों श्रीर समस्त प्रजा के नाम मलका की श्रोर से एक पलान प्रकाशित किया गया, जिसका ज़िक हम ऊपर एक श्रष्टाय में कर चुके हैं। सार कप में इस पलान के श्रन्दर नए श्रिधिकार परिवर्तन की सूचना दी गई, भारतवासियों की सलाह दी गई कि वे मलका, उसके उत्तरा-धिकारियों श्रीर उनके द्वारा नियुक्त श्रफ़सरों के सदा वफ़ादार रहें। लॉर्ड कैनिक की भारत का पहला वाइसराथ नियुक्त किया गया, देशी राजाश्रों को यह विश्वास दिलाया गया कि जो सन्धियाँ श्रीर श्रहदनामे श्राप लोगों के साथ इस समय तक किए जा खुके हैं, इक्कलिस्तान की सरकार उन पर कायम रहेगी, भारतीय प्रजा को विश्वास दिलाया गया कि तुम्हारे मज़हव में किसी तरह का दख़त न दिया जायगा, श्रीर अन्त में लोगों से विश्व को शान्त करने की प्रार्थना करते हुए मलका विक्टोरिया ने एलान किया—

"जब ईश्वर की कृपा से देश में फिर से शान्ति कायम हो जायगी, तब हमारी हार्दिक इच्छा है कि हिन्दोस्तान की कारीगरी की तरङ्ग्जी ही जाब, ऐसे ऐसे काम बहाए जाय जिनमें खाम जनता को खाम है। और उनकी उद्धित हो, और शासन इस तरह में चलाया जाय जिमसे भारत में रहने वाली हमारी समस्त रिखाया को जाम हो। प्रजा की ख़ुशहाली ही में हमारा बल है, उनके सन्तोष में हमारी सजामती है और उनकी कृतज्ञता हमारे लिए सब से अच्छा इनाम है। सर्वशक्तिमान् परमात्मा हमें और हमारे मातहत अक्रसरों को बल दें, ताकि हम अपनी इन इच्छाओं को अपनी प्रजा के हित के लिए परा कर सकें।"

उत्पर लिखा बाक्य इस पलान का सब से अधिक चित्ताकर्षक याक्य है। अनेक भोले भारतवासियों के लिए एलान के ये शब्द काफ़ी सान्तवना देने वाले साबित हुए और उन पर भरोसा करके सन् ५७ की विशाल युद्धाक्रि में समान हो जाने वाले स्वदेशी मुग़ल साम्राज्य की जगह उन्होंने विदेशी अंगरेज़ी राज की अपना लिया। किन्तु वास्तव में इस पलान का मृल्य इस तरह के अन्य राजनैतिक पलानों से किसी तरह ज़्यादा न था और न यह पलान या कम्पनी से लेकर इक्नलिस्तान के बादशाह के हाथों में शासन की बाग का दिया जाना दोनों में से कोई बात भारत की श्रोर श्रंगरेज़ शासकों की नीति में किसी तरह के भी मौलिक परिवर्तन का चिन्ह थी। इस पलान का मुख्य उद्देश था स्वतंत्रता संग्राम में श्रसफल भारतवासियों के दिलों को किसी तरह शान्त करना श्रीर इसमें सन्देह नहीं, इस उद्देश में श्रंगरेज़ शासकों को काफ़ी सफलता मिली। प्रसिद्ध श्रंगरेज़ इतिहास लेखक फ़ीमैन ने बहुत दिनों बाद इस तरह के एलानों के विषय में लिखा—

"किन्तु जब इम विज्ञिसियों और एखानों की भोर आते हैं  $\times \times \times$ तो इम कूट के ख़ास चुने हुए मैदान में पहुंच जाते हैं,  $\times \times \times$  निस्सन्देह जो मनुष्य पार्तिमेयट के हर काम या इर क़ान्न पर विश्वास कर खेता है, वह बालक की तरह भोजा है।"#

इस तरह के जितने वादे इङ्गलिस्तान ने हिन्दोस्तान के साथ किए हैं, उन सबको मार्रकिस आँफ़ सैलिसबरी ने साफ़ "राज-नैतिक छुल ( Political hypocrisy )" स्वीकार किया है।

भारत सरकार के प्रसिद्ध और सुयोग्य लॉ मेम्बर सर जेम्स स्टोफ़ेन ने मलका विक्टोरिया के इस ख़ास पलान के विषय में साफ़ कहा था कि यह प्लान—"केवल एक रसमी पत्र था, यह कोई श्रहदनामा न था जो भारत के श्रंगरेज़ शासकों के ऊपर किसी तरह का भी बन्धन हो, इस प्लान की कोई भी कानूनी कीमत

here we are on the very chosen region of lies, . . . . He is of child-like simplicity indeed who believes every act of Parliament, . . . . . . Freeman's Methods of Historical study, pp. 258, 259.

नहीं है (The Proclamation has no legal force whatever.)।"

इक्जिस्तान की राज व्यवस्था के अनुसार भी मलका को कोई इस तरह का अधिकार प्राप्त न था और न इक्जिस्तान के किसी बादशाह को प्राप्त है, जिससे इक्जिस्तान की पालिंमेण्ट था वहाँ के मन्त्री बादशाह के किसी पलान के अनुसार अमल करने के लिए मजबूर किए जा सकें। पहली नवम्बर सन् १८५८ को लॉर्ड कैनिक ने यह पलान इलाहाबाद में पढ़ कर सुनाया। भारत के अंगरेज़ शासकों ने उस समय से आज तक अपने व्यवहार में इस पलान के बादों की कभी अणुमात्र भी परवा नहीं की।

हम ऊपर लिख चुके हैं कि लॉर्ड डलहीज़ी का उद्देश भारत के समस्त मानचित्र को श्रंगरेज़ी राज के रक्त में रँग

६—देशी रियासतों को क्रायम रखना

देना था । पञ्जाब, नागपुर, श्रवध, सतारा, भाँसी इत्यादि पर क़ब्ज़ा किया जा चुका था। १= श्रप्रैत सन् १=५६ को पार्तिमेगट के सामने वक्तृता

देते हुए सर अर्सकाइन पेरी ने कहा था,—"इसके बाद अब निज़ाम के राज की बारी है। उसके बाद मालवा की उपजाऊ भूमि पर क़ब्ज़ा किया जायगा, जहाँ की काली मिट्टी में रुई और अफ़ीम बहुत अच्छी पैदा हो सकती है। फिर गुजरात जो उससे भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। × × × राजपूताने और बाक़ी की छै करोड़ देशी प्रजा को इसके बाद विजय किया जायगा।"इत्यादि

<sup>\*</sup> Speech by Sir Erskme Perry in the House of Commons on April 18th, 1856.

किन्तु श्रगते ही साल विसव ने यह सारा नक़शा बदल दिया। श्रंगरेज़ों की श्राँखें खुल गईं, वे समक्त गए कि लॉर्ड डलहीज़ी की श्रपहरण नीति ही विसव का एक ख़ास कारण थी। उन्हें श्रव श्रपना हित श्रीर श्रपने साम्राज्य की स्थिरता हिन्दोस्तान की बाक़ी वेशी रियासतों के क़ायम रहने में ही दिखाई देने लगी।

निस्सन्देह विप्लव के बाद भी और विप्लव के ऐन दिनों में भी कुछ ऐसे श्रंगरेज मौजूद थे, जो रही सही देशी रियासतों को खत्म करके श्रंगरेज़ी राज में मिला लेने के पक्त में थे। सन् १८५८ में लन्दन में "इरिडयन पॉलिस्ती (भारतीय नीति)" नामक एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के श्रंगरेज शासकी को यह सलाह दी गई कि हर देशी नरेश के मरने पर वे उसके राज पर कृब्ज़ा कर लें। किन्तु विचारवान् श्रंगरेज़ नीतिश्रौ को इस सलाह के मानने में श्रपने साम्राज्य का हित दिखाई न दिया। यही वजह है कि विशव के बाद से अब तक एक बरमा की छोड़ कर किसी नई देशी रियासत पर कब्जा नहीं किया गया। इसमें भी सन्देह नहीं कि जिस नीति का पिछले ७० साल के श्रन्दर श्रंगरेज़ शासकों ने देशी नरेशों के साथ व्यवहार किया है, उसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे हिन्दोस्तान की क़रीब क़रीब सब देशी रियासतें विदेशी श्रंगरेज़ी राज की स्थिरता में किसी तरह का खतरा हो सकने के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य की ख़ास पोषक बन गई हैं।

सन् ५७से श्रव तक हिन्दोस्तान की सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतीं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, जिस तरह

श्रंगरेज रेजिडेएटी, पोलिटिकल पजरूटी इत्यादि द्वारा कदम क़दम पर देशी नरेशों के न्याय्य श्रधिकारों में हस्तत्त्रेप होता रहा है, जिस तरह हिन्दोस्तानी राजकुमारों की शिल्ला पर श्रंगरेज़ नीतिज्ञों ने सदा अपना ही अनन्य अधिकार बनाए रखा, जिसमें कभी कभी उन कुमारों के श्रिमिमावकों और स्वयं गद्दीनशीन नरेशों तक को द्ख़ल देने का श्रधिकारी नहीं समभा गया, जिस तरह श्रनेक राजकुमारों के चरित्र का व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से सत्यानाश किया गया है ऋौर फिर कभी कभी उस चरित्र हीनता को ही उनको श्रयोग्यता का सुवृत मान लिया गया है, यह सब सम्बी श्रौर दु:खकर कहानी संसार के साम्राज्यों के इतिहास में श्रपना खास स्थान रखती है। इसकी दूसरी मिसालें ढुंढ़ने के लिए हमें पच्छिम पशिया के ऊपर आज से चार पाँच हज़ार साल पहले के मिश्री साम्राज्य श्रीर उसके दो तीन हज़ार साल बाद के रोमन साम्राज्य के इतिहास को पढ़ना होगा। किन्तु यह सब विषय हमारी इस पुस्तक के प्रसंग से बाहर है।

अंगरेज़ों की देशी फ़ीजों के सिपाही ज़्यादातर देशी रियासतों से भरती किए जाते हैं, श्रौर ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोह को दमन करने में वे ही श्रधिक उपयोगी सावित होते हैं।

हिन्दोस्तान में श्रंगरेज़ों के उपनिवेश यानी श्रंगरेज़ी बस्तियाँ वसाने का वरचा वारन हेस्टिंग्स के समय से अन्मारत में शंगरेज़ी चला श्रातो था। किन्तु इस विषय पर श्रंगरेज़ उपनिवेश नीतिज्ञों में सदा काफ़ी मतभेद रहा। श्रनेक

श्रंगरेज उन दिनों इस तरह के उपनिवेशों को बढ़ने देने के विरुद्ध थे। वारन हेस्टिंग्स की कौन्सिल के सदस्य मॉनसन की राय थी कि श्रंगरेज भारत में खेती इत्यादि का कार्य न कर सकेंगे, श्रौर यदि करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन सहन भारतीय प्रजा की श्रोद्धा इतना मँहगा होगा कि उसकी वजह से सरकार की श्रामदनी में बहुत कभी एड जायगी।

७ नवम्बर सन् १७६४ को कॉर्नवालिस ने इक्कलिस्तान के भारत मन्त्री डएडास को लिखा कि—''ब्रिटेन के हित के लिए यह बात बड़े महत्व की है कि यूरोपनिवासियों को जहाँ तक हो सके हमारे भारतीय इलाकों में उपनिवेश बनाने और वसने से रोका जाय।"

४ फ़रवरी सन् १८०१ को डाइरेक्टरों ने भारत में इस तरह के उपनिवेशों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया ।

सन् १८१३ में कम्पनी के अनन्य अधिकार को तोड़ कर समस्त इक्किल्लान निवासियों के लिए भारत आने और तिजारत करने का मैदान खोल दिया गया। इसके बाद दिक्खन और उत्तर के कई नए पहाड़ी इलाक़े अंगरेज़ी राज में मिलाए गए। इसलिए इक्किल्लाम के कुछ लोगों ने कम्पनी के डाइरेक्टरों की राथ के ख़िलाफ़ फिर भारत में अपने उपनिवेश बनाने के लिए आन्दोलन शुक्क किया। इन लोगों की मुख्य दलील यह थी कि इस तरह के उपनिवेशों की मदद से अंगरेज़ी राज भारत में अधिक दिनों तक कायम रह सकेगा।अन्य नीतिज्ञों के अलावा सर फ़ेड़िरक शोर भी इस तरह के उपनिवेशों के पत्त में था। उसकी दलील यह थी— "श्रंगरेज़ी सत्ता के उन्नाट जाने से इस तरह के नए बसे हुए ( विदेशी ) जोगों को कोई फ़ायदा न होगा, बिक उन्हें हर तरह से चुक्त्सान होगा, इसिलिए हिन्दोस्तानियों की तरफ़ से किसी भी उपह्रव या बग़ावत के समय ये लोग अपना सारा प्रभाव गवरमेग्ट के पन्न में लगा देंगे और अपने देशी नौकरों, साधियों आदि को भी ऐसा ही करने के लिए उत्तेजित करेंगे; इसके विपरीत भारतवासियों के भाव अंगरेज़ सरकार की ओर इस तरह के हैं कि जब कभी कोई बग़ावत होती है तब जो लोग बग़ावत में शामिल नहीं होते वे भी कम से कम तटस्थ रहने हैं, किन्तु सरकार को प्राय: कोई सहायता नहीं देता।"\*

सर चार्ल्स मेटकॉफ़ श्रीर लॉर्ड वितियम बैरिटक्क भी भागत में श्रंगरेज़ी उपनिवेश बनाने के पद्म में थे। उनकी वलीलें भी ठीक इसी तरह की थीं। नतीजा यह हुआ कि सन् १८३३ के चारटर एक्ट में उन श्रंगरेज़ों के लिए कई तरह की नई सुविधाएँ कर दी गई, जो भारत में श्राकर बसना चाहते थे।

नैपाल के रेज़िडेंगर ब्रायन हॉटन हॉजसन ने दिसम्बर सन् १=५६ में हिमालय की उर्वर घाटियों में यूरोपियनों के उपनिवेश बनाने के पत्त में एक श्रत्यन्त ज़ोरदार पत्र लिखा। उसने लिखा—

"×× हिमालय में अपने उपनिवेशों को बढ़ाना श्रंगरेज़ सरकार के सर्वोच्च और सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण कर्चन्यों में से एक हैं।"

हॉजसन की राय में "भारत के अन्दर ब्रिटिश सत्ता को स्थायी बनाने के लिए सब से वड़ा, सब से एका, सबसे निःसङ्क और

<sup>\*</sup> Notes on Indian Affairs, by Sir Frederick Shore

सबसे सुगम राजनैतिक उपाय'' भारत के श्रन्दर श्रंगरेज़ों के उपनिवेश ही हो सकते थे।

हॉजसन की तजवीज़ थी कि श्रायलैंगड श्रोर स्कॉटलैंगड के किसानों को मुक्त जमींने देकर भारत में वसने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

सन् ५७ के बाद इस विषय का श्रान्दोलन इङ्गलिस्तान में श्रीर भी श्रिधिक ज़ोर के साथ होने लगा। इसी लिए सन् १=५= में पालिमेण्ट ने वह तहकीकाती कमेटी कायम की जिसका ज़िक इम ऊपर कर चुके हैं।

इसके साथ साथ अनेक तरीकों से उस समय के अंगरेज़ शासकों ने अपने देशवासियों और ख़ास कर अंगरेज़ पूंजीपितयों को भारत में आकर बसने के लिए उत्साहित करना शुक्क किया। आसाम और कुमायूं में अंगरेज़ सरकार ने हिन्दोस्तानियों के ख़र्च पर चाय की काश्त के तज़रबे किए और यह खुले पलान कर दिया कि इन तज़रबों के सफल होने पर चाय के सरकारी खेत उन अंगरेज़ों को दे दिए जायँगे जो इस काम के लिए आसाम और कुमायूं में बसना चाहेंगे। तज़रुबों का सारा ख़र्च हिन्दोस्तानियों के सर पर पड़ा और दोनों स्थानों के चाय के खेत बाद में अंगरेज़ों

<sup>\* &</sup>quot;... the encouragement of colonization therein is one of the highest and most important duties of the Government, ... greatest, surest, soundest and simplest of all political measures for the stabilisation of the British power in India, ... "—Brian Houghton Hodgson, Resident of Nepal, on the Colonization of the Himalayas by Europeans, December, 1856.

के हवाले कर दिए गए। हिन्दोस्तानियों ही के खर्च एर कई

श्रंगरेज़ों को इसलिए चीन भेजा गया कि वे चीन से चाय के बीज लाएँ, चीनो काश्त के तरीक़ों को सीखें श्रीर वहाँ से चीनो विशेषक साथ लाकर भारत में श्रपने धन्धे को तरक़ी दें। पिछले डेढ़ सौ साल से ऊपर के बिटिश शासन में कभी किसी भारतीय व्यापार को उत्तेजना देने के लिए श्रंगरेज़ सरकार ने इस तरह के प्रयत्न नहीं किए। यूरीपियन पूंजीपितयों की बचत को बढ़ाने श्रीर पका करने के लिए हिन्दोस्तानी मज़दूरों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने इस तरह के क़ानून पास किए जिनसे हज़ारों भारतवासी इन लोगों के क़ानूनी गुलाम बन गए। इन क़ानूनी गुलामों के साथ श्रंगरेज़ पूंजीपितयों श्रीर उनके नौकरों का व्यवहार ब्रिटिश भारतीय

ठीक इसी तरह धन इत्यादि की सहायता कुमायूं ही में लोहे का धन्धा करने वाले श्रंगरेज़ों को दी गई।

नील की खेती करने वाले श्रंगरेज़ों को भी भारतवासियों के

इतिहास का एक अत्यन्त कलङ्कित अध्याय है।

धन से समय समय पर सहायता दी जा चुकी है और हिन्दोस्तानी मज़दूरों के साथ इन निलहे गोरों के घोर अमानुषिक व्यवहार का चरचा अनेक बार देशी समाचार पत्रों में हो चुका है। रेलों, सड़कों और उनके विचित्र नियमों द्वारा भी इन अंगरेज़ों को अपने कार्य में हर तरह की सहायता दी गई है।

सन् १=५= की कमेटी के सामने गवाहों ने यह सब बातें विस्तार के साथ बयान कीं। गवाहों में से कुछ की राय थी कि भारत के पहाड़ी प्रदेशों पर अंगरेज़ किसानों श्रीर मज़दूरों को श्राबाद कर दिया जाय श्रीर भारत के मैदानों में इस तरह के श्रंगरेज़ पूंजीपितयों को वसाया जाय जो श्रपने श्रधीन हिन्दोस्तानी किसानों श्रीर मज़दूरों से काम ले सकें। इससे वढ़ कर कुछ लोगों की राय यहाँ तक थी कि पलजीरिया (उत्तर श्रफ़रीका) के समान समस्त हिन्दोस्तान में श्रंगरेज़ पूंजीपितयों से लेकर श्रंगरेज़ किसानों श्रीर मज़दूरों तक को वसाया जावे। श्रंगरेज़ों को भारत में ज़र्मोदारी करने के लिए श्रनेक तरह की सुविधाएँ दी जाने की सलाह भी हुई।

हम ऊपर लिख खुके हैं कि ईस्ट इिएडया कम्पनी भारत में श्रंगरेज़ों की बस्तियाँ बसाने के ज़िलाफ़ थी। यह बात कमेटी के सामने श्रनेक गवाहों ने श्रपने क्यानों में कही है। इन गवाहों में से हम केवल एक जे० जी० वॉलर का बयान नीचे उद्धृत करते हैं। उससे पूछा गया—

"भारत में यूरोपियनों को असने में ख़ास ख़ास एतराज़ कौन से हो सकते हैं ?"

गवाह ने उत्तर दिया-

'मैं समसता हूँ, मैं कई एतराज़ गिना चुका हूं; किन्तु एक और एतराज़ इतने महस्व का है कि मेरे लिए उसे छोड़ देना अपने विषय के साथ इन्साफ़ करना न होगा। मैं समस्ता हूँ कि जो कम्पनी बतौर एक अमीन के बादशाह के नाम पर इस समय भारत पर शासन कर रही है, उसके हाथों से शासन का अधिकार ले लेना नितान्त आवश्यक है। यदि अङ्गरेज़ सरकार का वास्त- विक उद्देश यह है कि हिन्दोस्तान में श्रञ्जरेज़ों की बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, तो × × मेरी राय है कि × × श्रञ्जरेज़ धपने वादशाह के स्थान पर किसी बीच की कम्पनी का श्रिषकार स्वीकार न करेंगे। × × भें सममता हूँ कि न केवल श्रञ्जरेज़ों को भारत में उपनिवेश बनाने के लिए श्रेरित करने श्रीर प्रोत्साहित करने के लिए ही, बिक उस श्रत्यन्त विशाल देश पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए भी भारत के शासन में फ्रीरन गहरे परिवर्त्तन की ज़रूरत है, श्रीर इन परिवर्त्तनों के लिए केवल तभी मार्ग तैयार किया जा सकता है जब कि कम्पनी की जगह इङ्गलिस्तान के बादशाह का नाम श्रीर बादशाह का श्रिकार काथम कर दिया जाय।

कम्पनी तोड़ दी गई। भारत में कई स्थानों पर ख़ास कर, कई ज़रख़ेज़ पहाड़ी इलाक़ों में अंगरेज़ों की वस्तियाँ वसाने की जी तोड़ कोशिशों की गई। इन कोशिशों का विस्तृत इतिहास हमारे प्रसंग से बाहर है। किन्तु बावजूद कम्पनी के तोड़ दिए जाने के श्रीर बावजूद इन तमाम कोशिशों, कमेटियों, गवाहियों, सुविधाओं, इरादों श्रीर उत्तेजनाश्रों के पिछले म० साल के अन्दर संसार के श्रन्य देशों की तरह हिन्दोस्तान में श्रंगरेज़ों की वस्तियाँ श्राबाद न हो सकीं। इस श्रसफलता की वजह बयान करते हुए टाउनसेएड श्रपनी पुस्तक 'पशिया पएड यूरोप' में लिखता है:—

"कहा जाता है कि हिन्दोस्तान में गोरों (यूरोपियनों) की कमी का कारख वहाँ की आबोहवा है, किन्तु वहाँ की पहाड़ियों पर भी तो कोई अक्ररेज़ जाकर नहीं बसता। अक्ररेज़ न्यू साउथवेल्स ( ऑस्ट्रेबिया ) के गरम मैदानों में रहते हैं; अमरीका के गोरे लोग × × प्रकोरिडा (मध्य अमरीका) के उन सैदानों में भरे हुए हैं जिनमें मारे गरमी के भमूके उठते हैं; स्पेन के लोग दोनों अमरीकाओं के गरम प्रदेशों में एक शासक जाति की हैसियत से बसे हुए हैं; इच लोग जावा में रह रहे हैं; किन्तु अंगरेज़, चाहे उन्हें कितने भी प्रजोभन क्यों न दिए जायँ, भारतवर्ष में नहीं ठहर सकते। ऐसे ज़ोरों के साथ उनकी तिवयत जबती है, इतने ज़ोरों के साथ वे इस बात को अनुभव करने लगते हैं कि हम यहाँ पर देश के निवासियों से बिजकुल अजग पर-देशी हैं, कि फिर चाहे उन्हें कितनी भी कुरबानी क्यों न करनी पढ़े, धन, पदवी या अपने सुलकर कारवार में उन्हें कितनी भी हानि क्यों न सहनी पढ़े, वे चुपचाप वहाँ से खिसक कर यूरोप चले आते हैं।"

निस्सन्देह भारत की भूमि के श्रमी तक श्रंगरेज़ी उपनिवेशों के शाप से बचे रहने को श्रसली वजह यह है कि भारत एक प्राचीन, विशाल श्रौर श्रत्यन्त धना बसा हुश्रा देश है। श्रंगरेज़ों के लिए न यहाँ की करोड़ों जनता को मिटा कर उनकी जगह लेना इतना सरत है जितना श्रांस्ट्रेलिया के श्रधंसभ्य श्रादिमवासियों को मिटा कर उनकी जगह लेना, श्रौर न वे यूरोपनिवासी, जो श्रमी तक 'सभ्यता' के उच्चतर श्रङ्गों में भारतवासियों से कहीं पीछे हैं, जिनके श्रौर भारतवासियों के चित्रों, रहन सहन श्रौर श्रादशों में इतना जबरदस्त श्रन्तर है, बिना श्रपना जातीय व्यक्तित्व खोए भारतवासियों के साथ किसी तरह भी मिल जुल कर भारत में रह सकते हैं।

<sup>\*</sup> Meredith Townsend's Asia and Europe, p. 87.

सन् १=१३ के 'चारटर एक्ट' में एक घारा यह भी थी कि जो श्रंगरेज़ ईसाई पाद्री भारतवासियों के "घार्मिक १-राष्ट्रीय भावों का उद्घार" के लिए यानी उन्हें ईसाई बनाने के लिए नाश 'भारत जाना चाहें श्रीर वहाँ रहना चाहें" उन्हें

"क़ानून के ज़रिए हर प्रकार की सुविधा" दी जाय। चुनाँचे इसके बाद से ही "ईसाई धर्म प्रचार का एक सरकारी मोहनमा (एक्लेज़िएस्टिकल डिपार्टमेंग्ट)" भारत में खोल दिया गया श्रीर उसका खर्च ज़बरदस्ती भारत वासियों के सिर मढ़ दिया गया।

सन् ५७ के विसव के बाद श्रंगरेज़ नीतिहों में इस विषय पर ख़ूब बहसें होने लगीं। मार्च सन् १८५० की श्रंगरेज़ी पत्रिका "दी कैलकटा रिट्यु" में एक श्रंगरेज़ का लिखा हुश्रा नीचे लिखा वाक्य मिलता है जिससे पता चलता है कि उस समय के श्रंगरेज़ नीतिहों को क्या क्या वार्ते सुफ रही थीं। वह श्रंगरेज़ लिखता है—

"हमें चाहों श्रोर × × इस समय की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं; जिनमें ज़ोतें के साथ यह सजाह दी जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई कहता है 'भारत को श्रवश्य ईसाई बना खेना चाहिए', कोई कहता है 'भारत को श्रवश्य ईसाई बना खेना चाहिए', कोई कहता है 'भारत भर में श्रंगरेज़ों को बसाना चाहिए', कोई कहता है 'सुसजमानों के मज़हब को दबा देना चाहिए', कोई कहता है 'हमें हिन्दोस्तानी ज़बान को ख़त्म कर देना चाहिए श्रोर उसकी जगह अपनी मानुभाषा ( श्रंगरेज़ी ) प्रचित्तत कर देनी चाहिए'। ये इनमें से केवल थोड़ी सी श्रावाज़ें हैं।'' अ

<sup>\*&</sup>quot; . on every hand, we hear the voices of the times .
urging the popular measure of the hour, 'India must be christianized —

सन् ५.3 के बाद अधिकांश श्रंगरेज़ नीतिज्ञ इस बात को श्रीर श्रिधिक ज़ोरों के साथ श्रनुभव करने लगे थे कि भारतवासियों के दिलों से राष्ट्रीयता के रहे सहे भावों को मिटा देना श्रीर श्राइन्दा इस तरह के भावों को पनपने न देना श्रंगरेज़ी साम्राज्य की स्थिरता के लिए श्रावश्यक है। इसके उस समय दो मुख्य उपाय सोचे गए—(१) भारत में ईसाई मत प्रचार श्रीर (२) श्रंगरेज़ी शिक्षा।

मलका विक्टोरिया ने श्रपने पतान में यह वादा किया था कि मज़हब के मामले में श्रंगरेज़ सरकार किसी तरह का पदापात न करेगो। किन्तु विश्वव के केवल श्रगले ही वर्ष इङ्गलिस्तान के प्रधान मन्त्री लॉर्ड पामर्सटन ने ईसाई पादरियों के एक डेपुटेशन के उत्तर में कहा—

"माल्म होता है कि अन्तिम लाख्य के विषय में हम सब का एक ही मत है। समस्त भारत में पूरब से पिच्छम तक और उत्तर से दक्षितन तक ईसाई मत के पैताने में जहाँ तक हो सके मदद देना, न केवल हमारा फ़र्ज़ है बिक इसी में हमारा फ़ायदा है।"\*

India must be colonized '—' The Mohammedan religion must be suppressed, '—' We must abolish the vernacular and substitute our mother tongue, ' such are but a few, "—The Calcutta Review, March 1858, p. 163.

<sup>\* &</sup>quot;We seem to be all agreed as to the end. It is not only our duty, but it is our interest to promote the diffusion of Christianity as far as possible throughout the length and breadth of india."—Lord Palmerston, to a deputation headed by the Archbishop of Canterbury, in 1859, The Conversion of India, by George Smith, C. J. E., L. D., p. 233.

والأمد المتحافظ المساوح

सन् ५७ के विसव पर टीका करते हुए अनेक अंगरेज़ पादरियों ने कहा—

"हमारे दुश्मन ने मुसलमान थे जिनके सज़हब की तारीफ करके हमने उन्हें फुला दिया, और ने हिन्दू थे जिनके खन्धविश्वासों की हमने पुष्ट किया, किन्तु हमारे सच्चे मित्र ने हिन्दोस्तानी थे जिन्हें हमारे पादरियों ने ईसाई बना लिया था।"

इन लोगों के ईसाई मत प्रचार का एक मात्र उद्देश अपने साम्राज्य को पक्का करना था। विलियम एडवर्ड्स विश्व के दिनों में कम्पनी का मुलाज़िम था और बाद में आगरा हाईकोर्ट का एक जज हुआ। उसकी राय थी—

"हम विदेशी आक्रामक और विजेता समसे जाते हैं और सदा समसे जायेंगे, × × हमारे लिए अपनी रचा का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम देश की इसाई बना जें; × × देशी ईसाइयों की बरितयों जब देश में इघर उधर फैल कार्यंगी तो ने अनेक वर्षों तक हमारी मज़बूती के लिए स्तरमीं का काम देंगी, क्योंकि जब तक अधिकांश जनता मूर्तिपूजक (हिन्दू) या मुसलमान रहेगी, सब तक ये ईसाई जोग अवश्य राजभक्त रहेंगे।"

लॉर्ड विलियम वैरिटङ्क की कोशिशों और पञ्जाब को ईसाई बनाने की तजवीज़ों का ज़िक्र इससे पहले किया जा चुका है।

<sup>\* &</sup>quot;We are, and ever must be, regarded as foreign invaders and conquerors,

Our best safeguard is in the evangelization of the country;

<sup>.</sup> Christian settlements scattered about the country would be as towers of strength for many years to come, for they must be loyal as long as the mass of the people remain either idolaters for Mohammedans."—William Edwardes.

जो ग्रज भारतवासियों को ईसाई बनाने या मुसलमानों को द्वाने से थी वही भारत में अंगरेज़ो शिला के प्रचार से थी। लाई मैकॉले इस शिला का सब से ज़बरद्स्त हामी था और उसके असली विचारों का ज़िक हम ऊपर शिला के अध्याय में कर चुके हैं।

मारत को विचित्र स्थिति में देश को ईसाई बनाने का प्रयक्ष अधिक न चल सका और न अधिक खुले तौर पर उसे शासन नीति का एक अंग बनाया जा सका। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अंगरेज़ी शिक्षा ने एक ख़ासी अंगी ऐसे लोगों की पैदा कर दी है, जो अपनी रोज़ी के लिए अंगरेज़ी राज पर निर्भर हैं, जो उस राज के विशेष स्तम्भ हैं, जिनके रहन सहन और भारतीय जनता के रहन सहन में बहुत बड़ा अन्तर पैदा हो गया है, और जिनमें सामृहिक दृष्टि से राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय मान के भावों का क़रीब क़रीब अभाव है।

श्राज कल की यूरोपियन राजनीति में किसी देश पर शासन करने का मतलब ही उस देश से अधिक से ६-हिन्दीस्तान की अधिक धन खींचना है। भारत की 'लूट' से ही उन्नति देना इङ्गलिस्तान के श्रीर विशेष कर लङ्काशायर के कारखाने चलं, जिसका ज़िक एक पिछ्ले

श्रश्याय में किया जा जुका है। सन् ५७ के बाद "भारत की उपजाऊ शक्ति को उन्नति देने ( Development of the resources of India )" का विशेष चरचा सुना जाने लगा। इसके हैं ख़ास ख़ास उपाय सोचे गए। (क) भारत में रेलों का जारी करना—भारत में रेलें उसी धन सं जारी की गई जो श्रंगरेज़ों ने मुख़्तलिए तरीक़ों से भारत से कमाया था। एक पिछुले श्रध्याय में दिखाया जा चुका है कि इस तरह के कामों के लिए कभी एक पैसा भी इङ्गलिस्तान से लाकर हिन्दोस्तान में ख़र्च नहीं किया गया। इस पर भी पालिमेएट के एक मेम्बर स्विप्ट मैकनील ने १४ श्रगस्त सन् १८६० को कहा था—

''यह हिसाब लगाया जा चुका है कि जितना धन भारत में रेजों पर ख़र्च किया जाता है, उसमें से हर शिजिङ्ग पीछे बाठ पेंस (पानी वो तिहाई) इङ्गिक्सतान चला खाता है।"\*

इन रेलों के मुख्य कार्य हैं—भारत से गेहूँ, कपास श्रादि इक्ष-लिस्तान भेज सकना, इक्षलिस्तान का बना हुआ माल भारत के कोने कोने में पहुँचाना और ज़करत पड़ने पर इथर से उधर तक सेनाओं का लं जा सकना। निस्सन्देह हमारी आज कल की पराधीन स्थिति में ये रेलें भारतवासियों के धन, उनके धन्धों और उनके स्वास्थ्य तीनों के लिए नाशक और वेशुमार आमों को उजाड़ देने वाली साबित हुई हैं।

(स्व) हई की खेती—इङ्गलिस्तान को अपने कपड़े के धन्धे के लिए हई पहले अमरीका से मंहगे दामों पर लेनी पड़ती थी। भारत में बरार, सिन्ध और पञ्जाब अपनी सुन्दर हई के लिए

<sup>\*</sup> It has been computed that out of every shilling spent in railway enterprise, 8d. makes its way to England."—Swift Macneill in the House of Commons 14th August, 1890.

मशहूर थे। इन देशों पर श्रंगरेजों के कृढज़ा करने का एक ख़ास मतलब यह था कि इङ्गलिस्तान के कारख़ानों को सस्ती ठई भेजी जा सके। सन् १८५८ के बाद इसके लिए विशेष प्रयत्न किए गए। एक नई 'ईस्ट इलिडया कॉटन कम्पनी' क़ायम की गई श्रौर ठई की काश्त श्रौर उसके इङ्गलिस्तान मेजे जाने की श्रोर ख़ास ज्यान दिया गया। इङ्गलिस्तान श्रौर हिन्दोस्तान के सम्बन्ध का सब से मुख्य कए उस समय से श्राज तक कन्यों ठई का भारत से इङ्गलि-स्तान जाना श्रौर इङ्गलिस्तान के बने हुए कपड़ों का भारत में श्राकर बेबा जाना है। यही इङ्गलिस्तान के लोगों की जीविका का सबसे बड़ा श्राधार है।

(ग) अंगरेज पूंजीपतियों को सुविधाएँ—भारत में आकर धन्धा करने वालं अंगरेज़ पूंजीपतियों को श्रुक से ख़ास सुविधाएँ मिलती रही हैं। चाय, नील इत्यादि की खेती कराने वाले अंगरेज़ों के साथ सरकार की रिश्रायतों का ज़िक ऊपर इसी श्रध्याय में किया जा खुका है। इन अंगरेज़ पूंजीपतियों के फ़ायदें के लिए चाय और नील के बागी वों के लाखों हिन्दोस्तानी मज़दूरों के साथ जो सल्क भारत सरकार ने जायज़ रखा है उसकी दूसरी मिसाल हूंद्रने के लिए हमें पौने दो हज़ार साल पहले रोमन गुलामी की प्रधा के श्रमाद्युषिक इतिहास की शरण लेनी पड़ती है। सन १०६० में सर एशले एडन ने, जो बाद में बज़ाल का लेफ़्टनेएट गवरनर हुआ, साफ़ कहा था कि—"नील की काश्त कभी भी लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, बल्क सदा उनसे ज़बरदस्ती कराई जाती है।"

ब्रिटिश भारत में चाय और नील की काश्त का इतिहास गुलामी की प्रथा का अत्यन्त लजाजनक इतिहास है।

- (घ) अंगरेजों को नौकरियाँ—बिटिश सत्ता को मज़बूत रखने का उस समय यह भी एक ख़ास उपाय माना गया। अनेक अंगरेज़ स्वीकार कर चुके हैं कि अंगरेज़ों को जो तनख़ाहें आम तौर पर भारत में दी जाती हैं उससे आधी भी उन्हें इक्जिस्तान या किसी दूसरे देश में न मिल सकतीं।
- (च) असली शासन से भारतवासियों को दूर रखना— बहुत दर्जें तक इङ्गलिस्तान के हित में भारत का अहित और भारत के हित में इङ्गलिस्तान का अहित है। एक के उद्योग बन्धों की उन्नति में दूसरे की वे रोज़गारी है और एक की खुशहाली में दूसरे की निर्धनता। इसलिए शासन प्रबन्ध में कोई वास्तविक अधिकार हिन्दोस्तानियों को देना विदेशी शासकों के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता।

कप्तान पी० पेज ने जन्दन के इंस्ट इतिष्ठया हाउस से बैठ कर ह अप्रैल सन् १=१६ को अपने एक मेमोरएडम में लिखा कि—

"में भारतवासियों की नेक खबनी के इनाम में उनकी इज़ात बढ़ा हूँगा, किन्तु उनके हाथ में सत्ता कभी न दूँगा, × × ×।

"× × × यही उस्त रोमन बोगों का था। हम भारतवासियों के हाथों में बिना किसी प्रकार की सत्ता दिए उनकी ख़ैरख़ाही अपनी श्रोर बनाए रख सकते हैं। उन्हें केवल सत्ता का श्रामास देना काफ़ी होगा; श्रौर यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में में राशफ़्कास्त के इस उस्त को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ कि मतुष्य श्रापने मिश्रों के साथ भी इस प्रकार से रहे कि मानें एक दिन वे श्रवश्य उसके शत्रु बनने वाले हैं, फिर भी में समसता हूं कि भारत के शासकी के लिए इस उस्त को सदा ध्यान में रखना ही उचित है। "%

इंगलिस्तान और हिन्दोस्तान दोनों देशों के नीतिझ इस बात को श्रक्त्री तरह सममते हैं कि सन् १९३५ के गवरमेगट श्राफ़ इग्रिडया एक्ट की श्रसेम्बलियाँ और वजारतें भी 'सत्ता के श्राभास' से किसी श्रंश में श्रधिक नहीं हैं।

( ह्य ) कान्न और अदालतें— 'भारत की उपजाऊ शकि को उन्नति देने' (?) का एक ख़ास उपाय आज कल के क़ानून और कचहरियाँ हैं। जो 'ताज़ीरात हिन्द' सन् १=३३ के चारटर एक्ट के बाद लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था और जिसका अधिक ज़िक्त हम एक पिछले अध्याय में कर चुके हैं, वह सन् १=५७ की क्रान्ति के बाद भारत के क़ानून की शकल में रायज हुआ।

क़रीब क़रबी इसी ढंग के श्रीर श्रंगरेज़ों ही के बनाए हुए

<sup>\* &</sup>quot;I would reward good conduct (of Natives) with honour but never with power. . . .

<sup>&</sup>quot;Nullum impersum tutum, nest benevolentes munitum. The good will of the Natives may be retained without granting them power, the semblance is sufficient, and although I abhor in private life that maxim of Rochefaucult's which recommends a man to live with his friends as if they were one day to be his enemies, I think it may be remembered with effect by he sovereigns of India."—Captain P. Page in his Memorandum, dated East ndia House, April 9th, 1819, Report of the Select Committee, 1832, vol. v, pp 480-483.

"ताज़ीरात श्रायरलैएड" (श्रायरिश पीनल कोड) के बारे में मशहूर श्रंगरेज़ विद्वान वर्क ने जो शब्द कहे थे वह किसी न किसी दर्जे तक "ताज़ीरात हिन्द" के बारे में भी कहे जा सकते हैं। बर्क ने कहा था—

"इस कोइ का संग्रह और सम्पादन बड़ी कावलीयत के साथ किया गया है और उसके सारे हिस्से एक तूसरे के साथ ख़ुब खपने हुए हैं। वह एक बहुत पेचीदा मशीन है जिसे बड़ी अकलमन्दी के साथ तरवार किया गया है। कभी भी किसी चतुर, किन्तु पतित मनुष्य ने किसी क्रीम पर अस्याचार करने, उसे दिन्द बना देने, उसे चरित्र अष्ट करने चौर उसके अन्दर के मनुष्यस्य तक का संस्थानाश कर डालने के जिए इससे अधिक उपयोगी यन्त्र तरवार न किया होगा। 8"

दीवानी के कानून की पेचीदिगियाँ भी मुक़दमें वाज़ी को कम करने के स्थान पर बढ़ाने ही में श्रिष्ठिक मदद देती हैं और हज़ारों घरानों के खर्वनाश का कारण सावित हो खुको हैं। श्राजकल की श्रदालतों और उनकी कार्रवाइयों से भारतवासियों का जो श्राधिक और नैतिक पतन हुआ है वह किसी से भी छिपा नहीं है। ये श्रदालतें हमें बड़ी इसरत के साथ हज़ारों वर्षों से चली आती हुई पौने दो सी साल पहले तक की उन पंचायतों की याद दिलाती

<sup>• &</sup>quot;Well digested and well disposed in all its parts; a machine of wise and elaborate contrivance, and as well fitted for the oppression, improverishment and degradation of a people, and the debasement in them of human nature itself, as ever proceeded from the perverted ingenuity of man "—Burke on the Irish Penal Code

हैं जिनमें ग्रीब से ग्रीब को बिना पैसे न्याय मिल सकता था श्रीर मुग़ल समय के शहरों के उन न्यायालयों की याद विलाती हैं जिनके दरवाजों पर लिखा रहता था 'फुक़ोरी (दरिद्रता) ही

न्यायाधीश के लिए सबसे ज़्यादा फ़ख़् (श्रिभिमान) की चीज़ है' श्रौर जिनके धर्मभीक न्यायाधीशों के लिए किसी के यहाँ दावत में जाना या किसो से एक पान तक की भेंट स्वीकार करना

हराम समका जाता था।

का सङ्गठन

श्रपनी श्रपूर्व वीरता श्रीर उसके साथ साथ देशभक्ति के श्रभाव के कारण भारतीय सिपाहियों ने विदेशी

राज के संस्थापन में सदा ज़बरदस्त हिस्सा लिया है। किन्त विश्वव के बाद सेना के नप

ालया है। किन्तु विश्वव के बाद सना के नए सङ्गठन के लिए एक रायल कमोशन नियुक्त हुन्ना। कुछ की तजवीज़

जायँ, किन्तु इससे काम न चल सकता था। कुछ श्रौर लोगों की तजवीज़ थी कि श्रंगरेज़ सिपाहियों के साथ साथ थोड़े से श्ररव, बरमी श्रौर श्रफ़रीका के हज्शी भी भारतीय सेना में भरती किए

थी कि केवल श्रंगरेज़ श्रौर दोगले सिपाही भारतीय सेना में रक्खे

जायँ। इस तरह की सलाहें देने वाल विसव से डर गए थे और हिन्दोस्तानी सिपाहियों की पलटनों की विलकुल तोड़ देना चाहते

ये। किन्तु इस तजवीज़ से भी काम न चल सका। श्रन्त को यह तजवीज़ ठहरी कि हिन्दोस्तानी पलटनों में ब्रिटिश भारतीय प्रजा के मुक़ाबले में नैपाल के गोरखों, सरहद के पठानों, जम्मू के डोगरों, राजपूताने के राजपूतों, पटियाले श्रादि के सिखों श्रीर मराठा रियासर्तों के मराठों को तरजीह दी जाय। तोपखाने की नौकरियाँ

श्रविश्वास के कारण देशी सिपाहियों के लिए बन्द कर दी गई, क्योंकि श्रंगरेज लेखक कॉलफील्ड के अनुसार—"इस मोहकमें में हिन्दोस्तानी सब से श्रधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।" देशी सिपाहियों को गोरे सिपाहियों के मुकाबले में घटिया हथियार मिलने लगे। फ़ौज के बड़े बड़े और असली जिम्मेदारी के श्रोहदे उनके लिए बन्द होगए।

करनल मॉलेसन लिखता है—

"अपने देशी सिपाहियों के साथ इसारी बेवफ़ाई (Bad faith) थी जिसने उनके दिलों को हमारी श्रोर से सशङ्क कर दिया × × × ।

"सिपाहियों की श्रीर हमारी यह बेबफाई ठीक पहले श्रफ्रशान युद्ध के बाद से शुरू हो जाती है।"

विसव को दसन करने का सारा खर्च यहाँ तक कि इंगलिस्तान

में गोरे सिपाहियों को शिला देने और उनके भारत आने जाने का ख़र्च तक हिन्दोस्तान से वसूल किया गया। हिन्दोस्तान से वाहर के श्रंगरेज़ों के श्रनेक युद्धों का ख़र्च भी हिन्दोस्तान से लिया गया

है। मेजर विनगेट लिखता है कि सन् १८५६ में ६१,८६७ श्रंगरेज सिपाही भारत में पल रहे थे श्रीर इनके श्रतावा १६,४२७ श्रंगरेज सिपाही ऐसे थे जो उस समय इङ्गलिस्तान में रहते थे, इङ्गलिस्तान

की रहा। करते थे श्रीर जिन्हें तनख़ाहें हिन्दोस्तान से दी जाती थीं। जब कभी इङ्गलिस्तान से हिन्दोस्तान पलटने लाने की ज़क्ररत

होती थी तो उन गोरी पलटनों के इक्कलिस्तान से चलने के छै

महीने पहले तक की तनख़ाहें श्रीर तमाम ख़र्च भारत से लिया जाता था। भारतीय सेना के नए सङ्गठन द्वारा श्रंगरेज़ी सेना की संख्या बढ़ा दी गई, भारत से श्रंगरेज़ों की श्रामदनी बढ़ गई, देशी सिपाहियों की अवस्था श्रीर अधिक हीन होगई, भारत के शासन का श्राधिक भार बढ़ गया श्रीर देश की श्रङ्खलाएँ श्रीर श्रधिक मज़बूत होगई।

सन् १८१३ में सर जॉन मैलकम ने, जो उन विशेष अनुभवी
नीतिकों में से था, जिन्होंने १६ वीं शताब्दी के
प्रारम्भ में भारत के अन्दर अंगरेज़ी साम्राज्य
को विस्तार दिया, पार्लिमेग्ट को तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने
गवाही देते हुए कहा था—

"इस समय हमारा साम्राज्य इतनी तूर तक फैला हुमा है कि जी मसाधारण दक्ष की हुम्सन हमने उस देश में क्रायम की है उसके बने रहने के लिए केवल एक बात का हमें सहारा है, वह यह कि जो बड़ी वड़ी जातियाँ इस समय अंगरेज़ सरकार के अधीन हैं वे सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, और जातियों में भी फिर अनेक जातियाँ और उपजातियाँ हैं; जब तक ये लीग इस तरह एक दूसरे से बटे रहेंगे, तब तक इस बात का दर नहीं है कि कोई भी बलवा हमारी सत्ता को हिला सके।"\*

<sup>&</sup>quot;In the present extended state of our Empire, our security for preserving a power of so extraordinary a nature as that we have established, rests upon the general division of the great communities under the Government, and their subdivision into various castes and iribes; while they continue divided in this manner, no insurrection is likely to shake the

इसके कुछ साल बाद एक श्रंगरेज़ श्रफ़्सर ने लिखा था— "हमारे राजनैतिक, मुल्की और फ्रौजी तीनों तरह के भारतीय शासन का उसूज, 'फूट फैजाश्रो शौर शासन करो' होना चाहिए।"%

सन् १=३१ की जाँच के समय मेजर जनरत सर तिम्रोनेल स्मिथ ने कहा था—

"××× अभी तक हमने साग्यदायिक और धार्मिक पहापात के द्वारा ही सुष्क की वश में रक्खा है—हिन्दुओं के ख़िलाफ मुसलमानों को खौर इसी तरह अन्य जातियों की एक दूसरे के ख़िलाफ ×××।"†

विसव के बाद करनल जॉन कोक ने, जो उस समय मुरादावाद की पलटनों का कमाएडर था, लिखा कि—

"हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि भिन्न भिन्न धर्मी और जातियों के जीगों में हमारे सीमाग्य से जो अनैक्य मीजूद है उसे पूरे जीरों में क्रायम रक्खा जाय, हमें उन्हें मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार का उसुल यही होना चाहिए,—'फूट फैलाओ और शासन करो।"‡

stability of our power." -Sir John Malcolm, before the Parliamentary Committee of 1813

<sup>\* &</sup>quot;Divide et impera should be the motto of our Indian administranon, whether political, civil, or military."—Carnatus in the Asiatic Journal, May 1821.

<sup>† &</sup>quot;. . . the prejudices of sects and religions by which we have latherto kept the country—the Mussalmans against Hindoos, and so on;

<sup>. . &</sup>quot;-Major-General Sir Lionel Smith, K. C. B., before the Enquiry Committee of 1831

<sup>&</sup>quot;Our endeavour should be to uphold in full force the (for us fortunate) separation which exists between the different religions and races,

१४ मई सन् १८५६ को बम्बई के गवरनर लॉर्ड एलफ़िन्सटन ने अपने एक सरकारी पत्र में लिखा कि—

"पुराने रोम के शासकों का उस्त था—"फूट फैलाओ श्रीर शासन करो,' श्रीर यही हमारा उस्त होना चाहिए।"\*

हमें इस तरह के श्रीर वाक्य देने की ज़करत नहीं है। वास्तव में किसी देश के श्रन्दर विदेशी शासन को चिरस्थायी रखने का सबसे ज़बरदस्त उपाय यही हो सकता है।

जिस तरह एक मज़हब और दूसरे मज़हब के लोगों में फूट डालने का प्रश्न है, उसी तरह एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त के लोगों में। विभ्रव के बाद एक तजबीज़ यह की गई थी कि भारतीय सरकार के अधिकारों को कुछ कम कर दिया जाय और विविध आन्तीय सरकारों को अपने अपने यहाँ के शासन में अधिक स्वतन्त्रता दे दी जाय। इस तजबीज़ का नाम उसके असली खक्ष्य को छिपाने के लिए 'प्रान्तीय स्वाधीनता (Provincial autonomy), रक्खा गया। मेजर जी० विनगेट ने १३ जुलाई सन् १८५० को पालिमेएट की सिलेक्ट कमेटी के सामने इस तजवीज़ की गरज़ को इस तरह बयान किया था—

not to endeavour to amalgamate them. Divide et impera should be the principal of Indian Government. "—Lieut-Colonel John Coke, Commandent at Muradabad

<sup>\* &</sup>quot;Divide et impera was the old Roman Motto, and it should be ours."—Lord Elphinstone, Governor of Bombay, in a Minute, dated 14th May, 1859.

प्रश्न-श्राप कहते हैं कि एक केन्द्रीय सरकार से कई तरह के ख़तरे हैं श्रीर श्राप कहते हैं कि इससे तमाम देशवासियों में एक समान भाव पैदा होंगे श्रीर उनके एक समान लक्ष्य होंगे जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं ?

उत्तर—हाँ ! मैं समभता हूँ कि यदि कोई एक ऐसी बात हुई

शासन को अधिक हानि पहुँचने की सम्भावना है, बनिस्वत किसी भी ऐसी बात के कि जिसका आन्दोलन भारत के केवल एक भाग तक परिमित हो। यदि किसी प्रश्न पर सारे भारतीय साम्राज्य भर में आन्दोलन होने लगा तो निस्सन्देह किसी ऐसे प्रश्न की अपेला,

जिसका सम्बन्ध केवल एक प्रान्त के लोगों से हो, विदेशी सत्ता के

कि जिसमें तमाम भारतवासी दिलचस्पी लेने लगे तो उससे विदेशी

तिए यह कहीं श्रधिक खतरनाक होगा।\*

इस 'प्रान्तीय स्वाधीनता' का श्रसली लक्ष्य यही था कि विविध प्रान्तों के लोगों में परस्पर प्रेम श्रीर राष्ट्रीयता यानी भारतीयता के भाव पैदा होने न प्रापः।

वाह्य दृष्टि में भारत इङ्गलिस्तान को कोई ख़िराज नहीं देता,
किन्तु मेजर विनगेट ने बड़ी योग्यता के साथ
६-भारत से साबित किया है कि जो रक्तम 'होम चार्जेंज़' के हङ्गलिस्तान को नाम से भारत सरकार हर साल इङ्गलिस्तान भेजती है, वह वास्तव में भारतवर्ष का इङ्गलि-

<sup>\*</sup> Major G. Wingate, before the Parliamentary Committee, 13th, July

स्तान की ज़िराज है। सन् १८३४ से १८५१ तक १७ साल के अन्दर ५,७६,००,००० पाउगड यानी करीब ७५ करोड़ रुपए इस मद में भारत से इङ्गलिस्तान भेजे गए। इस रक्षम के बदले में भारत की कुछ भी प्राप्त न हुआ और न भारत की इससे कोई लाभ हुआ। जो रक्षमें हर साल अंगरेज़ व्यक्तियों ने अपने और अपने कुटुम्बियों के लिए भारत से इङ्गलिस्तान भेजीं, और जो विशाल धन इङ्गलिस्तान के लोगों ने भारत के व्यापार से कमाया, उस सब का इस से कोई सम्बन्ध नहीं। इसके अलावा भारत से कमाए हुए धन में से ३,६०,००,००० पाउगड विविध अंगरेज़ों का उस समय भारत सरकार के पास करज़े की शकता में जमा था।

बिप्तव के बाद का पिञ्जलं =० साल का इतिहास इस पुस्तक के प्रसङ्ग से बाहर है। किन्तु आजकल की अन्तिम शब्द परिस्थिति में किसी भी देश का दूसरे देश पर शासन न उन उपायों के आलावा किसी दूसरे उपायों द्वारा कायम हो सकता है जिनका इस पुस्तक भर में जिक्र है, न किसी दूसरे उपायों द्वारा जारी रक्खा जा सकता है और न उसके कोई दूसरे नतीजे हो सकते हैं।

लॉर्ड मैकॉले ने सच कहा है -

''मुक्ते विश्वास है कि सब प्रकार के अन्यायों में सब से बुरा अन्याय एक क्रीम का दूसरी क्रीम पर अन्याय करना है।"%

<sup>\* &</sup>quot;Of all forms of tyrauny I believe the worst is that of a nation over a nation." Lord Macaulay

श्रमरीका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति श्रवराहाम तिङ्कन ने एक स्थान पर तिखा है:--

''कोई क्रीम भी इसनी भजी नहीं हो सकती को दूसरी क्रीम पर शासन कर सके।"\*

यदि प्रासी के मैदान से ही भारत में श्रंगरेजी राज का श्रारम्म मान लिया जाय, तो भारत के लिए १=० साल के विदेशी शासन का नतीजा कम से कम ऊपर की दृष्टि से दिन प्रति दिन बढ़ती हुई भयहर दरिद्रता, निर्वलता, फूट, श्राए दिन के दुष्काल, मलेरिया, इनपलु-पञ्जा श्रीर प्लेग के सिवा श्रीर कुछ दिखाई न दिया। इङ्गलिस्तान के लिए भी, यदि श्राज भारत के ऊपर से श्रंगरेजों का राज हट जाय तो कल लङ्काशायर के तमाम पुतलीघर और देश के भन्य अनंख्य कारखाने, जो भारतीय पराधीनता ही के सहारे चल रहे हैं, बन्द हो जायँ, लाखों श्रंगरेज़ प्ंजीपति श्रीर मज़दूर बेरोज़गार हो जायँ, श्रीर सारा देश श्राश्चर्यजनक तेज़ी के साथ दरिद्रता, अवनित और बरबादी को ओर जाता हुआ दिखाई देने लगे। नैतिक जेत्र में दोनों देशों के लिए नतीजा इससे भी श्रधिक नाशकर है। हर अन्याय अन्यायी और अन्याय पोडित दोनों के लिए एक समान घातक होता है। एक ज़ौम के ऊपर दूसरी क़ौम के बलात् शासन द्वारा शासक कौम के अन्दर स्वार्थान्वता, करता और श्रविवेक का बढते जाना श्रौर विवेक, सहदयता तथा मानव प्रेम

<sup>\* &</sup>quot;There is no nation good enough to govern another nation"—President Abraham Lincoln.

जैसे उच्चतर गुणों का लोप होते जाना स्वाभाविक श्रौर श्रनिवार है। इसी तरह शासित कौम के अन्दर दिन प्रति दिन स्वार्थ, श्रनैक्य श्रौर कायरता का बढ़ते जाना श्रौर प्रेम, श्रात्मविश्वास तथा साहस का कम होते जाना भी उतना ही स्वाभाविक है। वास्तव में इस प्रकार का अप्राकृतिक सम्बन्ध धीरे धीरे दोनों देशों को नाश तथा मृत्यु की श्रोर ले जाए बिना नहीं रह सकता।

किसी दो देशों में इस तरह का सम्बन्ध संसार के अन्य देशों के लिए भी हितकर नहीं हो सकता। जरमनी, इतालिया, जापान, श्रमरोका जैसे बलवान देशों में इङ्गलिस्तान के विशाल साम्राज्य की देख देख कर ईर्षा श्रीर बेचैनी होना, श्रीर भारत की गुलामी के कारण श्रकुगानिस्तान, ईरान, इराक, टरकी श्रीर मिश्र जैसी निर्वत जातियों की स्वाधीनता का श्रौर श्रधिक ख़तरे में होना स्वाभाविक है। श्रपने भारतीय साम्राज्य को सुरज्ञित रखने के लिए ही इङ्गलिस्तान को बार बार श्रफ्रुगानिस्तान के मामलों में बेजा इस्तत्तेप की सुभती है। मिश्र के प्रसिद्ध देशभक्त ज़ागुलूल पाशा ने सच कहा था कि भारत पर श्रपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए इङ्गलिस्तान को नहर सुपज़ की ज़रूरत है, श्रीर नहर सुपज़ पर क़ब्ज़ा रखने के लिए मिश्र को पराधीन करने की। इसके अलावा भारत जैसे विशाल देश के राज से विदेशी शासकों के हाथों में इस तरह के लाखों सस्ते तनख़ाहदार और श्रादर्श हीन सिपाही मिल जाते है जिनका अन्य देशों को गुलाम बनाने में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। सारांश यह कि दो देशों का इस तरह का

श्रप्राकृतिक सम्बन्ध संसार के किसी भी देश के लिए हितकर नहीं हो सकता।

केवल पक हो हो सकता है अगैर वह यह है कि इन दोनों देशों के

इस श्रप्राकृतिक स्थिति से वाहर निकलने का तरीका भी

इस न्याय विरुद्ध और धर्म विरुद्ध सम्बन्ध का जितनी जल्दी हो सके अन्त कर दिया जावे। इसका उपाय भी अधिकतर शासित क़ौम ही के हाथों में है। ऊपर के समस्त अध्यायों से ज़ाहिर है कि कोई विदेशी शासन किसी देश के ऊपर न बिना शासितों की सहायता के क़ायम हो सकता था और न बिना उनके सहयोग के जारी रह सकता है। हर विदेशी शासन का आहार जिसके सहारे वह शासन ज़िन्दा रहता है वह धन और सम्पत्ति है जो शासक जाति ज्यापार के ज़िर्पया दूसरे उपायों से शासित देश से कमाती है। इसी तरह वह जीवन प्रद वायु जिसके विना कोई विदेशी शासन कहीं पर एक इस्स भी क़ायम नहीं रह सकता शासितों का

दूसरे शब्दों में भारत श्रौर इंगलिस्तान की वर्तमान स्थिति में इस श्रप्राकृतिक श्रौर नाशकर सम्बन्ध को श्रन्त करने के तीन ही मुख्य उपाय हैं—

परस्पर श्रविश्वास श्रीर श्रनैक्य है।

१—विदेशी वस्तुओं और ख़ासकर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर देश की बनी वस्तुओं और हाथ के कते और हाथ के बुने खहर के उपयोग द्वारा विदेशी शासकों के मार्ग से सबसे प्रवल प्रलोभन को दूर कर देना। २—िबना जाति-पाँति, धर्म, सम्प्रदाय या ऊँच नीच के भेद् भाव के समस्त भारतवासियों में परस्पर प्रेम, विश्वास श्रीर ऐक्ट का संचार करना श्रीर ३५ करोड़ देश वासियों के हित के सामने श्रपने श्रपने व्यक्तिगत या छोटे छोटे सामृहिक स्वार्थ को तिलाञ्जिल देने के लिये सदा तथ्यार रहना।

३—विदेशी शासन में श्रीर शासन से सम्बन्ध रहने वाले हर मोहकमें में शासकों के साथ भारतवासी मात्र का बढ़ता हुआ असहयोग।

इन उपायों की सफलता के लिए सबसे बड़ी ज़करत इस बात की है और एक प्रकार सं इसी में हमारी श्रन्तिम सफलता की कुंजी है कि हम किसी क़दम पर भी श्रपने श्राज कल के जीवन के सर्वोच सिद्धान्त और इस युग के सर्वोच श्रादर्श 'श्रहिंसा' से डिगने न पार्वे।

यही भारत के लिए उद्घार का एक मात्र मार्ग है श्रीर भारतवासियों के लिए धर्म का एक मात्र पथ । इसी पर भारत श्रीर इंगलिस्तान दोनों का भावी जीवन निर्भर है। इसी में इन दोनों देशों का श्रीर इनके ज़रिए शेष संसार का वास्तविक कल्याण है।



# क्या कहाँ

# पुस्तक प्रवेश

## N

श्रकवर—का विश्वभेम पृष्ठ २६, का
'दीने इलाही' ११०, की दाद से
सुलाकात ११६, का समकालीन
मल्क दास १२०, के समय की
चित्रकला १३८-१३६, की शराव
के विरुद्ध श्राज्ञाएँ १४४, की
धार्मिक उदारता १४८, १६०, के
श्रधीन हिन्दी की उज्जित १६६,
की महानता, सुधार और मानव
धर्म १७३-१७६, के उत्तराधिकारी १७६-१८१, के साथ
हैदरश्रली की समता १८३

श्रकवरशाह वृसरा—१८२,१६६ श्रजमेर—१६७ श्रक्तगान युद्ध—६ अफ्रग़ानिस्ताच— ४६,पर सिकन्दर की विजय ४८, पर सम्राट चन्द्रगुप्त का राज २०-२६, पर यूनानियों की सत्ता ११, पर कनिष्क का राज १६, में बीद भीर शैव मतों का प्रचार ७३, ८६, पर गोरियों का सासन ६६, हिन्दोस्तान का एक मान्त ६८, में मलूकदास का मठ १२६, के द्वारा मुग़ज्ज साम्राज्य के दिनों में भारतीय व्यापार १४१

श्रफ़रीक़ा—(कारयेज) ६४, के साथ भारत का ज्यापार ६६, १४४, १६४

श्रदवाब की मुग़लों के शासन में मनाही---१४३ श्रवुतश्रता श्रतमश्रारी, सीरिया श्रबुलफ़ज़ल--- १६६ श्रद्धल रजाक़—-१६७ भ्रब्दुर रहमान सानीनी--७४-७६ श्रव्यासी ख़लीफ़ाश्रों के बौद वज़ीर—मध श्रमरीका, के स्वतन्त्रता के प्रयत-209 श्रमृतसर---१३८ द्ययोध्या--७३ अरकाट का अपहरण---३७ श्चरब---२, भारत के साथ प्राचीन सम्बन्ध ६४-७१, अरब के मुसलमान फक्रीर और उपदेशक ७३-७७, ७६, ८१, अरबी में यूनानी धौर वौद्ध बन्थों के श्रनुवाद मध-म६, में नानक के उपदेश १११-११२, के साथ भारत का ब्यापार १४४,१६६ ब्रारमोरिका (पश्चिमोत्तर फ्रान्स) --- 48 श्चरस्तू—८४ श्रविग्राबी, स्क्री महात्मा—८७

अलताई पहाड़--- १४ चलफ्रेड लायल—=≒३ चलबेरूमी---२,७३ त्रलाउल, मुसलिम विद्वा**न—**१७० श्रताउल हक, पंजाब का एक मुसलमान सन्त---१११ श्रली इलाही सम्प्रदाय—=१ श्रली राजा---७७ श्रालीवर्दी खाँ--१४,१६१ श्रलेकज़ेएडर हैमिल्टन, क्सान-945 ञ्चलमा प्रभु—१४ श्रम्लाह उपनिषत्—१७५ श्रवार जाति--- ४७ श्रशोक सम्राट- ४१, श्रीर बौद्ध धर्मका प्रचार ८०, का साम्राज्य 385 श्रसीरिया—४७ श्रहमदशाह, मुसलमान लेखक— 304 श्वहमदाबाद---१६६,१६७

# श्रा

श्राक्सफ़ोर्ड---२७ श्रागरे---का ताज १३७, की शिल्प-कला १३⊏, की चित्रकला १३⊏, की प्राचीन श्राबादी, दस्तकारी श्रादि १६६-१६⊏ श्रादि उपदेश, सत्तनामियों का धर्म बन्थ—१२२

स्रादिलशाही बादशाहों के शासन में मराठी की उन्नति—१७१ स्रानन्द तीर्थ, दिल्य का सन्त—६२ स्रायरलैगड—६२, १४८, १६०, १६२, १७८

आरनाल्ड—=३

त्रालमजस्ती, ज्योतिष का अरबी ब्रन्थ और उसका संस्कृत में श्रतुवाद—१७२

श्रास्ट्रिया----२०१

₹

इंगलिस्तान—म, १, की सत्रहवीं शताब्दी की अवस्था २३-३१, को सभ्य बनाने की कोशिशें ३१-३४, और भारत की टक्कर ३४, ४४ पर अन्य देशों के हमले ४७-६३, १००, में भारतीय माल की खपत १६४, १६६, से भारत का सम्बन्ध १म२, १म४, १म४, १मम, १६०, १६७, इदेसियस, इतिहास लेखक—६०
इतालिया—पर एशियाई हमले
१७-१६, ६२, ६६, के स्वाधीनता
के अयल—२०१
इवोरे कम (यार्क)—६०
इवाहीम लोधी—९००, १४९
इराक (मैसोपोटामिया)—४७,
११, ११, ६६, ६६
इलाहायाद—१६७, १६३
इलीरिया (यूनान) पर श्रसभ्य
जातियों के हमले—६०

इसलाम मत—२२, का जन्म ६१, की पहली शताब्दी ६४-६६, का भारत में प्रवेश ७०, में श्रहेतवाद श्रीर स्फी विचारों का जन्म मर-म्ह, का भारतीय सम्प्रदायों श्रीर महात्माओं के विचारों पर प्रभाव ६०, ६४, ६७, १०३-१३७, श्रीर शिल्पकला १३६-१३७ के भारत में प्रचार का हंग १४म, का भारतीय रूप १७३, श्रीर हिन्दू धर्म का मेल १७४, की संकीर्ण प्रवृत्तियाँ १७६-१७म

ई

ई० ए० एस, श्रमरीकन विद्वान— १६७, १६८ ईथियोपिया—१६६ ईरान—१, ४४, ६४, ६६, में बौद्धमत का प्रचार ७३, १९९, १४४, १६६, १८६ ईरवरदास नागर—१२२ ईप्ट इरिडया कम्पनी—७,१३,१६ ३७,३६, ४२,४४, १६६,१८६, १६२ ईस्टविक, कसान—१२

उ

उज्जयनी ( उज्जैन )—१४,१६७ उमर ख़र्लाफ़ा—=१ उमर ख़र्याम—===

प्

एकानत रमस्या—१४
एका सालिस (बाथ)—१०
एकिटिन—१६,६०
एच० जी० वेल्स—के सम्राट
अकवर के सम्बन्ध में विचार
१७४
एडमरड बर्क—१६२

एडवर्ड कारपेग्टर—२०२ एग्टि श्रोकस (श्रन्ति श्रोकस) —-११ एपाइरस—६०

एरियन, यूनानी इतिहास लेखक

038---

ऐ

एक्ट्स आफ्न यूनिफार्मिटी—१६०, १६२ ऐबे दुबाय—१६ ऐसे रिक-४६

ओ

श्रीरंगज़ेब—के समय की सुख सम्हिद्ध २०, की मृत्यु के बाद ४१,४६,१००,१२१,१२३,१२४, की भेंट बेगार के विरुद्ध श्राज्ञाएँ १४०७ की शराब के विरुद्ध श्राज्ञाएँ १४४,१४८, की मन्दिरों के नाम माफियाँ १६२,१६३,के हिन्दू मन्त्री श्रीर सेनापति १६२, की धार्मिक संकीर्णता से देश को हानि १७८-१८१, के बाद श्रंगरेज़ों की साज़िशें १८२-

### क

कंस, वंगाल का राजा--१७० क्षम्ब्यु---६७ कड़ा, इलाहाबाद--१२१ कनिङ्घम, कशान------कनिङ्मम, पीटर—== कनिष्क, सम्राट—द्वारा बौद्धमत का प्रचार और उसके साम्राज्य की सीमाएँ—१४ कन्नोज--१६७ कपिलवस्तु---७१ कबीर-पर मनसूर का प्रभाव मह, रामानन्द के शिष्यों में १०१, काजन्म १०२, की शिचा १०३ -११०,११२, ११६,१७३,१७४, १७७,१७८,१८१,२०४ कबीर चौरा (काशी )-190 'क्रयामत नामा'--- १२४ कराची---१६७ कर्ताभज, सम्प्रदाय--१२८-१२६ कलकत्ता-- १६७ कल्या ग्-- ६ ६ काउरटी, यूरोपियन यात्री-- १६४, 9 6 19

कांगड़ा---१३८ काठियावाड्---६७,७८ कापालिक-७३,७४ काबुल-४७,४०,७३,३२१ कर्ताबाबा-- १२६ कालीकाता---१८६ काशगर, में हिन्दूवस्तियाँ—=४ काशमीर---१३८,१६६ 'किताबुलबुद', घरबी भाषा में बौद्ध ग्रन्थ---- ८६ क्रुतुवशाह, का साहित्य प्रेम—१७१ कुल जुम सरूप-१२४ कुशान साम्राज्य---११ क्सी नगर-७३ कुका विद्रोह, पंजाब---२०० कुष्णदास-- १२८ केज़िया---७१ केशव, महात्मा-- १२४ कैमोलोडूनम (कालचेस्टर)—६० कोंकग्---७= कोइंगलूर--७४ कोल्हापुर-स्थ

#### ख

खज़ार नाति—१७ खम्मात—७६ b

ख़लीफ़ा उमर—६ ख़लीफ़ा यजीद—८७ ख़ुरासान—८६,१४४ ख़्वार ज़िम—१४४

#### ग

राजनी—१४ गया---७९ गयासुद्दीन,सुलतान---१७० ग़रीब दास---१२४ गाल ( फ़ांस )--६०,६१ गुजरात--७३,१०३,१३८, के बने जहाज़ १६४, के रेशमी और स्ती कपड़े १६४ गुनराज ख़ाँ (मलधर वसु)--१७० गुलाल, सन्त-१२४ गोश्रा-- ३४२ गोरखपुर--१०२ गोलकुरहा-१६७ गोल्डविनस्मिथ, प्रोफ्रैसर—१७ गोविन्द पुर--१८६ गौड़, बंगाल की प्राचीन राजधानी की आबादी-1 ६८ ब्रैटन-१२ रत्तियर---१३८

a

चंगेज़ खाँ—१४०
चट्टग्राम—१७०
चन्द्रगुप्त,सम्राट—१०,११
चन्द्रगुप्त (दूसरा)—=०
चन्न्वासव—६४
चम्बा—१३=
चरनदास—१२४
चार्ल्स नेपियर, सर—११
चोर्ल्स नेपियर, सर—११
चोर्ल्स नेपियर, सर—११
चोर्ल्स नेपियर, सर—१३२
चोर्ल्स महाप्रभु—१२७,१२=
चोर्ल्स महाप्रभु—१२७,१२=

গু

क्रोटे ख़ाँ—१७०

#### ज

जगजीवनदास—१२४ जगन्नाथपुरी—१३६ जंगम त्राथवा वीर शैव—१४ जदुभद्वार्थ—१२८ जदुनाथ सरकार—१३४,१३६, १४२,१४४,१४८,१४०,१६१

जयपुर---१३८,१७२ जयसिंह, सवाई महाराज-द्वारा ज्योतिष की उन्नति १७२, की श्रीरंगज़ेब को चेतावनी १८० ज़रथुस्त्रीमत—५५ करमनी---४४.४७,१००,१४० जलालुद्दीन बुख़ारी—१११ जलालुहीन रूमी-१०४ जहांगीर-का न्याय शासन २६, के समय की चित्रकला १२८. के समय की तिजारत १४१, के समय में शराव की बन्दी ११४, की धार्मिक निष्पचता और म्याय १५७,१६०, शासन श्रीर प्रजापालकता १६४ जानके, सर-- ६,१४,१६१ खापान—में भारत के जहाज़ १६४, में भारतीय साल की खपत १६७, जावा १४५ जेम्स मिल---- म जीनपुर---१०२

升

भूंसी—१०२ भेलम—४म 3

दरकी—४७, का शहजादा फ्रकीर ७८, की शिल्पकला १२७, में भारतीय जहाज़ १४४ में गुज-रात के बने कपड़ों की खपत १६६

टाइन नदी—२६ टाइन सेखड—==२ टारेन्स—१६१

टीपू, सुलतान—के साथ अन्याय १४, का जगद्गुरु शंकराचार्य के साथ सम्बन्ध १८३ टेम्स नदी—२७

ਨ

ठडा का प्राचीन बन्दरगाह—१४४

₹

डेन्युव—४८, ४६, ६२ डोफ़ाइन (दिचय-पूर्व फ्रांस)—६२ डोरोवरनम (कैयटरवरी)—६० द्रेपर, इतिहासज्ञ—२३, २४, २७

त

तज्ञ शिक्षा—४८, ४२ तंजोर, की चित्रकता—१३८

तबरेज़, के चित्रकार भारत में---१३८ तातार-में बौद्धमत का अचार ४४, में मुसल्लमानों का शासन ६५, ६७, पर चंगेज़ ख़ाँ का हमला १४०, के साथ भारत का ज्या-पार १६६ वाना टापू--६६ तिब्बत, में बौद्धधर्म प्रचार---१४ तिरुज्ञान, शैव श्राचार्य—१० तिरुमलाई नायक का असिद्ध महत्र-- १३७ तिलक, महमूद ग़ज़नवी का हिन्द सेनापति---१६ तुकाराम, सन्त--१३३-१३४ तुर्किस्तान-६४ तुलसीदास, गोस्वामी--१०१,१७७ त्रामी, जाति के यूरोप पर

ध

त्रिचन्नपत्नी (त्रिमूर)—७८

हमले---६०

त्रिवामकुर---७६

तैमूर--१४१

थंगत, दिचण में मुसलमानों का धर्मगुरू—७७ थिसेली---६०

ਫ

दयाबाई---१२४ 'दस मुकामी रेख़ता', कबीर की पुस्तक-१०७ दारा, ईरान सम्राट---४७ दारा शिकोह—का हिन्दू गुरु १२३,का चरित्र और के विचार 308----दाहिर, काठियावाड़ का राजा—६७ दिनेशचन्द्र सेन-१२७,१६६,१७० दिल्ली---१००, १३७, १३८,१३६. १६७, १७१, १६६ दीने इलाही-- १२७, १७४ दुलनदास-१२४. वृष्त्रे, सेनापति-- १८४ दौलत ख़ाँ जोदी-- १११

ध

धन्ना जाट---११६ धरनी दास---१२४ धर्म गजन (बौद्ध ग्रन्थ)---१२६ धर्म-पूजा पद्धति (बौद्ध ग्रन्थ)---१२६ धारवाइ----१४

### न

नज़दवली. टरकी का शहजादा फकीर---७= नन्दक्रमार-१४, १८२ नसीर शाह—१७० नादिर उन निकात-1२३, १७= नादिरशाह—---मानक--- ८३ १११--- ११६,१७३ नाना फ़बनवीस--- १८३ नामदेव-- १३१, १३२ मारायनी,सम्प्रदाय---१२३ नारायनर्सिह, स्वामी-3२४ नारिकम---६१ नार्थ मैन—६१ निज्ञामुद्दीन (श्रीलिया)---१२४ निस्वा दित्य-६० नीरू जुलाहा---१०१ न्रहीन-- ७६ नैपाल---१२१

#### प

पगू—१६४ पंजाब—१११ पटना (पाटिलपुत्र)—७१,१६७ परहर पुर—१३२,१३३ परज़ेनाक (जाति)—४७

पद्मावत----१६० परङ्गल खाँ---१७० परमेश्वर,कवीनद्र---१७० पल्द्रदास---१२४ पहलव (पार्थियन)--- १३, १४ पाक पट्टन-- १११ पानीपत--१००, १११, १४१ पिरार्ड, प्रतेगास्ती यात्री-१६६ पीपा, सन्त-- ११६ पुरुष पुर (पेशावर)--- १४ पुष्कला वती-- ४३ पेज यात्री—१६७ पेन्नकोराडा---७८ पेरू और मेक्सिको के यूरोपियन शासकों से अंगरेज करपनी की तुलना---३६ यैनोनिया--६१ चैनिया---६ ४ **षोष जितारी—६**१ पोलैराड—६६,१४० पोरव (पोरस) पंजाब का राजा--8८,४६ प्राणनाथ, महात्सा-- १२४

प्रासी—१८२,१८४

## Ŧ.

फ़लहरीन बाबा—७८ फ़तहपुर सोकरी—११६ फ़रीह्—१२१ फ़रीह्=१२१ फ़रीह्दीन असार, हेरान का एक महास्मा—१०४ फ़ाहियान, चीनी यात्री—७३ फ़िलिप्पाइन—१६७ फ़ीरोज़शाह, तुग़लक—१४३ फ़ान्स—४४, १००, १४८, १६७, १६७ फ़ेडरिक आगन्टस—१४६,११७,

### ब

वनंनन-२७
विस्तयारी-११
वशदाद-१८६
वंगाल-३४, ११०, १२६-१२६,
१८४
वंग भंग-२००
वही दीवार, चीन की-४४
वनारस-१०१,१०२,१७२,१६३
वस्यई-१६७
वस्मा-१६७

बर्न्स, सर, घलेक के रहर-- १ बलकान---६१,६६,१४० बलगार जाति--४७ बलिया---१२४ बल्चिस्तान-४६, ४८, ४०, ४१, \$ ७, ₹ ६ बन्नभी राजा, बसहार-७८ क्सरा, में ख़लीक़ाओं के अधीन बहरायन (इराक्त)--६६ बहादुर शाह, सम्राट--१४, की काव्यरचना १६६, की घार्मिक निष्पचता १८२, की सत्ता का ध्रन्त १६६-२०० बहिराम भट्ट---१३३ बाद जननि (बौद्ध प्रन्थ)---१२६ बाबर---६६, ३००, १४३,११७, की धार्मिक उदारता १६०,१६= बाबा फ़रीद--१११,१७३ वाबालाल, महात्मा--१२३ बारबरी---१६६ बारबोसा, लेखक-- १६४ बिल आफ सिक्यूरिटी--१६० 'विल बहर' वा 'बुद्सिफ़' (श्ररकी बौद्ध अन्य)----=६

बीजापुर--- ६४,१६७ बीरमान, सन्त--१२२ बुइसोने द, इतिहास लेखक---१८ ६१,६२ बुखारा-- १४५ बुद्ध गुप्त, सम्राट----११ बुझा साहब (बुल्ले शाह)-- १२४ बुस्रली क़लन्दर—१२५ वेरिटक्क लार्ड---१६ बेलगाम--- १४ बेल्जियम-४६,६१ बैतुल मुक्रइम (जेरुसेलम)—६४ बैबिलोन-४७ बोलन,दर्श--१४४ बौद्धमत-का प्रचार ५४, का भारत में हास ७१-७४ ब्रिटन जाति—१८,४६

### H

भड़ोश्य—१४४ भीका,महात्मा—१२४

## Ħ

मकदूनिया—६० मका—७७ मख़दूम जहाँनिया—१९१ मगघ—४६,७१

मगियार जाति-- १७.६२ सगहर-- ११० मंगोल जाति-१७ मंगोलिया-१४१ मळली पट्टन-१४४ सथुरा—७३,१७२ सदुरा---७८,६०,१३७ महास---३४,३¤१,१६२,१६३ मनसूर--- = ६,१०७,१२४,२०४ मनुष्य पंचक-१३ मलधर बसु-१७० मलवार तट---६६,७४ मलाका--- १६७ मिलक मोहस्मद जायसी-- १७० मल्कदास-१२०,१२१ महमूद ग़ज़नवी-६६, ८०, ६८, 920 महमूद तुरालक—१४१ महादेव गोविन्द रनाडे—१३०, 939 महा पिल्ला (मोपला)—७७ माइल्स,करनल-१६,१७ मानव धर्म-- १००-१३४,२०४ माधव---६० माघोजी सींधिया--१५२ माबेसन करनल-१८४,१६६

The state of the s

मिर्जा सम्पदाय-३१-३२ मिरजा इक्कबाल-१६ मिलटन--२७ सिलिन्द पन्ह--- १२ मिलिन्द, राजा-१२ सिश्र-१,४७,६५, की शिक्पकला 130, 184 मिहिर इल--११ सीर कासिम-१४ सीर जाफ़र-- १≖२ मुस्तान-१४,६६,१११,१६७ मेक्सिको (अमरीका)-1 ६४,१६७ मेगस्थनीज, इतिहास-लेखक-४६ मैकालिफ, लेखक--१०१ मैसूर--१४,६७ मोतज्ञली, सम्बदाय-----------मोपला-७७ मोर लैगड-१४४,१६३ मोहम्मद इब्न इसहाक अबदीम ७३ मोहम्मद शोरी---६६,१३६ मोहम्मद बिन क्रासिम—का सिन्ध पर शासन ६७-६८,६४,६८ मोहम्मद शाह,सम्राट का गुरुस्वामी नारायन सिंह १२४, की नारा यनी सम्प्रदाय को जागीरें

१२४, की मृत्यु १४२
मोहम्मद साहव—देखो हज़रत
मोहम्मद
मोहम्मद हाशिम—१४२
मोहसिन फानी—१०२
मौर्य कुल—४०

य

यमन (श्ररव में)—७६
यशोधमें देव (विक्रादित्य)—१५,
८०
युनान—४७,६१,६६

Ţ

रजा छाँ, दीवान—१८२
रणजीत सिंह, महाराजा पंजाब—
१८३
राजपूताना—१३७
राजपुर—१४४
राजपवर्धन—४६
राम ग्राम—७१
राम दुजाल—१२६
राम मोहनराय—१८२
राम सनेही, महारमा—१२४
रामानन्द—१००,१७७
रामानुज—६०,६१,६४,१००

Ţ

रालेग्डसन, इतिहास लेखक—
७४
रासकुमारी—६८
इस—४४,६६,१४०,२०१
रेटिया—६१
रेटिया—६१
रेटिया—११६
रोम—४४
रोमन साझाज्य पर मुसलमानों के
इमले—६४

## ल

लक्सी बाई, रानी—38 लंका—339,384,9६७ लन्दन—२६,६०,9६७ लन्दी नियम—६० लाहोर—12年, १६६, १६७ लिंगायत सम्प्रदाय—६४ लूथर की सम्प्रदाय—5६० लैकी—६

# व

वन्सीटार्ट—३६ वस्त्रभाचार्य—६०, १७७ वारथेमा—१६५ वारन हेस्टिग्स—४०, ६२ वासव—६०, ६९, ६५ विक्टोरिया, मलका—१६, २०० विजयनगर—१३७, १६७
विदिशा (भिलसा)—१२
विन्ध्या—१३
विलियम नेपियर, मेजर जनरज—
१९, १३
विलियम हाविट—३७
विल्यस, इतिहास लेखक—६=
विसी गाथ, जाति—१६
घृन्दावन—१२६, १३७
वेषटाइ सेनोरम (नार विच)—६०
वैशाजी—७१

# श

शक (सीदियम) जाति—११, १३, १४ शंकराचार्य, जगद्गुरु—१०-१३, १८३ शम्स तबरेज़—१२१ शाकल (सियासकोट)—१२ शाम (सीरिया)—४७, ६४, ८४, की शिल्पकला १३७, १६६ शालामार बाग्न, कशमीर—१३८ शाह आलम, सम्राट—१४, का मराठों से सम्बन्ध १८२, की मृत्यु के बाद भंगरेज़ों द्वारा सम्राट का अपसान १३६ शाहजहाँ — के समय की श्रवस्था

२६, के समय की शिल्प कला

श्रीर चित्रकारी १३८, की प्रजा

पालकता १४१-१४२, की

धार्मिक उतारता १६०, के समय

की सुख समृद्धि १६३, द्वारा

श्रकवर की नीति का श्रनुसरया
१७६, की श्रंगरेज़ों के साथ

रियायनें १८६

शिवनारायन—१२४
शिवनारायनी सम्प्रदाय—१२४
शीराज़—१३८
श्रीदा इसमाइस बोखारी—१११
शेख इसमाइस बोखारी—१११
शेख मुहम्मद—१३३
शेख मादी शीराजी—१०४
शेरशाह, सम्राट—१६३
भ्रावस्ती—७१

# स

सत्तनामी सम्प्रदाय—१२२, १२३ सत्यपीर—१७४ सत्यात्रह—२०६ समर कन्द—१४४

समुद्र गुप्त, सम्राट—८०, सच्यद् इवाहीम शहीद--७ सम्यद गुलाम हुमेन--१५ सर टामस रो-१४६ सर हिन्द-१११ सशङ्क, बंगाल का शैव राजा सहजानन्द--१२१ सहजोबाई -- १२४ साहरस---४७ सादुक्का खाँ, दीवाने भ्राला-सामुरी राजा, कालीकट-सामृगद का संघाम-१७६ सिंहलद्वीप--६७ सिकन्दर--- ४म-५ १ सिद्धर सम्प्रदाय—-६४ सिद्धराज, राजा-- ७६ सिन्ध-- ५३, ६७, ६८ सिन्धु--४७, ४८, ४०, ४ सिराजुद्दीला-- १४, १८२ सिसली---६६ सीली, प्रोफ़ैसर--१७ सीसतान--४६, म६ सुक्ररात --- = १ सुपारा--- ६६ सुमात्रा--१४५

स्तानदी---१८६

ad and −ar

सूरत- १४४, १६७ ्रै सेश्ररूत मुताख्रीन—१*५* सेना नाई-- ११६ सेमिरामिस, मलका-४७ सेल्यूकस--- ४०, ४३ सोनागड़-१३७ सोमनाथ-७१, १६ सोमेश्वर नाथ, महादेव, घरेल, इलाहाबाद--- १६२ सौराष्ट्र---११ स्कादलैयड---२८, ६२, ११० स्कैनडेनेविया के डाकू-६२ स्टर राक-७५ स्पेन---- ४७, ४६, ६१ स्याम-१४५ स्लीव---६०

ह

हंगेरी—१४० हज़रत ईसा—६६ हज़रत मोहस्मद—६४, ६४, ६६, ७०, ८४, ८८, १०४, १०६ हजाज—६७

हरबर्ट स्पेन्सर---७. ३६ हरवे---६ हर्षवर्धन, सम्राट-७०, १४९ हाफ़िज़, असिद्ध सूफ़ी कवि---१२४ हिन्दुकुश----१३ हिरात-४६, ४० हीनयान, बौद्ध सम्प्रदाय-६८ हीलियो दरस, राजदूत--- ५२ हुण जाति---११, १३, १४-१८, ६०, ६२ हुमायूँ—१३८, १४१, १४७ हुलाकू खाँ---१४० हुसैन श्रली खाँ किरमानी, मीर-98, 99 हुसेनशाह, बंगाल का बादशाह--१२७, १७०, १७३ हैदरऋली---१४-१६,१=३,१६२ हैलवे शिया (स्वीज़र लैगड)—६१ ख्योनाट, फ़ान्स की एक ईसाई सस्प्रदाय---१६० ह्य नत्सांग, चीनी यात्री—७३

# अध्याय १-५१

## अ

बाकबर----१५७,१७६ शक्वर शाह ( वृसरा )--६४१, ६६०, १०७२, १०८६, १३४६, १३६० श्रकवरावादी मसजिद, दिखी, का शिराया जाना-१५४१ श्रकोला---१०२१ श्रजनाला--१४११, १४१२, 3498-3498 अजन्ती घाट---६२० श्रजमेर--- ८०१,१०३८ अज़ीज़न, कानपुर की एक वेश्या क्रान्तिकारी-- १४४४ श्रज़ी जुद्दीन, फ्रक़ीर--1३०३ श्चर्जार्तासंह—१२४२ श्रजीमशाह---२९

THE PARTY OF THE PARTY . AND THE PARTY .

अज़ीमाबाद ( पटना )---१६३, २०५,२०७ चर्जामुल उमरा—४४०-४४२,४४७ अज़ीसुद्धा ज़ाँ (सन् १७ की कान्ति का प्रवर्तक )-- १३६६, १३८२,१३८२,१३६१,१४३४, १४४१,१४४४,१६१६,१६६१ श्रुतार--- ६५६ श्चादक----२६४,२६६ **प्रतर**सिंह—१२१२ अतरौतिया, का संबाम-११८३ ष्मनवरुद्दीन---२४,२६-२८ श्रपटन, करनल---रद्द०-२८२, रमध, रमर धाफ्रशानिस्तान---१६२-१६४. ८१३,८११, ८५३, ८१४-८५६, महम्न्यण्ड,१०६४,१०६६, के

\*

साथ श्रंगरेज़ों का पहला युद्ध-५१४६-११८६,११६८,१२०६, १२६४, १३०४, १४७१, १७०६ अफ़ज़लगढ़---७८१ अक्ररीक्रा---२,४०, ८७७, ६२६, 9842 थब्दुल ख़ालिक, शहज़ादा, टीपू का पुत्र--३=२ श्रद्भुत ग्राप्तूर ख्रीं---१०३६,१०३७ **अ**ब्दुल नवी—८५६ **अ**ब्दुल वहाब ख्रॅं—३१४ भ्रव्हुन्ना खाँ, सरदार—१९७*१* भ्रब्दुञ्जा शहजादे की हत्या-- १४३३ भ्रब्दुङ्गा, सर्यद्---२६४,३०३ भ्रव्वास अली खाँ, सिन्ध का अमीर--- ३२४९ श्रम्बास कुर्ती ख्राँ—३११ श्रमरचन्द्र भाटिया--१६१३ श्रमरसिंह थापा--६३४, ६४३, £8€, £85, €49-€48 श्रमरसिंह, राजा बगदीशपुर ( सन् 40)---9450,9480-9488 भ्रमरसिंह, राजा नुनोर---१११-290 श्रमरीका—४,६२६, ११०४,

असीचन्द---३६,४६,४७,७१,७६-₹9,900-90₹ श्रमीर ख़ाँ, विरुद्वारी—६३३-६३६. ७३४,७३४,७३८, ७७६-७८६, ७८३,७६३,८३२, ८३३,८४४, ८४,६७३,३०३६ श्रमृतराव, पेशवा---१८२, १८५, १८७,१८६,१६० असृतसर--- ८६६, ८६७, ९४७२, १४१४,१४१६ श्राम्बरपुर का दुर्ग--१४६८ श्रम्बाजी, सींधिया का सेनापति-४४६-४४८, ६६६,७०६, ७०७, 310 १३६६,१४०४,१४८५-१४८३ श्ररकार----२६८, ३००, ३१६, ३३४,३३४,३४२,३४२,३४३, ३४०, ३६५,५३३ श्रारंगांव---६७१,६८०,७१२,८१५ श्ररब-के सौदागर २,१०,१४१, २३३,८७७,८८३, में दिल्ली का शहजादा क्षीरोज्शाह—१६४८ श्ररबचली खाँ-- ११३

१६७१,१६१३,१७०५

अराकान-- १०४१,१०४२,१०४८, 3088 अर्सकाइन पेरी, सर---१६७६ प्रत्वर्---१०७१,१६४७ श्रली श्रकवर--- १२२० ब्रली इब्राहीस खाँ—३८६ श्रली करीम, गया का कान्तिकारी नेता---१२७७,१२७८ श्रती खाँ, मेवाती,( सन् १८४७ ) --- 9 8 2 4 ग्रलीगढ--का संग्राम ६६४-६६६ ७३८,७४२, में कान्ति १४११~ 5888 धनी गौहर,शहजादा---११६,१२२ श्रली नकी खाँ, वाजिद श्रली शाह का वज़ीर-१३८८ श्रली नगर---- ४०,४१ की सन्धि をこ, いり, こと श्रली बख्श, मिरज़ा-- १२२६ अली सुराद,मीर--- १२०३, १२०७-१२१०,१२२३ ग्रजी वर्दी खाँ---३९-३६,८७,६३, १०७,१००,११२,२३६ श्रलीवाल का संग्राम--१२७६. 9200 श्रली हुसेन--१३०,१३१

ग्रलंकजे्रां वर्मा, लेप्पटेनेस्ट, (बाद में सर)---११६०-११६४,११७८ 2950, 3353, 3382, 3200 श्राल्बुक़क़ं—-६ अवध की रियासत का अन्त-१२२६-१३४०, सन् ४७ में स्वाधीनता १४४१-१४६६, में संग्राम १५४४-१५५६,का पतन १४६३-१४७६, १४६३-१४६६. 3898 श्रसद् खाँ---२०७ श्रसाई का संशाम---६६४-६७०. ७१२,८१४ श्रसीरगढ़---६७१, ६७२, १००३. १०३२-१०३४ **बहमदनगर—-२८६, का संधाम** ६४३-६४म,६६३,७३१,७३म ग्रहमद् शाह अञ्दाली--१६५-१६४,२६६

श्रहमद शाह, मीलवी, सन् ४७ की
कान्ति का प्रमुख नेता—१३६२,
१४४६-१४६१,१४७१,१४७४,
१४६४, १४६७-१४६६, श्रीर
उसका चरित्र।१६२२,१६६१
श्रहमदाबाद—१०,६८०, ६८७,
६८६

# क्या कहाँ

9070

# आ

**याक्तेंड, लार्ड—११**११, ११६०, ११६६,११६८,११८१, १२८६ का संग्राम ७०४,७४६,७४०, ७६२,७७४,७६८,६७०,११८५, ११८७,१४२०,१४८४, में क्रान्ति १४६७, १४६८, १६३१ धाराा मोहम्मद--३४६,३४७ याज्ञमगढ़ में क्रान्ति-- १४२०. १४२१, १४२३,१४६७,१४८१, 3428 याज्ञसहौता--- ४३०,४३१ आम्बूर---२८,३२४ थायरकूट, जनरता, सर--३४४, 388, श्रायर, मेजर--१४५२,१४८० **प्रायरलैयड—-४२०, ४३**६, ७२४, ११४२,१६८४ भारचर, मेजर-७०२,६६६, ३०६६, १०६६ श्रारनी का संग्राम---३४६ श्चारस का संधास--२७७ श्रारमीनियन ईसाई--१६० थारा में विद्वव--११७६, ११८०, 1440,1480

धार्मस्त्रांग, कसान—७४६

श्रात्केड क्कार्क, कमारहर-इन-चीफ,
सर—४३०

श्रात्कमगीर, दूसरा—९२२,१६२

श्रात्कमगीर, दूसरा—९२२,१६२

श्रात्कमगा (स्वनक) का संग्राम
१४४२,१४४६,१४४८,१४४६

श्रात्वीजाह—४१४

श्राता—१०४४,१०६६,१३२२

श्रास्म जाह—४४४,८२६

श्रास्म जाह—४४४,८२६

श्रास्म जाह, नवाब श्राव्य —२४१,१४२,२४४,२४६,२४६,२४८,२४८,१४६,३४८-२६०,४२०,४२९,८३०

श्रासाम---१०४१,१०४४,१०४४,

श्रास्ट्रेलिया—१२६,१६७२,१६८७

# Ş

इंगिलिस्तान—४,११-१४६,१४४७ इंगिलिस्तान—४,११-१४,१७,२४. २६,३८,११८,१३१,१३२,१४१ १४६-१८६,२१६, २२६,२३४, २४२,२४१,२४७,२६५-२६३, ३६४-३६८,३७२,३६१,४२४, ४३०,४३१,४७८,४०४,४१४, €30, 二00, 二0二, 二22, 二そそ,
論 3回刊 知知前 部 日本記載
二00-二二2, 二を3-老0七, を32,
€33, 50二表, 30二表, 70を3,
93を3, 90以表, 90で表, 93を4,
93を3, 93を8, 93を8, 93を8,
93を0, 93と8, 93を8, 93を8,
93を8, 93mを, 93を9, 93匹元,
94を3, 94を七, 9を2ま, 9を2ま,
9を6の, 9を2-3を2を4, 9を2を4,
9を6の、9を2-3を2
9の2-3の二

इिष्डिया रिफार्स सोसायटी—११०६ इताबिया—का भारत से न्यापार २-४,१४१,६७७,१३६४ इनाम कमीशन—१३४०,१३६७ इन्द्र्वीति—६६,७३४,१००६,१०६३, में क्राम्ति १४६७,१६३६ इन्द्र्गाङ्—१६३८ इसवाद हुसेन खाँ—१०४,४०६
इसामगढ़—१२११
इसामुद्दीन शेख़—१२८१
इसाक—१७०६
इलाहाबाद—२०३, २०४, २१३,
२१४, २२१-२२२,२३१, २४१,
२७१,४२२, ६३७, १०२६,
१०३२,१३६०,१३६०,१४२२,
में क्रान्ति १४२३-१४२७,१४३३,
१४६६,१४४४,१४६६,१४६६,१४८६,१४६६,१४६६,१६१२,१६१२,१६१६,१६४४,१४६६,१६७६

इलाहा बहरा, ामरजा—११२२, १४२७-१४३१ इलियास, शेख—३१०,३११ इसलामाबाह—१३३ इस्तमरारी बन्दोबस्त—३६४,३६४

ईरज खाँ, मिरजा—१८७ ईरान के सौदातर २,१४१,२३३, ८४७-८४२,८४४-८४६,८७७, ६१६,१४२१,१७०६ ईवन नेपियन, सर—१६३ ईवन्स बेल, मेकर—१०८६,११६६, १३०६,१३३३ 7

# क्या कहाँ

3508

ईवर्ट, करनल—१४४७ इंशगढ़ में तात्या टोपे—१६४० ईसाई धर्म—के विषय में भारत वासियों के विचार १८, का भारतवर्ष में प्रचार छौर वेलोर का गढ़र ८१८-८२१ भारत-वासियों को ईसाई बनाने की श्राकांचा और सन् १७ की श्रान्ति १६७०-१६७६, का प्रचार साम्राज्य की स्थिरता का एक उपाय १६८६-१६६२

ईष्ट इविद्या कम्पनी—१२,१७,२६ २२,३४,३८,१४९,२२६,२३६, ३४०,३४०,३६६,४१०,४१९, ४९४,६६८,८००, ८०९,८०७, ४९४,६६८,८००, ८०९,८०७, ४९४,६६८,८००, ८०९,८०४, ४९४,६६८,८००,८००, ४९४,६६८,८००,४६८, ४०३०,४०३६,४०६२,१४०३, १९२०,१९३०,११३७,१६३८, १६८,१३४७,१४७७,१६२६,

ईस्ट इण्डिया काटन कम्पनी---१६६४

ईस्ट करनल--ह४६

ईस्टविक, कप्ताच--- ११६६,११६३, ११६४,१२००,१२०४, १२०७-१२०६,१२११,१२१६, १२२४, १२२७,१२२८,१२३१, १२६२, १२३४,१२३७

### 3

### 5

उद्यागीला की लड़ाई---१८६-१६३,१६६,२१३

# Ų

एगन्यू (दूसरा सिख युद्ध)— १२६१,१२६२ एगन्यू, करनल (मैस्र युद्ध)— ४६०

एच० जोन्स, सर, ईरान में श्रंगरेज़ एजुकेशन डिसपेंच, १८२४ का-3344 प्डमराड वर्क--१२६, १४६,२६२, ३६४,३६८,४२६,१०३० एडमॉन्सटन, मार्क्विस वेल्सली का सेकेटरी--- ४७२,६३६ एडम्स, करनख (तीसरा मराठा बुद्ध )---१०३४ एडम्स, गवरमर-जनरख---१०४० प्डम्स, मेजर---१६०,१६१,१६३ एडवर्ड पेजेट, कमायडर-इन-चीफ्र, सर---१०२३ पुद्रवर्धस, श्रंगरेज़ दूत--१३१४ एडवर्डस, कशान---२४६ एडवर्डस, मेजर (दूसरा सिख युद्ध )---१२६६-१३०१,१३७४ ए० डी० कैम्पबेल, बेलारी का कलेक्टर---११२४,११२६,११२६ प्रवहरसन ( दूसरा सिख गुद्ध )-9280,9289 एरव्हरसन, सेप्रटेनेस्ट ( दूसरा मराठा युद्ध )---७५० एगड़् बेल, डाक्टर---११२२

एनसन,कमा ग्डर-इन-चीफ्---१४६८,१४८१,१४८२ युक्तजीरिया ( उत्तर अफ्रीका )---१६५६ एलकिन्सटन, अफ़्तानिस्तान मे श्रंगरेज दूत---- ८४७,८६६-८७३ एलफिन्सटन, रेज़िडेस्ट, बाद में लार्ड और बम्बईका गवरनर-७८६, ६७६,६८०, ६८४-६६५ £84, £88, \$000, \$002, १००६,१००७,१००६, १०१४, १०२८,११२७,११४६,१७०२ एत्रयाट, श्रंगरेज़ दूत--२८८ पुलाइजाह इम्पे---२४६,२४६,२६२ ३६१,१७२८ एलिज़ेबेथ, मलका इंगलिस्तान-१२,१६६म पुलिस-१८३,१८४,१६३,१६४ पुलेसम्, लार्ड--११८१, ११८६, १२०१-१२०७, १२३६-१२४६,

ध्

ए० वाकर, मेजर---१८१,६८२

पुशले पुडन, सर-1६६४

१२६३,१२६४,१३१३,१३६१

ऐबर, कसान---१२६४-१२६७

ऐवे दुवॉय—८१६
ऐसयाट, श्रंगरेज़ हूत—१७६,१८११८१
ऐसहर्स्ट, लार्ड, गवरनर जनरत्व—
१०४०-१०७४,१०८६,१२८५
एस्वीयना—४२६
ऐजुरेड क्लार्क, कमाण्डर-इन-चीफ,
सर—१४१

# ओ

श्रीरहा, का राजा क्रान्तिकारियों के विरुद्ध---१६०=

# ओ

श्रीरंगज़ेब—१७,२०-२२,३१,१६१, ३०३,४१३,=२६ श्रीरंगाबाद—४⊏६, ६३४, ६४२, ६४३,६४६

## क

किंचन—७ कच्छ-१४४,६४६,१०४४,१२३३, १४६७ कछाड़—१०४१, की स्वाधीनता का यस्त १०८५,१९०० कज्रो, का संशाम—१६४२ कंचगांव, का संशाम—१६१० कटक—६०८,६४३,६८६

कडल्पा---४७५ कड़ा (इलाहाबाद)---२१३, २२२. २७१ क्रदम रस्ख ( लखनऊ )--१४७३ क्रमरहीन ख़ाँ--४६३,४६४ कमल, सन् ४७ की कान्ति का एक चिन्ह--१३८२,१३८३ कमलनयन मुन्शी--७८७, ७८८, 20 £ कम्बोदिया—८७७ करनाटक---२२-२८, २६६, ३०६, ३१८,३३१, ३४०,३४१,३६४, देहर, ४१६,४१८, ४३४,४८०, ४१०,४११, की नवाबी का अन्त ११८-१३२,११७,१७८, रमण, ममण, १३२३, १३३४, ३३३४, १३४३ करनाल में जनरल ऐनसन की स्यु--१४८१-१४८३ करमृल---४७४, ४०३८ करमञ्जली, सिन्ध का अमीर-9388 करमगडल---३७, ४०= करवी, के राव के साथ अंगरेज़ों का व्यवहार---१६०८,१६०६ कराची-- १२३२

करीस साहब---३४०.४६३ कर्यपेट्रिक, कसान, रेज़िडेयट-४१६ ४४१,४४४,४४६,४४१ कर्मपैटिक.भेजर-४३२.४३६.८४६ कर्जन, लाई---१३३६ कलकत्ता, आम का श्रंगरेजों को वे दिया जाना २१,३६,४३-४४ ४७,४१,१२, ४७,४१,६३, ८४, 25.63.323.323.328-324 १४८.१४०, १८३, १८६,७१६, २०२, २१७,२१६, २२२,२२३, २३६,२४०, २४९, २४६,२८२, २८३,२८६, ४२६,४३०, ४२१, ४३४,४४०, ४४७,४७६, ४६७, **\*\***\$3,**\***\$60, \$55,0\$**\***, **6**\***?**, ८०३,८०४,८३३,८२४, ६३२, १०४०,१०४१,१०४७, १०४४, १०६१,१२२३,१३४७, से क्रांति का प्रचार १३८६,१३६४,१३६४ 980₹,9870,987₹, 98€5, 3384,3443,3444,3848 कलंगा का दुर्ग --- ६३४-६४२,६४४ कलिंजर---१७० कल्यास-३०१

कल्याग्रसिंह, महाराजा--१६३ 200 काक्स, कप्तान-- १०४१ काक्स बाजार--१०४१ क्राज़िल्बाश, श्रक्तगानिस्तान के सरदार--- ११७४ काटन, कमाण्डर-इन-चीफ्र-१०६७ काठमण्ड---६३४,६४४,६४१ काठियावाङ--- ६४४,६७६,१०४४ क़ादिर नवाज़ ख़ाँ-- ६३२.७११ कानपुर---६३७,६६७,७६२, १६६. १३६म,१३६६, १४२०, १४३४ में क्रान्ति १४३१-१४४०,१४६४ १४६८,१४१०,का कुँबा१४४५-3443.3444, 3448-3468. १४६३,१६१३, १६४६,१६४४, १६४४,१६४७,१६४६,१६६१ काबुल--- ४४३,४४४,८१२,६०६ ११६३-११६४,३१७१,११८०, 9922 काञ्चली दरवाज़ा, दिल्ली-१४२३, 3428 कामगार खाँ---१४६ कामाची बाई--१३३४ कार्टियर, गवरनर, बंगाल-२३१

# क्या कहाँ

इंड्र २

१६६७, १८३, २०१,२२१ कारपेण्टर, करनल (नैपाल युद्ध)---हइ७,६४२ कारपेण्टर, मेलर( सतारा के राजा प्रतापसिंह काजेलर )-१२८३ कारीघाट--४७१ कारुड़---३३४ कार्नवालिस, लार्ड-२६७, ३६६ इंड७,४०३,४०४,४०६, ४१६, ४२६,४३२,४४०,४४१,४६९, ४६६,४०४, ४४४, ६००,८०३, म०१,म१३,म२४ कालपी---१७०, कान्ति का एक केन्द्र ११५१, ११६६, ११६०, १६०६,१६०७,१६०६-१६१९ कालिन कैम्पवेल,कमारखर-इन-चीफ सर, बाद में लाई क्राइड— 9834. 9448-१४६२,१४६३,१४६४, १४६६, १४६८, १४६६, १४७१,१४७२, १४६६,१६२७,१६३६ कालिन्स,करनल, रेज़िडेस्ट—२४४. *१४४,१७५, १७६,११८,* ६०३, ६०६.६०७. ६१०-६१२,६१६-

कारनक, मेजर, बाद में जनरज-

कालीकर---- ४,६,१४ काले खाँ, रिसालदार, आँसी (सन् १७)-१४१४ काल्याँ-दा-ख्ह, धजनाला-१११४-१२१६ कावेरी पद्धम--- ३१८,३१६,३२१ काशमीर--१०६८, १२६२, १२८३ 3588 काशसीरासिंह-- १२४२ काशी-देखो बनारस काशी-रानी लच्मी वाई की एक सहेली-- १६१४ काशीराव, होलकर--- ५४०, ५४१ ६३ २ काशमीरी द्रवाजा,दिञ्जी-१४०८, 9472-9474 कासबरी, लाई---६१८ क्रासिम बाज़ार---३४,४२,४३,४७ ७०,८६,१३४,१४४४ काहनसिंह---१२६१,१२६२ किंग बेरिंग-- १०४१-१०४३ किनेरी का संग्राम-- १२६६ किशनदास, रावा---४१,४६ कीटिंग, करनल---२७८,२८० कीरतसिंह,राजा-१०३४ कूट, मेजर--१०८,१०६,१६६

६२७,६७०

कुड़ला (कुरद्ला) का संग्राम---854,83=,448,444 कहत्तोर---१३३४ कुंबरसिंह, राजा जगदीरापुर, क्रान्ति का प्रमुखनेता—११७६-११६०. १६३१ कुमार्यू---६४४,६२६, ६४८-६४०, १६५४, १६५४ कुमार कुराडा---७८३ क्रर्ग—३३७, की स्वाधीनता का श्रम्त १०७८-१०८४,११०० कुशलगढ़---७४८-७५० कुस्तुनतुनिया—१३८३ कृपर, जनरल---१४४२,१४४७ कृष्णराव, मंत्री हैदरश्रजी---३४०, धद्र केन्नवे, कप्तान----३८४ केरहर्डी-99२० केली, मेजर, बाद में करनख-8३७, 3088 केलो, करनल---१२२-१२६,१२६, १३४,१४३, १६६ क्रैंडक,सर जान, ईसाई मत अचार क़ब्ज़ा ३२४६-३२४०

कैनिंग, कसान—१०४४- १०४६. 2043 कैनिंग. लार्ड-194७, १३४२. १३७२, १३६७,१४२१,१४२४, १४६८,१४७०,१४८१, १४६८, ११६६,११८२,११८३, १६२१, १६२६,१६४३, १६४८,१६६४, १६७६,१६७६ कैनोरा,करनल--१२१७ कैम्पबेल, क्यान (नैपाल युद्ध)-७ ई 3 कैम्पबेल जेम्स, करनल, बाद में सर ( दूसरा मराठा युद्ध )---६४३, ६११,६८६,६८७ कैम्पवेल, करनल (सन् ४७)---११२२,११२४, ११२४, ११२६ कैम्पवेल, जनरल (वरमा युद्ध)---9049 कैलाशगढ़--३४४ कैनेनडिश, रेज़िडेस्ट-१०६० कैवेना, श्रंगरेज़ गुप्तचर (सन् ४७) 9448 कैस, जनरल, श्रमरीकन नीतिज्ञ-9220 कॉक्स्य्---३०१,६६३ कोट कपूरा---१२६७

# क्या कहाँ

१७३५

कोटा—७४३, ७४४, ७६६, ६७२
कोपरगाँव—४००
कोमल हुग—१६२४
कोपस्वत्र—३४६,३४८
कोपल—पर अंगरेज़ों का कब्ज़ा
६६४,६६६,७३८
कोरल—२७६
कोरिया की रेलें—६१४
कोलम्बस—४
कोलम्बस—४
कोलार—३०६
कोलहापुर—४७७,४७८, में क्रान्ति

कोंगाका किला—६३६

काफ़र्ड—==६६

क्षोज़, करनल, रेज़िडेग्ट---४४२, ४६०,६०६-६०⊏, ६३२,६१६, ६६१,६७७ ख

खड्की,का संज्ञाम---१०००-१००१ खदगसिंह, महाराजा---१२४०, 9249 खरदाला—२६० सम्मात की खाड़ी---२६६ **ख़ाकीशाह पीरज़ादा—३२**४,३२६ खारखेराव, मैसूर का दैव---३१३, **318** ख़ानदेश---६७१,६७१, में क्रान्ति 9824 ख़ान बहादुर ख़ाँ, क्रान्ति का प्रमुख नेता--१४१४-१४१६, १४१म-१४२०, का ऐलान १५६६, 9824 खिमलासा-- १२४३ ख़ुदादाद ख़ाँ-- ७= ख़ुदाबख़्श, सरदार, काँसी की ब्रड़ाई----१६०६ ख़ुद्दाम हुसेन-१११,१२४ ख़ुरशेदजी जमशेदजी मोदी—१८४-**६**५६ ख़ुसरो बारा, इलाहाबाद-- १४२६, **ទ**ន្ទ ខ

ख़ुसरो वेग, मिरज़ा-१२१६,

9222

ख़ूनी दरवाज़ा, दिह्यी—१४३२
ध्रैरपुर—११६६, १२०१, १२०२,
के नगर का लूटा जाना १२११,
१२२३, की बेगमों की शोच-नीय हालत १२२४, के श्रमीर का चरित्र १२२६

### ग

गंगादास, बाबा-- १६१८ गंगाधर राव, राजा (काँसी)-१३३२, ३४४१ गंगाधर शास्त्री-—६८१,६८४-६६२, 288 गजराज मिश्र, नैपाल का कुल पुरोहित--१४१ गञ्जम---६५३,६८७,६०८ गंजी---३४२ गढ़वाल-- ६२६,६३४, पर झंगरेज़ों का क्रद्या ६४८-६५० गढ़ा मगडला का प्रान्त-- १०२६ गर्गेशराव---३३६ गफ्र, लार्ड--- १३०४ ग़फ़र बेग, क्रान्तिकारी सेनापति-१४६= ग़फ़्फ़ार, सच्यद, टीपू का सेना-पति---३८०,४६१,४६७ गया मौनपुर--- १६६

ग़ाज़ी उद्दीन, वज़ीर दिल्ली-१६२. 988 ग़ाज़ी उद्दीन हैदर, नवाब श्रवध-६३१-६३३, १६० ग़ाज़ी ख़ाँ—-४६६ ग्राज़ीपुर—२१४,८०६,१४८२, るかにの गाडर वाङ्ग---१०२६ गाडर्ड, करनल----२४२,२४६-२४५, ३०१, ३०४ गायकवाड्---२६४, २६७, २६३, ३०७,३४८,३६२,४०६,६८१, ६८२,६७६-६८३, ६८६,६८७, 878 गायकवाड, धानन्द्राव---६८२, ६८३,६८२ गायकवाड, गोविन्द्राव—२७८ गायकवाड्, दमनाजी---२७८ गायकवाड्, दूमाजी—६८० गायकवाड्, फ़तहसिंह--२७८, २८२,६८०,६८९, ६८६,६८७, गायकवाङ्, मलहर राव---६८२ गायकवाड़, मानिक जी—२७८ गायकवाड्, संयाजी---२७८,२७६ गार्डन, कप्तान---१२३०

## क्या कहाँ

१७३७

गार्डनर, करनल---१४१ गाविलगढ़—६७३,६७७,६⊏०, 9023 गिरिधर राय-२३३ गुजरात---२७६-२७६,२६७,२६८, ३०४,६४३,६७३,६७४, ६७७, ६८४,६८४,७३४,७३८,७३६, ७४१,७१६,७६०,७७४, १७१, १८०,१८६,१११-१११, ११८, १२३३,१६७६ गुजरात ( पंजाब ) का संद्रास-9304 गुर्यहर---३०४,३४२,३८४ गुरु बद्ध्शसिंह, हवलदार, कांसी का कान्तिकारी---१४४४ गुलबर्गा---३०६ ग़्लशनाबाद--४६३ गुलावसिंह, राजा—१२६१-१२६३, १२७०-१२८२, १२६४, १३०२ गुलाबसिंह, सन् ४७ का कान्ति-कारी---१६२६ ग़ुलाम चली, सिंध का अमीर---9388 ग़्लाम ग़ौस ख़ाँ, क्रान्तिकारी कांसी-- १६०२

मोहम्मद, नवाब रहेल खरड़—४१= गुलामशाह, सिन्ध का श्रमीर--3383 गुलाम हुसेन, संस्थद--- ११ गैरिबाल्डी की सन् १० की क्रान्ति से सहानुभूति--१३=४ गोश्रा--- ६-६ गोंडा में, क्रान्ति—१४४८ गोपालपुर-- १६१२ गोरखपुर, में कम्पनी के ऋत्याचार २४८-२६०, ६२८-६३०, ६३१, ६४४,९३१४, की स्वाधीनता 1850 गोविन्द गढ़--- १३०३ गोविन्द चन्द्र नारिन, राजा-३०१३,३०८४ गोविन्दपुर---२१ गोविन्दराव,काले---४१४ गोहद---३०२,३०६, ७२८,७२६, ७३१,७८३,७८८, ७६८,८०४, ८०६,८१०,८२३,६७१ **ब्रा**ग्ट डफ्र, कसान, रेज़िडेप्ट— १३२६

1.

ì

å

され 一年の日の中では、天一十日日の日本日日

श्राश्ट, ब्रिगेडियर-जनरख--- १२१४, 9228 आरट रावर्ट, सर, गवर्नर---१३२७ आस पंचायतं--- ३८७-३१३ त्रिगरी खोजा-- १६०,१६४ ब्रीन सरसर---६३६,६३७,६६६ ब्रेट ब्रिटेन--- ४३१ ग्रेट हेड, जनरत---१२४४-१४४७. 1468 ब्रेहम, कप्तान—१५६ रखासगो चैम्बर श्राफ्त कामर्स— १०० ग्वालियर—में काशी नरेश चेतरिंह के व्यन्तिम दिवस २४०, ३०२, ३०६,६६६,७०१,७०४,७०६, ಅಂಅ-ಅಂಕೃತಿತಿ, ಅವಕೃಶವದ್ಮ म०२, म०६, म१०, १७६, १०म६, १०६१,११००,१२३८-१२४६, में क्रान्ति १४६६,१४६०, १४६३, पर क्रान्तिकारियों का क्राञ्चरा १६११-१६१६

#### च

चड्याम—१३४,१४२,१४३,१४८, २०३, ४३०, १०४१, १०४२, १०४८ चत्रसिंह अटारीवाला—१२६४-१२६८,१३०२,१३०४

चन्दर गिरि का क़िला---३४४ चन्द्र नगर---३०,७६,७७,७१-८३ #4,#8,900,830 चन्दा साहब, करनाटक का नवाब---२इ-२६ चन्दासिंह, सन् ४७---१६२६ चन्देरी---१६०० चपाती-सन् ४७ की कान्ति का चिन्ह विशेष--१३१२, १३१३ चम्बल नदी--७४१, ७४३, ७४४, ६७६, को पार करने के तात्या टोये के प्रयक्त १६३८-१६३१ चम्बेली नदी, पर सानसन की सेना की दुर्गति-- ७४५ चरखारी में तात्या टोपे-1६०४ चान्दौर---७२६,७२७,७३२,७३४, 9 6 9 चारटर एकट-सन् १७७३ का ३६६.

सन् १८१३ का ८८६, सम्

१८३३ का १९०३-१११७,

११३३, सन् १८२३ का ११३७,

खखनक का

संवास

१६७०,१६७१,१६८३

(सन् ४७)---१४४३

चारवाग.

# क्या कहाँ

3 ५३ ह

चार्ल्स नेपियर, बनरत, सर-१२०७-१२१८, १२२४-१२२७, १२३४,१२३४,१२३७,१३००-9302 चार्क्स मेटकाफ, सर--- प६४-द्रव, १०११, १०१८, १०६३, १०६७,१०६६,१०६४, १०६६, ११४६,१३५६,१६७५,१६८३ चाएसं बुड, सर—११४४ चिखली---२७६ चिक्रलपुर--- १३३५ चितवर---१४६ चित्र का क़िला---३४४ चित्तल द्वा---३३८,८७४ चित्तौब्--१७१ चिनहट (लखनक) का संधाम-१४६४,११४४ चिपौक का महल, धरकाट--- १२६, 430 कोल्हापुर का चिमना साहब. क्रान्तिकारी नेता-9६२० चिलियान वाला का संशाम-

१३०४,१३०१

चीत् पिरहारी---=३६,१०३४

चीन---१४१, २३३, ८७७, ६१४,

१४२१,१११४,१६६४,१६५१

चीप, श्रंगरेज प्रतिनिधि, बरमा--3085 चुँचड़ा---१०,११,४३० चुनार---२१२,२४१,६६६, के किले में त्रयम्बक जी डाँगलिया की मृत्यु ११७ चेतसिंह, राजा बनारस---२४८-२४०,२४२,२४३,१४२२ चेरी, वज़ीर श्रली का रक्तक-४१६ चोमहत---१४६ चौकवाट, में वेगम हज़रत महत्त की सेना का कैम्प-1६२६ चीतरा वामशाह-- ६४६ चौथ---२६४, ३१२, ३३६, ४१४, ४४४,४६३,६८६,७२१ चौरागढ़--- ४०२४, ४०३३ च्यु, कप्तान---१०४म

ই

のはない ではい 一大きのはしない ナノ・こうないはんなのもないない

छत्तीसगढ़—१०३४ ञ्जपारा-सिवनी—१०२६ छूतावटी (सृतावटी)—२१

তা

जगतसिंह, बाबा-१४१६

जगदीशपुर में विश्वय-१४७८-१२८१,१४८३,१४८७, १४६० 9482 जगन्नाथ पुरी—६८६.६८८ जगन्नाथ सिंह. राजा-१४६७, 3882 जंगवहादुर, महाराजा, प्रधान मंत्री नैपाल---१४६७,१६३४ जंगलवाडी--- म ६ १ जबसापुर---१०२६.१०३३, १६०७ में कान्ति १६२१ जमानशाह---१४३, १४२, ८१०-객수당 ८०४,८०६,८१०,६७२, ६७३, ಕ್ರಿಚ್ಚಿತ್ರದ್ದು, ತಿಂದದ್ದ ನಿಚಿಕ್ಕೂ

ज्ञमानशाह—१४३, १४२, ६२०-६४४
जम्मू—१२४२
जयटक—६४२-६४४
जयपार—१४२
जयपुर—७०७,७०६,७२३, ७४६,
६०४,५०६७,६०२,६७२,६७३,
६७४,५०६७,१०६६७
जरमनी के किलानों की अवस्था—
३२,३४
जलालाबाद—११६१,१२२२
जवां बख्ल, शहजादा—१३६२-१३६४,१४२०,१४४३
जशपुर—१०२३
जसारत खाँ, उड़ीसा का नायब—
२३६

जहाँगीर-- १३,१४ बहाँगीर, मिरज़ा (सलीम मिरज़ा) सम्राट अकबर शाह का पुत्र-9380 जहाँनाबाद---१४६ नाधोरा—१०३७ जांती-- १६३ ज्ञाराल्ला पाशा---१७०६ जाधो बौशार--- ४४४ जान कुक---४६ जान कोक, करनल--१७०१ जॉन कोनोली, कक्षान, का श्रक्रग़ान सरदारों की इत्या के सम्बन्ध में गुप्त पत्र--११७४,११७४ जान बिग्जु, जनरल-११६६ जान मिचेल (माँसी की लडाई) --- 9 504 जान मैक् फ्ररसन, सर---३६४, ३६६-३६६,४०३ जान मैलकम, करनल, बाद में सर—३८१,४३६,४४०, ४४४, ४४७,४६०,४६४,७२७, ७२८. ७३०,८१७,८४८, ८१४,८१६, द्यरेष, हर्रे, हहर, १०००, १००३ १००४,१०१६, १०६४,११३१.

११३२,११३४

# क्या कहा

जान खारेन्स, सर, बाद में लाई---१३७४,१४६६, १४७०,१४७३, १४७७,१४८३, १२१२,१४३३, १६६१ जान विलियम के सर-१४४२, १४४४,१४७७, १४७८, १४८१, 9880,9888,9402 जान शोर,सर—३६८-४२४,४२४, ४३७,४५४,४६६,४३४ जापान---१४१,≂७७,१६६४ जामगांव---७⊏३ नामा मसनिद, दिल्ली पर श्रंगरेज़ी सेना का हमला-१४२४,१४२६ नार्ज कैस्पवेल, सर—१४३≈,१४२६ बार्ज टामस—६४८,८३६ जार्ज, तीसरा, इंगलिस्तान का बादशाह—सं हैदरश्रजी से संधि ३३७,३६४,६७८ जार्ज फ्रारेस्ट, सर-- १३६८, १४६२, १५०५,१५२२,१६५७,१६६६ जार्ज फ्रासंदर, श्रंगरेज़ दूत-३७४ वार्ज बारलो, सर--६२२, ८०८, ८०६,८१३,८१६-८१८,८२१ जार्ज लवी बागड---२७८ जार्ज वाट, सर--१२२ जालन्धर---१२६८,१४७२, में

क्रान्ति १४७८-१४८० ज़ालिमसिंह, राजा—७४३,७४४ जावा---- १० जिखैस्पी, मेजर जनरज-- १३४-883,883,888 ज़ीनत महल, बेगम-१३६२, १३६१,१४०म, १४६३,१४३०, 9483 जीन बैप्टिस्टे फ्रिजासे---७३३,७८४-ಅಹಹ जीवनसिंह, रा**ना-—** ६३६ जी० विनगेट, मेजर—१७०२,१७०३ जूठारास, जयपुर का मन्त्री—१०८७ जूदा--- ८१ ज्नागढ़-- १७१ जे० एस० वर्कियम-१०४० जेतपुर---१२४४,१३२३, पर कम्पनी का क़ब्ज़ा १३३४ जेन किन्स रेज़िडेयट—७८४,८०४, द्भव,१००६, १०१३, १०१४**-**१०२६,१०२८ जेम्स, खन्बल-१३ जेम्स ऊटरम, करनल, बाद में जन-रत और सर—१२०७,१२०६, १२११-१२१६,१२१८, १२३०, १३४७,१४४२,१४४४,१४४६, १४५७,१४४६, १४६६,१४७१, 9402

जेम्स केग— ४४७
जेम्स टाड, करनल— ६७२-६७४
जेम्स वर्म्स, डाक्टर— १२२७
जेम्स मैकिस्टाश— ६७८
जेम्स सिटफ्रेन, सर, की मलका
विक्टोरिया ऐलान पर राय—

जेरू संजम--१८६ जे० सी० सार्शमैन—११३०,११३६ जैकव, मेजर--- १४२४ ज़ैनुल स्राबदीन---२०७ जैनोग्रा----२ जैन्तिया---१०८४ जोधपुर---११२, ८१०, में श्रप्पा साहब के श्रन्तिम दिन १०३४. १०८७,१४६७, १२१८,१२१६ जोन्स, विगेडियर ( सन् १७ )-१४२३,१४२४ जोन्स, मेजर-जनरत्न--७७४ ज़ोरापुर, का वीर बालक (सन् ४७) --- 9 ६ २ २ - 3 ६ २ 8 जोशिया वेब-४४४ जौतगढ़---१४२ जौनपुर-सन् १७ में स्वाधीनता १४२२,१४६७ जौन सर---१४३

जौरा श्रलीपुर—में तात्या टोपे— १६३७ ज्वाला प्रसाद, नाना का साथी— १४४१,१४४१,१४०० ज्वाला सहाय, दीवान—१२६७

### भ

भग्डासिंह, सरदार—१२६७

मांजलाल, महाराजा—४२०

मांसी—२६८, १०६३, ११६६,
१३२३, पर कम्पनी का कब्ज़ा
१३२२,१३३३,१३४७,१३४४,
१३६६, में क्रान्ति १४४११४४४, का संग्राम १६००१६००,१६४४,१६४७,१६७६

भग्नता पट्टन, में तात्या टोपे—
१६३६

भिन्दाँ कौर, महारानी—१२६०,
१२८१,१२४४

मींद—१४७०, १४८१,१४८२,१३४४

## 3

टकर,करनल-१३६= टकी-१३=३,१७०६ टाड, कसान (बूसरा मराठा युद्ध)---

# क्या कहीं

टामस मेटकाफ, रेज़िबेस्ट—१३६३ टामस रो, सर—१४ टामस हिसलप, सर—१७० टालपुर (सिन्ध का राजकुल)— १२१७,१२२४ टिलसिट की सन्धि—=१४ टीकासिइ स्वेदार, कानपुर का कांति-कारी—१४४१,१४००

टीपूसुलतान (फ़तह खली)--३१८, ३२४,३२४, की मंगलोर विजय ३२८,३२६-३३२, ३३६,३३८, ३४०, का करनल बेली से युद्ध श्रीर विजय ३४१-३४२, ३४४, ३४४,३४७, की ससनद नशीनी ३५०, की भ्रंगरेज़ों से सन्धि २४१,३६२, का श्रंगरेज़ों से युद्ध ३७०-३८३,४३४, ४३२,४३४, ४३७,४४७, का शासन, युद्ध, मृत्यु श्रौर चरित्र ४४६-४६४, ४६६,४३६,४२१, ४२४-४२७, *१*३२,१३८,१४९, १४६,१४८-२६४,२६६,२७१, ६१८,६४०, ७४१, ८२१, ६४३, १०७६, १०८०,१०८४

टी० मैकेन--१३७३ टीरने,मेम्बर पार्त्तिमेखट--१६४,१६६ देनमथ, बार्ड—देखो जानशोर, सर देखर, कमिरनर—१४७= देखाय—१०६४ देहरी दीकमगड़—१६०१ टॉक—६३६,७३=,१६३= द्रवेखियन, सर, धार्ल्स—६१६, ६१७, ११४३-११४४, ११४६,

### ਨ

रहा, कपड़े के व्यवसाय का केन्द्र— ११११

### S

डगलस, सेनापति—१४८१,
१४८६,१४६०,१४६१
डच जाति—१-११,३०,४४
डनकन, गवरनर—८४६,८४६
डनकर, कसान—१४८०
डफ़रिन,जार्ड—८२४
डलहीज़ी, लार्ड—८६३, ११४४;
११६६,१३८५,१३९२,१३१३,१३१४,
१३१७-१३२१, की मृपिपासा
१३२३-१३४२, का राजधरानों
के प्रति बर्ताव १३४४-१३४४,

कारण १३४६, १३६२, १३६४, १३६६, का इनाम कमीशन १३६७,का नाना के साथ अन्याय १३६८, का गोद लेने की प्रधा नाज़ायक करना १३७२ का माँसी के शासन में इस्तचेप १४४१, का वाज़िद अलीशाह को बदनाम करना १४६३, का जगदीशपुर का अपहरण १४७८, की अपहरणनीनि पर लख्लो १६६३,१६७६,१६८०

डला (डाला-बरमी ज़िला)— १०६४,१३१ म डवटन, मेजर—४४६,१०२१ डाउड्सबेल, १८० में गवरमेन्ट सेकेटरी—५२६ डान, करनल—७३ म डानेस्ड मैकलियाड—१३७४ डिक, माँसी की जड़ाई—१६०४ डिजरेली, प्रधानमंत्री, हंगलिस्तान —१४०१

हेम्स, करनका—१४८२ हेरा गाज़ी ख़ाँ—१२६६ हेविड ग्राक्टर लोगी, करनल, सर ७०३,७६३, ८६८, ६२४,६४४-६४६,६७३ हेविड वेथर्ड, सर—३४२, ४३२, ४७७,४१४

3

डाका—४१,८६ हॅ्दिया खेड़ा का संभाम—१६३४

## त

तंजोर—२७, २८, ३००, ३१०, ४३४, ४००-४१७, १३२३, का अपहरण १३३४
तफ्रज्जल हुसेन ख़ाँ, नवाब-१४४८ तस्काट परली, का संग्राम—३४६, ३४७
तलवण्डी—१२६६
ताज़ीरात हिन्द—१११४-१९१७, १६६६
ताज़ीरात हिन्द—१११४-१९१७, १६६६
ताज़ीरात हिन्द्—१११४-१९१७, १६६६
ताज़दीन, दिल्ली सम्राट का दूत—१४७०
ताल्याटोपे—१४३६, नाना के साथ फ्रतहपुर में १४४६, का बिद्धर पर क्रव्ज़ा १४६०, का

कानपुर पर फिर से कब्ज़ा १४६१, का कैम्पवेख से संधाम ११६२-११६३, की लचमीनाई से बातें १६०७, कालपी में १६०१, के श्रन्तिम प्रयत्न १६१०-१६४७, का बलिदान १६४८,१६६१ तान् नदी का संग्राग— ११८४ तासाह का किला-४३,६०,६१ तारागढ़--- १४६ तालनेर---१०३२ सालेगाँव, का संग्राम-२६०, २१४, की सन्धि २१८ तिरहुत--११७७ तिलक चन्द, राजा--१४६,१४० तुकाजी, होलकर--देखो होलकर तुकाजी तुलजा जी---११०,१११,११६ तेजसिंह, राजा, अवध का एक क्रान्तिकारी नेता-११६६ तेजसिंह, सरदार, पंजाब-1२६१, १२६३,१२७०, १२७३,१२७७, १२७६,१२८२,१३०२,१३०६ तेनासईं--१०६४,१३११ 

तेलंगतेश—३७

त्रयम्बकती डांगलिया—६८७-६६७

त्रयम्बक दुर्ग-१०३२

त्रिचन्नपत्नी का संधाम—२६,३४९,
३४६

त्रिममञ्जी—३२२,३२४

त्रिम्बाजी—४१४

त्रिवारकुर (तिरुविदांकुर,त्रावणकोर)
३७४,४८७,८२०,८४६

# **थ** थानेश्वर—१२४०, १२४२,१४८२,

दन्दोल—हमः

दमदम की घटना (सन् ४७)—

१३६४-१३६८

दयाराम, हाथरस का जाट राजा—

६४७,६४८

दरगाह कुली ख़ाँ—३११

दिया गंज, दिल्ली—१४०८

दिया गंज, दिल्ली—१४०८

दिया नौलत बाग़—३४२

दियाना—११६४

दलीपसिंह, महाराजा—१२४२,

१२८६,१२६०,१२६१,१२६४,

१२८६,१२६२-१२६४, १३०८,

१३५४

THE COUNTY OF THE PARTY OF THE

दर्जापसिंह, स्वेदार ( फ्रेज़ाबाद ) 3860 द्स्तक--४०,६८,१४२,१४४ दादपुर---१४ दादा खासजी वाला-- १२४२-1535 दानापुर---१४२०, १४७८-१४८० दामोदर राव, राजा, काँसी-१३३२, १४२१ दामोदर, लक्मीबाई का दलक पुत्र ---- 9508, 9509 दाराबद्धत शहजादा---१२६२ दिनकर राच---१६१२ दिलखुश बाग़ (लखनऊ) का संग्राम--१४२७, १२२८, १२७३ दिल्ली-4, म, १३, ३१, ३२, ११६, १२२, १२४, १२४, १६०-१६%, २४१,२६४, ६१६, ६६३,'७००-७०४, ७१६,७६२, ७६३, ७६४,७६७, ८०१,८०८, मध्ह, महर, ६०६, ६३६,६६९, १३४३,१३४३, १३४७-१३६२, १३८६,१३८७,१३८६, १४०६-१४०१, की स्वाधीनता १४१०-१४१४, में सिपहसालार बख़्त ख़ाँ १४२०, १४२१, १४२४,

१४३८, का क्रान्ति में सहत्व १४६४-१४६६,१४७६,१४८५, १४६६,१४१०,१४१६-१४२६, कापतन १४२७-१४४३,१४४४, १४४४-१४४८,१४६३,१४६४, १४६६,१४७१,१४७३,१४७७, १६१३,१६२१,१६४६,१६४०,

दिल्ली सम्राट—२१,२३,४०,४४,
७४, ८४,२६४,२६४-२६६,२६३
२६६,३०३,३०४,३१२,६८३,
३६४,४०१,४०२,४४२,
१६४,४६२,६३६,७०२,७६२,
१६०,६६१,का मान भङ्ग
१०७२-१०७४,१०८६,११६०,
१२४४,१२४६,१३४०,१३४४,
१३४६-१३६४, देखो बहादुर-

दिव—७
दी बायन—४०१,४०६,६६३,६६४,
दीवान अली—१३१०
दीवानी—२२४
दुवाय करनल—१०८८
दुवीयसाम, राजा—६७, ६३, ६४,

ATTENDED

दुन्युञ्यू—१०६१ दूरते—२३-२६ दूमास—२३ देवम्मा की (कुर्ग की रानी) १०८० ३०८२

देवास—१६४८ देवी कोट—२८, ४०६ देहरादून—६२६, ६३४-६३६, ६४२

देव ( दलवाई ) २१२,२१४,२४२ ४७४

दोलचासिंह—७६४
दोस्त श्रली खाँ—२३,२४,२६
दोस्त मोहम्मद खाँ—११६०११६४,१९७१,१९७२, १९७३,
१९७८,१९८०,१९८८,
१३०४,१९७१
दौरारा, दुर्ग—१४६८

## ध

धर्मपुरी—३२०
धार—१६२१
धारवाड़ में क्रान्ति—१६२०
घूँडिया वाघ (मलिक जहान खाँ)
—४७४,४६६,४६६,४८६
धौलपुर—३०२,८०४,८०६

7

नजफ़ ख़ाँ—१८६, २१३, २६६, ३०० नजफ़ गढ़—१४२१ नजमुद्दीखा—२१७, २१८, २२०, २२१, की हत्या २२३-२२६, ४३१

नञ्जन गुड—४=४ नदिया—=६,११४

नन्दीराज—३१३
नरपित सिंह ( हहवा का ताल्लुके दार, अवध का क्रान्तिकारी नेता )—१४६४,१६२६
नर्वदा, नदी—६६४,१७१,१०२३, को पार करने के तात्या टोपे के प्रयक्त—१६३६-१६४२,१६४४

नवकृष्णाः राजा—६६ नवानगर—६७६ नवान गञ्जः, का संद्राम—१६२६ नसरू पिणडारी—६३६ नसीर खाँ, सिन्ध का श्रमीर— ६२०३,१२१२-१२१६, १२१६,

३२५६, १२२२, १२२७, १२२६

F

・・・ しますいちのあるののないできるからなったない。 かんしょう ないない あんだい かんだいしん

नसीराबाद, में क्रान्ति—१४१२,
१४४१,१६३७,१६३८
नसीरद्दीन—१३६,१३७
नाक्स, क्सान—१२१
नागपुर—२०४,१७७,६०८,६२३,
६८१,७११,७८६,७६०,७६२,
८४१, ८०३७,११६६,१३२३
का अपहरण १३२६, के महलों की लूट १३३०,१३३१,१३३२,
१३४७,१३११ के क्रान्तिकारी
१६२१,१६४१,१६४३,१६४४,

नागू पणिडल-१०१४,१०२४ नागौर-१४० नादिर ज़ाँ, अवध का क्रान्तिकारी सेनापति-१४६७ नादिर ज़ाँ, नाना साहब का एक सेनापति-१४६४

नादिरशाह—१४८, २१४, ३०३, १९६०, की खुट से दिल्ली में श्रंगरेज़ी सेना की लूट से तुलना —१४३४

नाना धुन्ध पन्त (सन् १७)—की फहनदीस से तुलना ३००, १००४, के साथ श्रन्याय १३१६,

को पेनशन देने से इनकार १३६८, १३६६,१३८१,१३८२ की अज़ीमुद्धा के साथ कान्ति की योजना १३८४-१२८७, की क्रान्ति के संगठन के लिये तीर्थ यात्रा १३६१-१३६२, १४६०, और कानपुर की स्वाधीनता १४३६-१४४४, का शासन प्रबन्ध १४४४-१४४४, और सती चौरा घाट का इत्याकांड १४४६-१४४८, का क़ैदी अंगरेज़ खियों के प्रति न्यवहार १४४८-१४४६, का दरबार १४५०, १२००, श्रीर बीबीगढ़ का हत्या कांड १५०१-१५०७, १५१०, १४४८, नाना के मनस्बे १४४६ १२२१,१२२६,१२६०, १८६६, १५१६, १५१७, १६०७, १६२१, १६२४, का नैपाल में प्रवेश-१६३४,१६३७,१६४७

नाना फड़नवीस—२७२, २७३, २७६,२८१, २८२, २८६,२८६, २६२, २६६,२६७, का दिल्ली समाट के नाम पत्र २६६-३००, ३०२-३०७, ३३६, ३४६,३४१, ३६२, ३६३, ३८२,४००,४०३-

これのはないというないないないということ はいれば 東北はいいからし

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

४१३,४३२, केंद्र में ४३६-४४१ ४४३,४४६, के अंगरेज़ों को निकालने के अन्तिम प्रयत्न ४६२-४६३, की सृत्यु ४६४-४६४,की सची आशंकाएं ४८४, ६६८,१३४४

नाक नदी--१०४६,१०४५
नामा-१४७०, १४७६,१४=१,
१४=७,१६४१
नामदार खाँ--१४६
नायन शरीक--११७४
नार गुरुड में क्रान्ति--१६२४,
१६२५

नारायन पाडत—१०१४,१०२१ नालागढ़—१४६,१४७,१४० नालापानी—१३७,१४० नासिर जंग—२६-२१ नाहन—१३४,१३४,१४३ निकलसन, स्थान, बाद में जनरल १२६०,१२७१,१४७७,१४२०,

निज़ाम--१६१, २७१,२७६,२८२, २६८,३०२,३०४,३१२,३२२,३३८, इ८१,४१४-४१६, ४६६-४४८, ४४३,४३६, ४४१,४४४, ४४४, ४६२,४६३, ४६७,४७१,४८६, ६०६,६३०, ६३४,६३४, श्रक्षज्ञलुहोला १६२२

निज्ञाम श्रली खाँ, श्रवध का
क्रान्तिकारी नेना—१६२४

निज्ञामुलमुलक—३०३,३१२,३४८

३६२,४४२,४४४,६८१

नीमच की क्रान्तिकारी सेना—
१४२०,१६३८

नील, जनरल—१४२१, की दमन
योजना १४२८, के कांसी के
तरीके और नरसंहार १४२६१४३२, का इलाहाबाद वालों
से बदला १४३३, का छोटे
छोटे बालकों को फांसी चढ़ाना
१४३४-१४३४, १४४६, १४४६, १४४६,
का कानपुर यात्रा में सैकड़ों गावों
को जलाना १४६४-१४००, की
लखनऊ के संधाम में मृत्यु
१४४३,१४६६, १४६४,१६४४,
१६४८,१६४६

नीलगिरि, उड़ीसा की एक रियासत ६६१

नीसी, मिरज़ा--- १३६० नूर मोहम्मद ख़ाँ, सिन्ध का श्रमीर-११६६,११७०,११६६, १२०४, १२२० न्रहीन—१२०३
नेरापष्टन—७
नेषियर, जनरल (सन् ४७)—१६४१
नैथन को—११६१,११६२
नैनीताल—१४१६
नैपाल—१४२, खुद्ध६२६-६४४
दरबार १४४७,१४६७, १६३४, १६=३
नैपोलियन—१४६, मन्द्र, मन्द्र, ६७८,१२३६
नौ नदी का संज्ञान—१४६१,१४६२
न्यू साउथ बेल्स (आस्ट्रेलिया)—

### प

पगु, बरमा का प्रान्त—१३१६१३२२,१३४४,१३६६
पंजाब—१६१,१६२,२६६,२६७,
६४६,१०६७-११०१,११६६,
१३०२-१३०६,१३६६,का
काल्यांदालुर्ज श्रीर काल्यांदाख्ह
१४१०-१४१६,को ईसाई बनाने
के प्रयत्न १६६१
पटना—१०,६६,१०६,११४-११६,
१२३-१२७,१६६-१६६,१८३,

पटियाला—६४४, ८११, १२६४,
१४७०,१४८१,१४८२,१६४१
पण्डरपुर—६६०,६६६
पनियार का संज्ञाम—१२४८
परशुराम भाऊ—२०१,४४७,४६०,
४६३,४६४
पलाशी बाग़—६३,१०४
पवन की रियासत (श्रवध)—१४६७
पवनगल(हेदर अली का हाथी)
३६२
पवनगढ़—६८४
पांडे,सन् ४७ के कान्तिकारियों का
विशेष सम्बोधन—१४०२-१४०३

पांडे,सन् १७ के क्रान्तिकारियों का विशेष सम्बोधन—१४०२-१४०१ पानीपत—१४०,१४३, १४१-१४८ १४४,१४६-१६०, १६६, १७०, १७२ पामसंदन, लार्ड, प्रधान मंत्री इंग-लैगड—११६१,१६६० पार्क, जनरख (सन् १७)—१६३६ १६४१,१६४२ पाल बेन फ्रील्ड—४१७ पालवेल, जनरल (ग्रागरा) १४६८ पालपा—६३४ पावल, करनल (दूसरा मराठा युद्ध)—६६२ पावल, करनल (सन् १७)—१११४

पावेल, कमिश्नर मुरादाबाद--1890 पिट, प्रधान मंत्री इंगलैंग्ड-19= २१२,४२६,४३०,,१६६६ पिरडारी जाति--- म३४-=४१, का दमन ६६४-६७०,६७७,६०४४ पिपली---१६ पी० पेज, कप्तान-१६६४ पीयर्ट, डाक्टर---१२२६ पीरख़बी, पटने का क्रान्तिकारी नेता को फाँखी---१४७८ पील, कमान---१४४४ पीलीभीत--- ३६२४ पुड्चेरी (पांडिचेरी)—२२,२३, २६,३०,१३१,३४१ प्रनापा, पिखडारी सेनापति--=३६ पुरन्धर—२८२, की सन्धि २८४-25,884-889 पुरुषोत्तम महादेव हिंगने—२६६ प्रतंगाल--४,४,१४१ पुर्तगाल निवासियों का भारत धागमन श्रीर न्यापार १-१२, ३० पुलीकट-- १० पूना--- ९६२, २७१-२६२, ३०१, ३०४,४०४, ४०७-४११,४४७,

Min - 4

४८४, १४०-१४६,११३-१६१, २६४-४७०,४७७-४८०, ४८४-४६१,६०३-६०६, ६११,६१२, इ२१, ६३१-६३४, ६४८-६६२, ६६६, ६१२,७३४, ७६१,१६६, ६७७, ६७६,६८३, ६८४-६६४, **१** १९००, की समृद्धि पेशवास्रों के अधीन १००४, इ**२२३, १२३१, १६२०,** १६३१ पूना दरबार-देखो पेशवा दरबार पूनामाली-- १३३४ पुरिम पाक का संज्ञाम---३४२ पूर्निया (बंगाल)-४१,१४,१३१, १२६,६३४ पूर्निया, मंत्री हैदर और टीपू-३५०,४६२, ४६४, ४७१,४७४, 823 पेतरूस, खोजा-१६०,१६४ पेरू ( दिचण श्रमरीका )--३४ पेशवा--१६२,२६७, २६८,२७२, २७४, को फँसाने के प्रयक्ष स्रेय-स्यथ, ६०६-६११,६२४, ६३१,६८८,६८६ पेशवा, श्रमृत राव---१८१, १८२, रमर,रम७, रमह,६०३, ६७३

पेशवा, दुरवार----२७१,२८०-२८३,

२८४-२८७, २६१,२६४,३०४, ३०७,३३७, ३३६,३७४,४०४, ४१४,४४७, ४४४,४४४-१६१, ४६३,४७२, ४६६,६८४,६८७, १३४४

पेशवा, नारायन राव की हत्या---२०४-२०६,३३७

पेशवा, बाजीराव—२१८, ४००, ४०३,४१२, ४१३, १४०-१४३, १४१, १४६, १४३,११६, १४१,११६, १४१,११६, १८१-१६६, १०३-१०५,६०७,६३१,६३२,६३४,६४८,६६०,६६२,८७७-१८६,१०३८,१०३४,१०००,१३१६,

पेशवा, बालाजी बाजीराय—२६४, २६७

पेशवा, बालाजी विश्वनाथ—२६४ पेशवा, माघोराव—२६७, २६८, २७३,२७४

पेशवा, माधोरावनारायन—२६४, ४००,४०३,४१०, ४११,४१४ पेशावर—८७०, ६०६, १०६८, १४७२,१३६३,१३६४, १३६७, पैद्राँ—६६७ पैरों, क्सान—६१४, ६६७-६६६ पैल्लेग्राइन ट्रीन्ज़—३८६ पोफ्रम, क्सान—३०२ पोलक, जनरल—११८८ प्रतापसिंह, राजा तंजोर—२७,२८ ४०८-४१०

प्रतापसिंह, राजा सतारा—६६८, ६६६,१००३, १२८३, १३२६, १३२७

प्रयाग—देखो इलाहाबाद प्रह्लाद, नायक—६८८ प्राइज एजेन्सी, सन् ४७ में दिल्ली में कम्पनी की सेना की लूट— १४३८

ज्ञासी--११,३०, का संद्राम ६३-६४, ६०४, १३६-१३७, ३६४, ८७६,८८१,८८६,१३४२,१३४३ १४६१,१७०४

### फ

फ्रक्रीरुद्दीन, सुन्शी—१४४ फ्रज्जुद्धाह खाँ—३१६ फ्रज्जह श्रली खाँ, सिन्ध का श्रमीर ११६१,१२२० फ्रतह खाँ—१२६६

随者 整体

कतहगढ़—३८४,४२२,१४६४ कतहपुर, में सन् ४७ की क्रान्ति— १४०० कतह मोहम्मद, हैदरअली का पिता ३१०,३११

क्रतहमोहम्मद ग़ोरी—१२०० फ्रतह हैदर, सुलतान—४७१,४७३ फ्रर्रुव्रसियर—२६४ फ्रर्रुव्राबाद—४३४, ४०४, ४०६, ४१०,में क्रान्ति १४४८,१४६४, १४६४,१६२४

फ्रल्ता—११,४= फ्राइलोस, कसान—१७६ फ्राक्स (फ्रांसी की खड़ाई)— १६०१

फ्राक्स, इंगलिस्तान का मंत्री---

फ्रांतमा सुजतान, सम्राट बहादुर शाह की बेटी—१४४३ फाफामऊ (इलाहाबाद)—२०२ फ्रांसेट, करनल—७३४,७३६ फ्रांस्ट, क्सान—६३७ फ्रिलिप फ्रीन्सिस—६१७, ६२६, ६३० फ्रिलोर—१४७२, में क्रान्ति१४७८-

38E0

क्रीरोज्ञपुर—१२४२,१२४६,१२६० १२६४,१२६७,१२६८, १२७२, १२७७, १२६८, में क्रान्ति १४७६ फ्रीरोज़ सहर का संमाम—१२७३, १२७४,१२७६,१२७८ फुल्लरटन—१६४,२०६ फुल्लेली नहर, सिन्ध—१२३३ फेज़ाबाद—२४२, २४३, १३६२, १४२३, में क्रान्ति १४४६-

१४२३, में क्रान्ति १४४६१४६६,१४७०
फ्रेज़ुल्ला ख़ाँ, नवाब—२४४,४१८
फ्रेनकोर्ट, करनल—दर१
फाँट विलियम—२१,१६,४३४
फ्रान्स—४, के बाशिन्दे २२-३०,
के किसान३२,२८८,६१

फ़्रान्सिस ड्रेक—१२

फ्रोज़र, मेजर-जनरल---७६६,७६७

Andrew structure

, फ्रेंडरिक करी, रेज़िडेक्ट, सर-१२ = ६,१२६५,१२६७-१२६६ , फ्रेंडरिक क्यर---१४११-१४१६, १६४=

#### 3

फ़ेडरिक शोर, सर-१०४,१०६,

६९०,३०७७,३६८२

फ्रेडरिक है लिडे, सर-3 १३ ६ फ्रेन्क्स, जनरक्ष-१४६= प्रस्तोरिटा ( मध्य अमरीका )-3550 वक्सर----२०४,२०८, की लड़ाई 230-233,286 बख़्त ख़ाँ, दिल्ली का कान्तिकारी सिपह सालार---१४१६,१४२० १४६२-१४६४, १२१७-१२२१, १४२७,१४२%-१४३०,१६६१ वगराद---=४६ वंकाबाई, राजमाता-१३३० बंगलोर---३७१,४८४ बंगाल-में श्रंगरेज़ ११,३१, के किसान ३२,३३-३६, ४४-४८, ६८,७४,८७,८३,४१,१००,१०७ ११०,११२, ११७, ११८,१२१, १२२,१२४, १२७,१२८, १३४,

बन्दानवाज गेस्द्राज़---२०६ बन्त्---१२६६ बम्बई---७,१७, २०, २३६,२४४, २६६,२७१, २७४,२८०,२८६, रम्ह,२६०,२६२, ३०१,३२६, ३३४,४६४, ४३६,४६७,६म्१, ७३४, ६म७, ६मम, १४२१, १४४४, के क्रान्तिकारी१६२०,

बम्बू ख़ाँ—६२८,६४६,७६३,७६४ बर, करनल—१०००,१००१ बरगेस, कप्तान—१४२४ बरमा—१४१,पहला युद्ध १०४१-६०४८,१०६६, १०७१, दूसरा युद्ध १३०६-१६२२, में कान्ति १६२४

बरमी बाति—१०४=,१०४६ वरसात (परगना ) १४६ बरहानपुर—६०१, ६७०, ६७१, ६७=, ७०६, १०३४, १०३४, १२४७

बरार---रमण, रमम, रहर, रथम, रथह, रेजण; रेहर, रेहह, ह०म-६९०, ६९२, ६९६, ६२३, ६६३, ६७३, ६४०, ७४६, ७६९, म१४, सन्द्र, मरम, मध्य-मध्र, ६७९, १००६, १०२३, १३३७-१२३६,

बरेक्की----२१२, ७६४, में क्रान्ति १४१४-१४२०,१४२०, १४६६ वर्ड, मेजर---४२१, ४२२, ४६८, **६३३** बर्धमान--- दर,११४, १२४,१४२, 388,940,944, 360,984, २०३ बर्न. करनल-- ७६५ वर्न, करनल, फ़ौजी गवरनर, दिश्ली 9438 बर्न बैस्टियन, हिल्ली--१४२४ कमारहर-इन-चीफ---वरनार्ड. १४८४,१८१,१४१४ बलगुरी---१४६ बलभद्रसिंह (नैपाल युद्ध) ६३४-848,888,843 बलवन्त सिंह, राका बनारस-२४७ 582 बलवन्त सिंह, राजा भरतपुर-9060 बिलया-११८६ बलुचिस्तान--- ११६४, ११७२ बशीरतगंज के संग्रास--१४४८-

बमई----२६८-२७०, २७१, २७६, २८६, २८३, २८४, ३०३, की सन्धि १८६-१८४,१८८, १६३, १६६,१६७, ६०४, ६३९,६२०,

9440,9442

大名のないという ような あんかいしょう いっちょう

इ६१,६१२,६७७,६८४ बसरा---- ५४१ यहराइच---२४८,१४४८ वहादुरशाह, श्रन्तिम दिख्वी सम्राट १३६०-१३६४, १३८४,१३८७, की नाना से भेंट १३६१,१४०८ -1810,1825, 1882,1885 1840,3848, 3868,3860, १४६६,१४८६, की गोहत्या के विरुद्ध आज्ञा १४८७, के स्वा-धीनता युद्ध के एलान १४८७-१४८६,१४६२,१४६३, १४१७, १४१८, की राजपूत राजाओं से श्रपील १४१६, १४२०, १४२२ १४२७, १४२८, १४२६, की गिरफ़्तारी १४६०,के शहजादों की हत्या १४३१-१४३२, के कुल का अन्त १४४२, की मृत्यु १४४३,१४४४, १४६६,१६२८, १६४४,१६४७,१६६१ बहादुरसिंह, राना—६३४ बहाबलपुर---- ५६६, १२६६,१३०६ बहुनाथ सिंह (सन् १८२७)—१६२६ बाकरगंज---१४४ बाँदा---१६०७,१६०८, का नवाब १६३७,१६३६,१६४३

बानापुर---१६००,१६०६ बापूजी गरोश गोखले-४८६,१००० 9002 बाबर----३५४.७५७ बाबा खाँ. ईरान का बादशाह-**=88,=80,=80** वावा साहब, नाना साहब का भाई १४३६,१४४५ बारावही---६८८ बारामहल---३१७ बासकृष्ण, भट्ट-- १४३४ बालकृष्णसिंह, राजा---१४४४, 1409 बालाजी कुअर—६६६, ६७०, 章の章 बाखाजी पन्त नात्---११३,११४, 8008,9003 बालापुर कलां—३११ बालाबेहृत--१२४३ बाला साहब, नाना धुन्धपन्त का भाई १३६१, १४३६, १४४६, १४६०,१४६६, १६२४, १६३७ बालाहिसार---१९७४

बालेश्वर--- ८१, ६८४, ६८६

बिटावली---१४६४

7

AND THE PROPERTY OF STREET STREET, STR

बिहूर-१००३, १३६८, १३८१ १३८२,१३८४, १३८६,१३६१, १४३६,१४४०,१४४०, १४४३, १२०७,१२२०, १२२६, १६३१ बिरजीस कदर, शहजादा-18६४ १२४४,१४६६, १४७३,१६२८, 9838 विज्ञासपुर ( पंजाब )—१५० बिहार--३४,३४,४४,६८,११०,११२ ११४,११६, १२२,१४१, १६१, १६६,२१६, २२२,२३६, २६०, ३८३,६४४, में क्रान्ति १४७७-१४६२,१६१६,१६३१ बीजापुर--३०१ बीबीगंज ( आरा ) का संवाम-3850 बीबीगढ़, कानपुर--१२०१-१२०७ 3848 बीरभूम--१४०,१६० बुख़ारा--- १०१ ब्रडीवाल-१२७६ बुन्देलखराब—२०३, २८१, ६६२, ६६३, ७३२,७३४,७३७, ७३८, ७४६,७६८,म४६,१२४३,१२४४ इन्देंने की सराय का संग्राम-१४८६,१४६०

बुरहानुहोन, पीरज़ादा---३१० में विद्वय-१४११, **बुलन्द्**शहर 3835 बुशायर ( ईरान ) =४६,=४७ बृटवाल--१३४ ब्ँदी--७४३,६७२,१६३८ बेगम कोठी, लखनऊ--१२७३ बेचर, करनल---१६४२ बेदनुर---३१६,३१७ वेनी माधव, राजा (सन् १७)— १२६७,१६२६,१६२= बेलग्रास, में क्रान्ति-19६२० बेलडाक,मेजर-१४२ बेली, करनल ( पहला मैसूर युद्ध ) २४५,२४२,३४५ बेली मेजर,रेज़ीबेस्ट लखनऊ---१३१ 583 बैंक्स,मेजर---१४४६ वैजाबाई, महारानी--१०७० बैरकपुर—६०१, म२७, का हत्या कार्ये १०६०-१०६२, १३८८ 2082,9380,2802 बैरी क्लोज़, करनल, रेज़ीडेएट-**२६४,२७२, २७२,२७६,२७८,** १८०,१८७, १६०, ६७८, ६७६,

それぞ

í

बोकर, लेफ़्टेनेशट--१६०६, १६०७ बोनस ( भाँसी की लड़ाई )--9504 वोर्ड थाफ कन्द्रोल-३७०,११४४ 3888 बोल्टस--१६२,२३३,८८६, बौशियर---३३३,३३६ श्राइडन, डाक्टर--११८१ ब्राइनलो, कप्तान-१४१४ बाइफ्ट, मेजर---१२६३-१२६७, १२७१,१२७४,१२८० श्रायन हाटन हाजसन, रेज़िडेक्ट नैपाल---१६=३,१६=४ ब्रिग्ज़, करनल<del>---</del>२७२ बिस्टल-११ व्यक, कप्तान---३३३ वेकन---६१४ ब्रेज़ील--३४ बेडशा, मैजर—१२१,१४१ ब्लैक, श्रसिस्टैंग्ट रेजिडेग्ट-9055 ब्लैकहोल, कलकत्ता-१०, १२९, 8848,8048 ब्लेकहोल, पंजाब-१११०-१११६

भ

भक्खर---१२०२

भगवन्तसिंह, राजा—६४८ भगवान गोला—६७ भगवानसिंह—१२८८ भड़ोच—२७६,२६१, ६८१,६८२-६८४

भदरपुर-१०५७

भरतपुर---१६१,१६३,१६४,६४६, ७६२, ७६४, का मोहासरा, ७६४-७६४, ७६४, ७६७,८०३, ८०६.८१४,८१६, ८२३, ८३२, ६४२,६४६,६४७,१०६६-१०७१, १४६८,१६३,१६३७

भागीरथ राव (जयाजीराव सींधिया) ---१२३१

भागडेर---१६०६

भारत चार सौ वर्ष पूर्व की स्थिति

१-२, के जल मार्ग की खोज ३,
की खोज में कोलम्बस ४, में

पुर्तगालियों का प्रवेश ४, की

उस समय की स्थिति ६, में

पुर्तगालियों का व्यवहार ७, में

डच जाति १-१०, में ग्रंगरेज़

१९-१४, में फान्सीसी २२-२४,
के दिनिण भाग में मोरचे २६
३०, की बनी वन्दूक़ें १८६, की
वनी तोर्षे २६३, की वैज्ञानिक

सरहद की खोज ११६०, में श्रंग-रेज़ी उपनिवेश १६८१-१६८८, में यंगरेज़ी राज १--१७०४ भास्कर राव बाबा साहब, राजा नारगुर्वड---१६२४,१६२४ भिगार--- ६४४ भीमराव-१६२४ भीमसिंह- १२४२ भीत्रसा—७३३,७८३ भूपाल सिंह (सन् ४७)-१६२६ भेंरोवाल की सन्धि--१२८१. ३२८६, १२८८, १२१८ भोंसले—-२६४,२६७,२८२,२८७, ३०७,३४८,३६२,४०४,४३४ भोंसले, श्रापा साहब---१००६-१०३४ भोंसले, पुरुषाजी (बाला साहव) १००६,१०१४,१०२४,१०२= भोंसले, बाला साहब-देखो भोंसले पुरुषाजी भोंसले, मूदाजी---२८७, २८८, २६६,२६७,२६६, ३०४,३०४, ३७४,४०४,४३६,६२८ भोंसले, यशवन्तराच-१३२८. 378 भोंसले, राघोजी---६०१, ६०८, ६१०,६२०, ६२२-६२४,६३१, ६४३,६८६, ७०१,७११,७४४, ७८८-७६२, १००६, १०११, 3508

भोंसले, राघोजी (तीसरे)— १३२८ भोपाल—२८६,१०३४ भोरवाट—३०१

### H

মজ--- ৭६০৩ मंगलपांडे---१४०२, को १४०३,१४११ मंगलोर---७,३२८-३३० मच्छी भवन, सखनऊ—१४४७, 3884 मछली पष्टन--१४,२२,७४ सर्वेरी--१०३८ मंचरिया--- ६१४ मंडल घाट--- १४६ मंडला---१२२४ मंडी---१०३४ मंडी. कक्षान का भरतपुर लूट का वर्गान--- ३०७० मथुरा---७४७-७६०, ७६२, ७६३, ७८६,७६८,१४८७ मद्रास---१६, २४, २४, ४४, ४६, १४६,२१६, २३६, २४४,२८६, ३२२-३२४, ३३१-३३३, ३३६, ३३१,३४१,

३४२,३४४,३४६, ३४६,३७६, ४४०, ४४१,४४२,४१२,४१७, २१०,२१६, २२७, २४२,२२६, १६७, ७३४,८०७, ८१६,८२१, मक्ष, म७४, ममरे, १०१२, १०४६ १३५७,१४२९,१४६८, १५१४, १६२१,१६१४ मध्य प्रान्त-१०३८ मध्य भारत---१०३८ मनरी ( टामस मनरो ), सर, जन-रज्ञ---२०७,२०६,३४१,३४२, इप्तर, १६१ मनियार गुड्डी---३४७ मनिस्ता--४२३ मनीपुर---१०४६ मनोहर याम का संग्राम--- १२८१ मन्दरा, लक्ष्मी बाई की सहेली-3494,9490 मयूर भंज--६८६,६६० मरगुई---१०६४ मरदानसिंह, राजा-१६०० मराठा मरडल-देलो महाराष्ट्र सरहल मराठे---२४,२६,३१, ३३,७२,७३, १६१,१६८, २१३,२४७, पहला मराठा युद्ध २६४-३०७, दूसरा

मराठा युद्ध ४३८-८२१, तीसरा मराठा युद्ध ६६२-१०३६ मरे, करनल-६४३, ७३४, ७३६, ७४१,७२३-७६१,७७४,७८३ मलका पुर---१०२२ मलद्वीप---३५३ मलबार---४८३ सलाका---११,४२३ मलिक जहान ख़ाँ---४७४,४६६ महताब बाग्र--- ४६१ महमूद अमीन ख़ाँ-१०६ महसूद राज़नवी---==१,११=३ महमूद बन्दर (पोर्टीनोवो)—३४१ महा सन्दिर ( जोधपुर )-9०३४ महादेव पहाङ्--- ६०३३ महार्सेजी बन्वृला—१०४४,१०४७, 9064 महाराजपुर---१२४८ महाराष्ट्र मगहल---२६४, २६४, २८७,२८८,३४६, ३६५, ४०३,४०६, ४९२, ४९३,४३८, ४४१,४६४, ४७४,४७६, ४७८, श्याद, श्याष्ठ,श्रेष्ठश, श्रुष्टा,६०१, ६२४, ६८१,७२३, ७८६,८११, **१७४,१०१४,१२३**५,१३२४ महीदपुर,का संग्राम---१०३६,१६२१

महीपतराम, राजा—६३४ महीमगङ्ख गड़---३४४ महोबा-- १६०६ माजेरडी, लेफ्टेनेस्ट--१५३६, 3408 मार्ग्डागन, लाई--११५३ माराडेश्वर--७=२,१०३७ माधोराव, राव-- १६०८ सानकर---१४६ मानसन (यन् १८१८)—१६२४ मानसन, जनरबा, दूसरा मराहा युद्ध---७३६-७४०,७४६, ७८३, मानसन, बारन हेस्टिंग्स की कौन्सिल का सदस्य--- १६८२ मानसिंह, राजा जोधपुर-१०३४ मानसिंह, राजा शाहगञ्ज-१४६१ मानसिंह, सरदार ग्वाजियर-१६४७,१६४८ मानिकवन्द--- ४०, ४४, ४८, ४६, 70 मानिक पत्तन--६८८ मात्ररे टामसन--१५३७ माबी, करनल-- ६३४,६३६,६३६, 583

मामा साहब---१२४२,१२४४

मासुदाँ,सरदार(१८४७)—१६२६ मारगन, कक्षान---६==,६६२ माररिण्डल, जनरख--१४३,१४४ भार्रानगटन, लार्ड-देखो वेल्सली मार्किस मारले, मेजर-जनरल--- ६३४ मारवाड---१७२ मारीशस-४२३,४४४,४४६,४४७, 9390 मार्क कवन, सर-१०६० मार्ककर, लार्ड,सेनापति-१४८३, १२८४ मालन-१४४८ मालम (क्रिला)-- १४६ मालवा---२६३,२६४, १७७,७३३ ७६०,७६२, मरम, मध०,६७३, १०३७,१६७६ मास्टिन, रेज़िडेस्ट, पुना---२७०-२७६, २७८,२७६, २८४,२८४, २६०,४०४,४०८,४११ माहुली-- ६ ६ ६ मिचेल, करनल (१८४७)--१६३६ 3680,3685 मिठाराम दीवान (सिन्ध)--१२१६, 3222 मिण्टो, लार्ड (प्रथम)— ८२२-

ことのなるとなるとのでは、これはこれははなるないというないのではない

The second of th

¢į.

मकर, १०४२, १०४३, १०४४, 8388 सियामीर--- १४७२, १४७४ मियानी का संग्राम--१२१४-3530 मिरजा, अप्नतर सुलतान, शहजादे की हत्या-14३१ मिरज़ा, अबृदकर, शहज़ादे की की हत्या-१५३१ मिरजा, क्रेंसर शहज़ादे की फांसी --- 1482 मिरजा,कोयास शहजादा-१३६३ १३६४,१४४२ मिरजापुर--- ६६७ मिरज़ा, फज़रू, शहज़ादा--१३६३ मिरज़ा, फ्रीरोजशाह, शहजादा-४४६६,४४६७,१६२१, १६२६, १६४६,१६४= मिरजा, मुगल, शहजावा--१४८६, १४६२,१११७,१११६, की हत्या 1429 मिरज़ा, मोहम्मदशाह शहज़ादे को फांसी---१५४२ मिल, करनल--३४,३४ मिलमैन--१४८१,१४८२ मिशनरी, करनल और पादरी लेफ्टेनेस्ट -- १३७६

मिश्र-१४१,८७७,६१४, १३८४, 3008 मीकम, लेफ्टेनेश्ट-१४४४ मीड, करनल-१६४२ मीडोज, जनरल-२७६, ३७७. 320,329 मीडोज टेलर--१६२२-१६२४ सीर आलम---४६१ मीर क्रासिम- ४२, १०६, १३४-180, 180-188, 180-188, २०२,२०३,२०४,२११,३ह१ मीरजाफ़र---११-१३,७८,८७,८८, ६०-६६,१०१,१०२,९७६-१४६, १४७,१४६, ११२, १७०-१७४, १८७, १६७-२१६,२१७, २१६, 220,284,289,800 मीरन---३४, १०३, ११४, ११६, १२१, की हत्या १२*४-*१२७ १३०,१४० मीर मसजिद--११७१ मीर मुही उहीन ( मीर मदन ), सिराजहौता का चक्रावार सेवा-पति-- ६३-६४ मीर मुही उदीन-हैदर अली का सेनापति--३४४,४६६ मीर मोहम्मद अली ख़ाँ-- १६३

क्रम कु

मीर सादिक—३४३, ४६६,४६८, ४६६

मुई जुद्दीन, शहजादा, टीपू का पुत्र ३८२

मुकन्दरा घाटी—७४०, ७४७,७४० मुगल साम्राज्य—६, ८, १४, १७, २२,३१

मुंगेर—१७२, १७६, १७६, १८३-१८४,१६३,२०१

मुरादाबाद—६२७, ६४६, १४१४, में क्रान्ति १४१७,१४१८,१४२०

मुरार---१४६०

मुशिदाबाद जन्दन से तुलना
३२,३३,३६,३६, ४४, ६१,६६,
७१,७८,७६,८७, ६१, ६२,६४६६, १०२, १०६, १०८,१२३,

१२८,१३४, १३४, १३८,१४३, १४४,१६६, १६६, १७८,१८७, २००,२०२, २१६, २१७-२२४, २३६,२३७, २३८, २४१,२४४, ४००, ४३१, ६८४, १३४

मुखतान—६६६, १०६८, १२०३, १२८७-१२६१,१२१४, १२६७-१३०१,१३०४,१३०४

मुक्का जाफ़र—===== मुक्का, नाना धुन्धपन्त का साथी १४४१

मुही बांध---४८६-४८६

मूलराज, दीवान---१२८७-१२६१ १२६४,१२६७-१३०१, १३०३, १३०४,१३०६

मंजी महासिख्य--१०४० मेदिनीपुर---१३४,१४२,१४३,१४८, ६०८

मेरठ--६४२,६३४,१२४६,१३६०, में कान्ति का प्रारम्भ १४०४-१४०६,१४१०, १४१४,१४१७, १४२१,१४२४,१४६८, १४६८,

मेखकोट—४मर मेखापुर—१४१म

The state of the s

١,

मेवाड--१७२ ख्राँ----= ४७-=४४, मेहदी छली **= 69** मैकनील, करनल-- ५२६ मैकबीन, करनद्ध ( बरमा युद्ध )— 3042 मैका ले,कसान-४६० मैकाले, लाई—१०२६, १०२८, १११२-१११७, ११३६-११४३, ११४७,११८४, ११८६,१२४७, १३७१,१६६२, १६६६,१७०४ मैकलाउड. रेज़िडेगट—४१३-४१६ मैक्स मूखर---११२०,११२१ मैक्सिको---=७७ मैंगल्स, अध्यक्त, ईस्ट इशिड्या कम्पनी--१३७० सैज़नी, के विचार—४२७,४२८ मैनपुरी, में क्रान्ति—१४१२-१४१३ मैलकम, मेजर-- १४४३ मैलेट, रेज़िडेस्ट—३७४,४०४,४०४ 804,830,832,833 मैसूर—२६८, ३११-३१६, ३५१, ३४२,३४४,३७०, ३७६, ४६४, ४७३,४७८, ४७६, ४८३,४८६, ४६०,४२०, ४४१,४४६, ४६१, **४६३,४६४,४७२, ४८७, ६४०**,

६४१, ६८७, १०८१-१०८७ ११००, १३८६ मोती महल (लखनऊ) का संग्राम 922= मोरांग-- १४० मोरोबा--२=४,२=६ मोलमई—१३१० मोहनलाल परिडत-१११७. ११६१,११७२-११७५ मोहनलाल, राजा, सिराजुद्दौता का बफ़ादार साथी---- १३ मोहम्मद श्रकवर खाँ-- ११७८-9950 मोहम्मद श्रली (वालाजाह)— २८, २६, ३००, ३०४, ३१७, ३२०,३२२, ३३४,३३४, ३३८, ३४०, ३४४-३४६,३६४, ३६६, ४१६,४१६, ४१०,४१६, ५२०, **४२४,४२४-४२७, ४३२,१३३**४ मोहम्मद् ख्राँ-१२२८, १२२६ मोहम्मद खाँ, मीर-1२२० मोहम्मद खाँ,सय्यद—१८७ मोहम्मद ग़ोरी------मोहम्मद् गौस, नवाब---१३३४ मोहम्मद् तकी ख़ाँ--१८४, १८४, 920

7-

मोहम्मद तुग़लक, के श्रत्याचारों से सन् १७ के अंगरेज़ों के श्रत्या-चारों की तुलना—१४०० मोहम्मद बशीर ख़ाँ—२१२ मोहम्मद वेग, सिराजुद्दौला का क्नातिज--१०२ मोहम्मद मीर खाँ—६७४ मोहम्मद्रजा खाँ---२१८, २२१, २२३,२३२,२३६,२४०,२४४ मोहम्मद हुसेन, तहसीलदार-3848 मोहन्मद हुसेन, मीर-1228 मोहम्मद हुसेन, क्रान्तिकारीनेता— 9240 मोहम्मदी-- १४४८ म्हाड्---१८०

### य

यन्दाब् की सन्धि—१०७१ यसोशिप—१३१७ यश्चवन्तराव, घोरपड़े—६६४, १००१ यशोदा बाई—४१२,४१३ यारसुक्त खाँ—८७,६३,६४ युगलसिंह, राजा—४४,१११,१२४ युसुक्त, मञ्जाह—१३१०

### ₹

रघुनाथ राव ( काँसी )-१०६३

राव, राघोबा---१६२. रघुनाथ २६४,२६७, २६८, २७१-२८६, २८६-२६२, २६४,२६७,३००, ३०६,४००, ४०३,४४०,४७०, १८२,१८४ रघुराव बाबा--- ६४४ रंगपुर---१४५ रंगून--१०४१- १०४३, १०६१, १०६४,१३०६-१३१८, १३२०, १४२१, १४६⊏, में केंद्र में सम्राट बहादुरशाह की मृखु १४४३, में क्रान्ति १६२४ रंगो बापू जी—६६४, १३⊏२, ३३५३,१६१६,१६२० रज़ा ख़ाँ सस्यद—६३**६,६**४० रगाजीत सिंह, महाराजा, पंजाब--६४४,६४६, ६४६, ६४०,८६०-महर, ६२७, ६४३, १०३४, १०१४-११००, ११६२,११६३, ११६६,११६७, ११६४,११६४, ११६७,१२४०,१२४८, १२४६, १२६२,-१२६४,१२६८,१२६६, १२७६,१२७६,१२८७, १२६२, १३०३,१३५४ रणजीतसिंह, राजा, भरतपुर—

७२४, ७६६,७७०, ७७२,७७६,

Ą

14

७७८,७६१,७६५, ७३७,८००, エタと, エ9 €, 8 そゆ रगाजूर सिंह— ६४३ रतनपुर--१०२४ रत्न पुल्लक्क--१०४४ रथर फ्रोर्ड, डाक्टर-- १४६ रवन्ना (पास) -- ६०६-६०८ राक, मेजर-१६४६ राचरी-- १०३३ राजकेरी--- ८०४,८०६ राजदीर---१०३२ राजपूतामा---३०२, ६७१-६७३, ३४१७,१६७६ राजवरसभ, राखा---४३, ४७, ८७, 970 राजसहळ--- ५४,१०२,१८८ राजशाही---३६६,८२६ 'राजस्थान', अन्ध— ६७१,६७२ रानो जी, सींधिया---२६३ राबर्ट ग्रास्ट, सर—१३२७ राबर्ध ब्राडन---६०१ रावर्ट मार्ग्ट गूमरी—१३७४,१४७२, १४७६,१६११,१६१६ राबर्टसन---१०४८ रावर्टस, जनरल-१६३८,१६३६, 3 8 8 5

रावर्ट्स, लाई--१३म४, १३१८, १४०३,१४३४ रावेद्या बेगम, बहादुरशाह की बेटी १५४३ रामगढ्--- १४६ रामचन्द्र राव--१००७ रामचन्द्र राव, देशमुख—१६५८ राभचन्द्र राव, राजा ( भाँसी )---9322 रामचन्द्र बाग्र-१०२१ रामटेक---१०१६ रामदीन, घोष--- ५६ रामनगर (काशी के निकट)-288,240 रामनगर ( पंजाब का संधाम )---9308 रामनारायन, राजा--१०८,१०६, ११२, ११४-११७,१२३,१६६, ३६८,१६६,१७३,१७४ रामपुर---१६१,२४४,६२८,६४६ शासपुरा---७४६,७४८,७४६ रामबङ्ग, राजा (१८१७)—१६२६ राममोहन राय, राजा-६४१, १०८१,१३६० रामस्म सिंह, राजा-११० रामराव फलकिया--१२४६,१२४७

# क्या कहाँ

रामसरन, राजा-- ६४७ राम् पहाडी-१०४६,१०४७ रायगद (सहाराष्ट्र)---१८०, ६६५, 888 रायगद ( बुन्देलखण्ड )-- १६००, 9540 रायन, कसान---७२० रायबरेली-- १६३४ रायवेलोर--४७३ रालेग्डशन, मेजर---११३८ राव साहब, भतीला नाना साहब-१४३६, १४१६,१६०७, १६०६. १९१२-१६९४, १६३७, १६३६, १६४२,१६४३,१६४६, १६४७, को फांसी १६४६ रासकुमारी---१०३० रिकर्ड--१०३ रिचर्डस, मेजर--- १४४ रिनाड, मेजर-9४६६ रिपत्ने, करनल-१४०७,१४०= रीड, जनरल, कमाग्डर-इन चीफ्र-3388,3884 रीड, मेजर (१८१७)--१४८१, 9889,9423,9428 रींबा--- १०३८ रेगलेशन एक्ट---३६१

रेज़ीहेन्सी, सखनऊ---१४५७,१४६४ 1484-1486, 1442,1448, 3445.7448 रेमाँ. मोशियो---४१४, ४१६,४३७ रेवाडी---१७० रुष्ट्या का दुर्ग-- १४६४,१६२६ रकन्दीला---३१८ रुस्तम ख़ाँ, ख़ैरपुर, सिन्ध, का बूढ़ा श्रसीर---११६६-१२०३,१२०७-१२११, १२१३, १२१६, १२२३, १२२४,१२२६, १२२८,१२२६, १२३१,१२३२ रुस्तम शाह---- १४६१ रुहेत्वखरह----२४२-२४४,२७१,४१०, 9881,0581-8881.0m रुहेला जाति---१६१,२४२-२४४ रुवाह गोवर--- ५५% क्स--- मश्व,६०६,१३म३,१३म४ रोकाप्रट, जनरख-- १४६८ रोपड---१०६६ रोशनराव--- ४६१ रोहरी----१२०म रोहितास्य (रोहतास)---२०६

ल

सकवाजी दादा---१४२ सक्तीवाई, रानी फांसी---१३३३, THE CONTROL OF THE PROPERTY OF

Compression of the state of the

१४४१-१४४४, १६००-१६१६, १६३७,१६४७,१६६१

तालनऊ—२४१,४२१,४२२,४००,
४०६,४६४, ८००,६३२,६४६,
की नवाली का अन्त १६३६१३४०,१३८८,१३८८,१३८६,१३६६,
१३६२,१४०४,१४२०,१४४०,१४६२,१४६२,१४६५,१४६-१४६०,१४६२,१४६२,१४६२,१४६२,१४६२,१४६२,१४६२,१४६६,१४६७,१४६२,१४६७,१४६२,१४६७,१४६७,१४६२,१६६६१,१६६३

लगर्ड, सेनापति—११८४, ११६० लंका—७,४२३,८७७, ११६४ लंकाशायर—६१८,१६४ लंकाशायर—६१८,६४४ लंकाशायर—६१८,६४४ लंकाशायर—६१८०,६४४ लंकाशायर—१२००,६१२, १३७८, १३८८,१६२६,१६३१ लग्यसडेन, जनरल—११४७ लंकितपुर—१६४२ लंशिगटन—१०१,१४० लसवाडी का संम्राम—७०४,७०६ ७०८,८१४

लांगफ्रीलड, बिगोडियर-94२३ लाबूर दौने—२४ तारपैगड--- ८११ स्नाल किला, दिल्ली-१४०८-१४० 9430 लालवाग्---३८५,४७५ लालसिंह, राजा--१२६०,१२६१ १२६३,१२७२,१२७४, १२७७ १२७६,१२८१,१२८२,१२८७ १२८८,१३०२,१३०६ लाहौर---२६४, ६४६,८४८,८६२ १०३१,१२४२, दरबार १२६३ १२६४,१२६६,१२६८, १२६६ १२७८,१२८१, १२८२,१२८७ १२८६,१२६२, १२६३,१२६७ १३००,१३०३, १३०४,१३०७ १४७२,१११०,११११,१६३१ लाहौरी दरवाजा. दिल्ली--१४३६ लिखोनेल स्मिध, मेजर-जनरत सर---११३४,१७०१ लिडेल, करनल-१६४२ त्तिगड्से, सेनापति-- ३०८३ जियाक्त श्रली, मौलवी-1882६ १४२७,१४३४ लिसबन---११,१२ लीग्रेग्ड, की पराजय---१४८७ 3458

बीस्टर—६२७,६२८ लुई, कक्षान—१३१०,१३११ लुई बौरगुइन—७००,७०१ लुई सोलहवाँ, फ्रांस का बादशाह ४२७

L 48"-

लुधियाना—म्हम्, ६४४, ११६३, १२४६,१२६३,१४२०, में क्रान्ति १४७⊏-१४⊏०

लेक, लार्ड, जनरल कमाराडर-इन चीफ़-का परिचय ४११-६००. ६०१,६०२, ६१४,६१६,६२२, ६३७-६४०, ६४२-६४७, ६४६, ६४३,६६४, की विजय थात्रा ६१४-६१७, के गुप्त उपाय ६११ की सोने चाँदी की गोलियां ७००,७०१, का दिल्ली सम्राट के साथ सलूक ७०२-७०३,७०४-७०६, ७१३-७२६, ७३२,७३४-७३८, ७४०,७४३, ७४६-७४८, ७२०-७२४, ७२८, ७६२-७७१. ७७२-७७६, ७८६, ७८४,७८६, ७६०, ७६२,७६३, ७१४-७१६, E01, E08-E08, E11, स्पर, सरफ, सरदे, ६५६, ४०६७, 300€, 900€

लेयार्ड, मेम्बर पालिमेगट—१४०४, १६४६,१६४७ लेसली, करनल—२८६ लेटर, मेजर—१३४ लेग्ड्स डाउम, लार्ड—११६६, १२८४ लेग्ड्स की नीति—१३२३, १३२४, १३३३ लेग्ड्, कमाग्ड्र —१३१२-१३१८ लोखार्ट (सन् १८४७)—१६३६ ल्यूकन, लेप्टेनेग्ट—६१६, ६६७, ७४१,७४२

### ਰ

वज़ीर अली—४२०-४२२, ४६६, ४६७,४४६-४४८ वज़ीरहौला—४०० विद्याव—२७६ वित्याव—२७६ वित्याव—२७६ वित्याव—२७६ वन्सीटार्ट, कसान—६३७,६४१ वन्सीटार्ट, गवरवर—१२१, १२६, १२६, १३८,१३४, १३४,१३८,१७४, १४६,१६६,१७४, १७६,१८६,१८४,

ř

ij

鬱

中間でのないかり は、

वली मोहन्मद--१०८,३०६ वाइनाद---४५४ वाद्य लेफ़्टेनेस्ट--१४०२ वाजिद अलीशाह—का शासन श्रीर सैनिक संगठन १३४४-१३४६, १३४७ पर मूटे कलंक १३४८, का चरित्र १३४६, की सर्वं प्रियता १३४० १३४४, का कलकते में निर्वासन १२६४, ३३८८, १४६०, १४६३-१४६४, १६४४,१६३२ बाट, भाप के एश्चिन का आविष्कारक 250 वाटरलू--- मन १ वाटसन, एडमिरल--- ४१,४८,६२, ६८,७१,७३-७०,८०, ८२-८४, #8,#8,80,82,909 बार्स--४२-४४,७०,७१,७७, ७८ मर् मह्मम् ह०, ६१, ११२ वारन हेस्टिंग्स--१४३१,७६,१७७. १६४,२२४, २३२,२३८, २६३,

२००-२४६, २६३,२६४,२६६,

२६७,२६६, ३०१, ३०२,३०४-

३०६,३४४, ३६४, ३६६,३८३,

रेम४, रेहम-४०३, ४२४,४३२,

२०४,४३६, ६३६,६४०, ६६८,

६१४,१०२८, १०७०, १३४१, १६६८,१६८१ वारिस श्रली, जमादार को फाँसी 9 400 वालपोल, जनरल-१४६४,१४६४ वालाजाह-देखो मोहम्मद अली वालश--- ६६ विकर्स, कप्तान---७२० विक्टोरिया. सलका-- ११८७, १२४६,१२४०,१२४३, १३२८, १४४१, के राज का प्रारम्भ १६२६, का ऐलान १६३०-१६३४, १६४४, का ऐलान १६७६-१६७६,१६६० विठोबा---१६० विग्रहम, जनरख---१४४६,१४६०, 9489 विदेही हनुमान-१५७१ बिन्ध्याचल---१६१६,१६५४ विलवर फ्रोर्स-- ११३० वितसन, जनरत, कमाग्डर-इन-चीफ्र---१४६४,१४२२,१४३१ विखायत शाह, क्रान्तिकारी-19६२४ विशियम एडवर्ड्स---१६६१

1

A STATE OF THE STA

Security of a second section 1 to 1 to 10 to 10

विजियम चतुर्थं, इंगलैराड का राजा --- 9 9 4 0 विलियम कैकरे-- १०७६ विलियम, नेपियर, सर--१२२४-9220,9220 विलियम बेरिटङ्क, लाई--- ८१६. =79, 900k-1907, 1980-११४२,११४६,११६०, १२३८, १३७२,१६८३,१६६१ विलियम मैकनाटन, सर-१९७३, 3902,9905-9959 विव्वियम ग्योर, सर—१४१९ विलियस हावर्ड रसल,सर--- १३८१, १३८३,१४३४, १४०३,१४३६, १५३७,१६४४,१४७०,१२७४ विविषयस्य, कमाण्डर--१४८० विलोबी, लेक्ट्रेनेसट--१४०६ विशाख पट्टन---२० विश्वासराव-- १६३,१६४ वीर राजेन्द्र--१०८० बुड, करनल (मैसूर युद्ध)--३२६, ३२म,३२४ बुड, मेजर-जनरल (नैपाल युद्ध)---६३४ वुडिङ्गटन, करनल--६८३,६८४ बेङ्कट रामन्न स्वामी ( मन्दिर )— 324

वेद्यरा, जनरत्न--- १२४२,१२७२ वेडिङ्गरन, मेजर, बाद में करनल-3296,3296 बेनिस----२ वेष , रेज़िडेसर---७४०,७८२,७८४ वेरेल्स्ट---१४४,२२३,२३३, गवरनर बङ्गाल २३४ वेलिङ्गरन, ड्युक आफ-देखो वेल्सकी, जनरब, सर, भारथर वेलोर----= १७, = १८, = २१, का गदर सन् १८४७ की कान्ति का पेशखेमा १३४४, १३७२ चेल्सली, जनरल, सर श्रारथर, बाद में ड्यूक आफ़ वेलिङ्गटन-४२०, ४६०,४७४, ४३६, ४४०,४६४, **२६६-२६६, २८८, २८०, २८०,** ६०४, ६०७,६०८, ६१२,६२३, ६२४,६२७, ६३२-६३४, ६३७, ६४२, ६४४-६८१, ६८४,७०८, ७११-७१४,७२१, ७२४,७२६-७३०, ७३४,७६१, ७६२,८०४, मरम, १७२, १००७, ११०१-११८४,११८६,१२०४, १२०६, १२४४, १२४६ वेल्सली, मार्विवस, गवरनर-जनरत -- ४२४, ४२६, ४३०-४३४.

और निजास ४३६-४४८,४४१-४६०, ४७२,४७४, श्रीर अवध और फर्कज़ाबाद ४६७-४०६, भ्रीर तंजीर ४१४, श्रीर करनाटक **४२०-४३२, और स्**रत ४३४-४३७, श्रीर पेशवा को फँसाने के प्रयस्न १४०-१८४,१८६,१८८, १६०-२६२, और दूसरे मराठा युद्ध का बारम्भ ५६४-६३० और साज़िशों का जाल ६३२-६४१. श्रीर साम्राज्य विस्तार ६४२-७१०, श्रीर जसवन्तराव होल-कर ७१९-७६४, और भरतपुर का मोहासरा ७६४-७१४, श्रीर दूसरे मराठा युद्ध का श्रन्त ७३५-ದಂತಿ,ದಂಕಿ, ದಂಕಿ, ದಂದ,ದಾತಿ, या द, यथ ६, यथ य, य १४, य ६६, महर,मम्र,११म१,१३५१ वेक्सली, हेनरी---४०४-४०६ वेस्ट इएडीज़---१ वैकेस, करनल--७३८,७६०,७६९,

ह्वाइट, क्रसान—१४० व्हिटलाक, जनरत्व—१६०७-१६०६ व्हीत्तर, करनत्व—१४०२

**६**८३

## श

संग्राम--- १६२८, शङ्करपुर का 9834 शङ्कर राव--- ११४ शङ्कर सिंह, गोंड राजा जबलपुर-3 = 2 5 शङ्कराचार्यं, श्रंगेरी मठ---३,४४, ४८३,४८४ समशेर बहादुर---६६२,६६३ शम्श्रद्दीन ( दूसरा सिख युद्ध )-१३०३ शम्श्रद्दीन खाँ, नवाब-१६३१ शम्श्रदीन ज़ाँ, सूबेदार-१४४१ शाहदाद ज़ाँ, सिन्ध का श्रमीर— शहबाज्ञ---३१०-३१२ शहाद्तगंज (लखनऊ) का संशास 2493,2468 शाहस्ता खाँ-- १६ शामली--- ७६६ शामसिंह घटारी वाला-१२७६, 9 250 शा, मेजर---४४२,६७४,७१२ शाह आलम, दूसरा, पहले शहजादा श्रली गौहर---११६,११७,१२२ १२४,१३३, १६०,१६१, १६४,

१६६-१६८, २०६,२०८, २१०, २११, २१४, ११४,२२१-२२३ २३१,२४१, ३६७, ६३८-६४१, ६६६,७०१-७०३,८०१,१०७२, १३४७-१३६०

शाहगंज—१४६१ शाहगढ़—१६०६ शाहजहाँ—==,१६,१४७= शाहजहाँपुर—की स्वाधीनता— १४१६,१४१=,१४२०,१४६६,

शाहजी—१०७
शाह नज़फ (जखनऊ) का संग्राम
—१११८,११७३
शाहपुरी टापू—१०४७,१०४८
शाह सहसूद (श्रफ्रगानिस्तान)—
६१, ६१९,६६, ६७०-६७२,
१०६६,११६६, ११७१-३१७३,

शाहशुका, बंगाल का सृबेदार—१६
शाहाबाद—६६७, में क्रान्ति १४७=
शिखर जी—१६४७
शिताबराय, महाराजा—२०६,
२३२,२३६,२४०
शिमला—१४=१
शिवराजपुर—१४४६

शिवाजी--१७,२६४, २८७,४०७, ६४४,८३६,१३३१ शिचा का सर्वनाश-१११६-११४८ शीरीन खाँ-1908 श्रुजाउडौला---१६३-१६४. २०३-२१६,२२१, २४१-२४४, २४२, २१६, ३२०, १३४६ श्रंगेरी मठ---३४४, ४८३, ४८४ शेक्सपीयर, करनल--- १४३ शेख़श्रली (मोहम्मद श्रलीशेख़)---३०१, ३१० शेख्न पुरा--१२६२ शेपर्ड, कहान--- १३०६-१३९१ शेरर, मैजिस्ट्रेट फ्रतहपुर--१४०० शेरसिंह, महाराजा (पक्षाब)--9243 शेरसिंह, राजा—१२०३, १२६⊏-३३०२, १३०४ शौकतजङ्ग---४०,४१,५४,१११ श्रीनगर ( नैपाल युद्ध )—१३४, €83 श्री निवास (मन्दिर)--- ४८५ श्री रङ्गपद्दन---३१३-३१४, ३४२, ३४०, ३७६-३८२, ४६३-४६४, ४६८, ४७१-४७३, ४७४,४८४,

५२१, ४२४,४२७, ४६०,४६१, ४६४, ४६६, ८७४ श्रीहर्ट (सिलहट)—१३३, १३४, १०४१ स्वार्टन, पादरी—४१३,४१४,४४६

#### स

सञ्चादस अली--४२३, 866-408 सम्रादत ख़ाँ, स्वेदार भ्रवध— २१४, क्षर सम्राइत खाँ, क्रान्तिकारी नेता इन्दीर---१४६७ सञ्चादतुज्ञा ख़ाँ—३१० सक्खर---१२१० सखाराम वापू---२=०,२=४,२=६ सिद्दानन्द भारती--- ४८४ सगडरलेगड, मेजर--१६४४ सतलज नदी---१०६८ सतारा---२६४,२८७, २८८,६६४, हरूल, १००२, १००३, १०३८, १२८३,१३२१-१३२८, १३४७, १३५५,१३६६, १३८२,१३८६, १६१८,१६२०, १६३१,१६७८, सतीचौरा घाट, कानपुर-188६-3888, 1408

सदरलेखड, मेजर, रेजिहेस्ट---9089, 9082 सदाशिव भाऊ---१६३, १६४ सदाशिव भाऊ भास्कर, सेनापति सींधिया--७४०, ७४८, ७४६ सद्दूसाभ--- १२६६ सदास---१० सफद्र जङ्ग---२१४ सन्सीडीयरी सन्धियाँ और सेनाएं ---२११, ३७३, ४१४, ४१६, ४२२,४३३, ४३४,४३८, ४३६, ४४६,४१३, ४६३,४७४, ४६७, ११२,१४२, १४६,११४, ११६, ४६३, ४६३,४६६, ४६४-४७९, **१७४,१७६,१७८,१८२,१८७,** रमम, ६२०, ६४म, ६म३, ७०६, ७२८,७३६, ७६८,८१०, ८९४, मध्य-मध्ये, १४२,६७७, १५२, हर्हे, १००६, १०१०, १०१३-१०१८,१०२३, १०३७,१०४५, १०८४, १२४३, १२४६, १३३७, १२३८,१३४०, १३४८,१४६७, 7480 सक्त्रता कोट-1300,1304 सब्जी मणडी, दिल्ली-१४२३.

3428

सब्बल गढ़—७८६, ७१३, ७१६ समरू बेगम---६४२, ६६४, ७६३, 358 सम्बल पुर--६६०,१३२३,१३३३, 9356 संख्यदाबाद---१७ सरगुजा-१०२३ सरधना--६४२ सरफ़राज़ खाँ, बंगाल--६० सरफ्राज़ खाँ, सिन्ध का श्रमीर-3983 सलावत जंग ( लार्ड क्वाइव )-देखो क्षाइब सलीम, मिरज़ा-- १३६० सलीवन--- दश्ह सहारनपुर---६२८, ७६३, ७६४, बद्द, १२६१, १३४४ साइबीरिया--- ११४ सागर--१४४६,१६००,१६०७ सातगढ़--३४४ साधोराम, राय-२०७ सामुरी (सामुद्रिक)--१, ६ सांभर-ज़िला १०८७, 9050 सारम--हरू

सारवो जी---१११, १११-११७

सालबाई की सन्धि--३०४,३०६. ३४८, ३४६ सालार जङ्ग---१६२२ सालोनी--१४६१ सावनमता,दीवान-१२०३,१२८७ सावन्त वाबी---१०३म साप्टी (सालसेंट)---२१८-२७०, २७४,२७६,२८१,२८३,२६७ साहजी---२७,२८,५०८,५०६ साहमत, राजा-२१० सिंहगढ़---१८०,६६६,६६७ सिकन्दर---३ म ६ सिकन्दर बाग, ( खखनक ) का संग्राम--- १४४७, १४४८ सिकन्दरा--७६२,६७० सिकरोरा--१४४= सिक्किम—१३४,६४≈,१३६६ सिटान, सुरत की कोठी का सुखिया --+34 सिम्ध-- १६१,८४८-८६०,१०६३-1100,1160, 1160-1101, पर अङ्गरेज़ों का क्रव्जा ११६०-१२३७, १६६३ सिन्धु नदी-की सरवे, १०६३-१०६६,११६०, ११६७,११६४,

१९६६, १२००, १२३३, सें

A THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE

The second of the second of the

क्रान्तिकारियों का दुवाया जाना 3800-3802 सिवल्ड, जनरता—१४१४, १४१६ सियालकोर---१३३२ सिराजुद्दौला--३१-१०४, १०७, १००,१२६, १३६,१३७, १४२, १४४,१६०, १८२,२३६, ८८१-इहर, १३७३ सिलहट-देखो श्रीहट सिवनी--१०२१ सिद्धोरे---७३३ सीटन, कप्तान---७६४,७७६,८४८, म् ६० सीटन, जनरक्त--१४६४ सीटन, रेज़िडेसट-१३४६ सीतापुर---१४४८, १६३४ सीताबल्डी---१०२३,१३३० सीधिया---२६४,२६७,२८२,२८६-रमम, २६४,३०७, ३४म,३६२, ४०६, ४३४,४४१-४४३, ४६६, 444,450 सींधिया,बङ्कोजी--१०८६,१२३६,

1888

9848

सींधिया, जयाजी राव-१२३६.

१२४२,१२४७, १४६६,१६१२,

सींधिया, दौलतराव-898, ४४०-४२८,४६४, ४६७,४७४, ४७६, २७६,२८३, २६४-६३०, ६३६-६४८, ६६२-६६४, ६६७-६८२, ६८३,६८४, ७०६,७०८, ७०६, ७१६,७२८, ७३१,७३२,७३६, ७४०,७८३, ७८२, ७८४-७८८, ७६४-७६७, द०४, ६०६, द१०, द्र ६, दर्भ, ६७७, १२३८, 9280 सींधिया, बापू जी-- ६७७, ७३३, ७४०-७४४,७४८,७८३ सींधिया, माधो जी-- २६७,२६८, ३०१,३०४,३०६,३६७, ३५३, ४००-४१०, ४१४,४३२, ४४०, ४४१,४७७, ६२८, ६३६,६४०, ६८१,६८४,८६४,८६६,१२३८, 1346,1345 सीरा, प्रान्त--- ३३४ सुएज नहर--१७०६ सुबरांच का संघास--१२७६-9240 सुमात्रा--- ११ सुलतानपुर-- १४६१,१४६८ सूरत---१०,१३,१४,१७-२१,२७७, २८०-२८२, २६१, ४३४, की

नवाबी का ख़ातमा ५३३-५३७, ४६३, ६६२,६८२, ८८३,६८१, १२२४,१३५७ सेख्ट लार्ज, क्रिला--३३६ सेख्ट टामस, की पहाड़ी--३२२. ३३२,३३३ सेरजी राव, घोटका-७३६ सैनिसबरी, मार्किस श्राफ्—१६७८ सोफ़िया, जहाज़—१०४८ सोबदार ख़ाँ, सिन्ध का श्रमीर-सोमनाथ का फाटक---११८४-११८७ सोमर पीठ—३८० सोमर सेट--१६४६ सोहराव ख़ाँ, मीर, सिन्ध-- १२३१ सोहागपुर--१२०६ सौदा कोठी, कानपुर—१४४७ स्काट,करनल (१७५७)—३६, ३७ स्काट करमल ( मराठा युद्ध )---दद्द, १०१६ स्काट, रेज़िडेफ्ट—४१८,५०३ स्काट लैएड---१६८४ स्किनर, करनल-१०६८ स्कैनडेनेविया-१२०४ स्क्रीप्रटन----४४, ६४, ६६, ७८,८९, 388 स्टिवेन्सन, करनल--४८८, ६३४, ६४२, ६६२, ६६६, ६६८-६७३

स्दुश्चर्टं, जनरता—४६३,६०४,६३३ ६४२,६५८,७२७,८३८ स्टैनली, कसान--१२१० स्पाटिस बुड, करनल---१४७४ स्पायसँ, करनल, रेज़िडेयट- १२४४ स्पेन---४,१४१ स्पेन्सर, गवरनर बंगाल--२१७, २१=,२२० रिमध, जनरत्न (भांसी,सन् १८५७) स्मिथ, जनरत्न ( मराहा युद्ध )---७७६-७८३,१०००,१००१ स्मिथ, जनरत (मैसूर युद्ध)---३१८, ३२१-३२३, ३२६,३२८ ३२६,३३१,३३६ स्लीमैन, करनल, रेज़िडेग्ट---१२४४ १२४४, १२४४ स्वरूप चन्द्--१८२,१६५ स्विप्रट मैकनील--१६६३

ह

हज़रत ईसा—१८६,८०६
हज़रतमहल वेगम—१३८०, की
कान्ति के मुख्य प्रवर्तकों में
गराना १३८८, के अधीन
स्त्रियों की सेना १४६४, को
अवध का अधिरासी स्वीकार
करना १४४४, की प्रशंसा में

रसल १४४४, की युद्ध के मैदान में उपस्थिति १२७२, की द्या १२७२-१२७६, १२६६,१२६७, १६२६, का मलका विकटोरिया के जवाब में ऐलान १६३०-१६३३, का नैपाल में निर्वासन १६३४-१६३६, की उदारता 1840,1881 हज़रत मोहम्मद--१८६, २६०, ३५५,१३७३ हज़ारा---१२६४,१२६४ हज़ारी बारा में सिन्ध के श्रमीरों का निर्वासन-१२२३ हज़ारी मल-४६ इडसन, कक्षान—१४२४, १४३०, १४३३,१४४७,१४७३, १६४८, 3883 इनुमन्त सिंह, राजा (श्रवध), सन् १८१७ का एक प्रमुख कान्ति-कारी--१४६९,१४६२,१६२६ हयात खाँ-- १२१३ हरबर्ट स्पेन्सर—८१६,८६३ हरा करडा, सन् १८४७ के कान्ति कारियों का निशान-१४०६. १४१०,१४१२,१४१८, १४१६, १४२१,१४२३,९४२४, १४२६, १४३४,१४४८, १४६०, १४६१, १४६४,१४६८,१५४४, १५४८, १४४२,१६०= हरिद्वार---१३६०

हरियन्त पड़के---२७७,३०१ हरी के पत्तम-- १२६६ हरीपुर---१२६६ हरीहर---१==,१=६ हशमत जंग (कर्क पैट्रिक, कक्षान) 358---हाकिन्स, कसान---१३-१४ हाधरस---६५६-६५६ हाक्रिज़ अली ख़ाँ, सव्यद-३४३ हाब हाउस, भारत मंत्री---१३२७ हारकोर्ट, करनल---६८० हार्डिस, लार्ड-१२४७, १२४६, १२६३,१२६४, १२७०,१२७२, १२७३,१२७४,१२८०-१२८४ हालवेल--४=,४२,४३,१२१,१२६ १२६,१३४,१४०,१०२८,१४१४ हाब्रेयड ( श्रोलन्दाज़ ) ४,६ हालैगड, गवरनर, मद्रास—३७६ हगलास गड्--७४० हिन्दुर ( नालागड़ )---६४७,६५० हिन्द्-सुसलिम---पचपात का प्रारम्भ १०६-१०८, प्रश्न और हैदर ग्रली ३५३-३५५, प्रश्न और टीपृ सुल्तान ४७८-४८४, सगड्ा श्रमृत सर में ८६६-८६७, प्रश्न श्रीर एलेनब् ११८४-११८७, प्रश्न दूसरे सिख युद्ध में पठानों में पैदा करने की चेंप्टा १२६४-१२१७, भेद नीति और अंगरेज़ नीतिज्ञ १७००-१७०२

हिन्दोस्तान--३०, १३२, -के हर गांव में पंचायत २८६,३६६, का बुना कपड़ा ३ ६ ६ हिम्मत बहादुर गोसाई--६६३ हींदिया--१७६ हीजर, पादरी-हि ६ हीयर, जनरत---१४०२ हीरासिंह, राजा-१२४२ हगली--- १६,२१,४३,४४, ६०-६२,७३,८६,११४ हमाय्---७४७,११६०, हुमायूँ का मक्रवरा, दिल्ली, में बहादुर शाह गिरफ्तारी-१२२८, १४३० हुलास सिंह, नाना धुन्ध पन्त का साथी---१४४४ हुसेन श्रजी ख़ाँ, सिन्ध का श्रमीर 3553 हुसेन अली, सव्यद—२६४,३०३ इल सवार---- ६३६, ६३७ हे, अंगरेज़ क्ल---१७६-१८४ हेडल--- १२३२ हेनरी श्राठवाँ, बादशाह इंगलिस्तान 35 हेनरी, काटन--१४३७ हेनरी डएडास---३६७,३१६,४३३ ४३ ६,४३ म, ४ म ३, ५ ६ म २ हेनरी पाटिझर-- १२३४ हेनरी बरनार्ड, सर, कमायर-इन-

चीफ-१४८३-१४८४, 1888, 1201 हेनरी लारेन्स, बाद में सर---२७४, ४२३,१२८२, १३४२, १३७४, 1844-1840,1868, 1864, की मृत्यु १५४६ हेनरी वेल्सली देखो वेल्सली. हेनरी हेनरी स्ट्रेची, सर--- ८२६ हेस्टिन्स, मारक्रिस श्राफ्र—= ५६. **१२०,१२६-१३३, १४७,१४१,** ६४९,६४४-६६१, ६६२,६६४, ६६७,६६८-६७०, ६७३,६७४-808,882-884,9002-9004 १००=-१०१४, १०२२,१०३६-१०४०,१३४४ हैदरश्रकी---२४७,२६६,२७६,२८२ और निज़ास में तुलना३०३-३०४, श्रोर नाना फ्रहनवीस ३०४-३०७ का शासन कास ग्रीर चरित्र ३०≈-३६३,३७१, ३७३,३७४,३७८, ३८९,४४०, ४४६,४७३, २७४,४७६,४८६, ४६१,४२०,४२२, ४२६,४३८, १६२, ६४४, ७११, १०८४, १३१४,१६४१ हैदरचगर---३१७,३२३ हैदरशा---३४६,३४७ हैदर साहब---३११,३१२

हैदराबाद (दिश्वण)---३०३,४३२, ४४०,४४२-४४८, ४४६,४६१, *२*२१,२६३, २६७,२८७, ६६२-६६४,८२६,८७४,१३३८,१३३६, 9894 हैदराबाट (सिन्ध)—८६०,१०६४, १९७२,११६६, १२०३-१२३१, १२३४,१२३७,१२४७ हैनवे, करनख---२४८-२६० हैसिस्टन एएड कस्पनी---१३३१ हैरिस,जनरत,बाद में लाई---४४३ ४४२,४४४,४४६, ४६२-४६४, ४७१,४७<del>४</del>,३८७,१३३*६* हैवलाक, जनरल--१४६६-१५०१ १४०६-१२१०, १२४६-१२६४. 1448-1449 होत्ती मरदान--- १४७५ होप जनरल-१४६४ होप ग्राग्ट. जनरल--१४२४. १४२६,१४२७, १६२६,१६३४ होम्स, करनल--१६३७, १६३६ होलकर----२६४,२६७,२८६,२८८, २६०,२६३,३०१, ४०६,४३४, ४७७,४८२,६०८,६१०,७४४ होलकर,श्रहत्याबाई--- २६४;४०१ होलकर, काशीराय--१४०, १४१

५६५,६३२,७१४-७९७, ७३३ होलकर,जसवन्तराव---१४१,१७७-**457,454,450,458, 484.** ६०४,६२७, ६३२-६३६,७०६, ७१३-७६४.७६४-७७०, ७०८-७८१,७८४,७६२, ७६३,७३४, ७८६,८०६, ८०६-८१६,८३१-सर्४,८४२,८४३-८४४,१०३४ 3358 होलकर,तुकाजी---४०४, ४०६,४१२ **५४०,६३२,७१**५,६६४ होत्तकर, मलहरराव--- २१३. २८३,५४०,५४१,६६५ होलकर, मलहरराव ( जसवन्तराव दत्तक पुत्र )-- म३३. \$30E होलकर, विद्वजी--१४०, १४१, 200,200 होर्शगाबाद--१७१,१०२१,१६४२ हाम, कलक्टर, इटावा-१४१३ स्व--१६००, १६०१, द्यरोज. १२०७,१६१०,१६११, १६१४-9898 ह्य व्हीतर, सर-18३६-१४४४, 3400 ह्यसन, सारजेग्ट-मेजर---१४०२

٤,

काव्यतीर्थ-पं विश्वस्मरनाथ वाजयेयी, श्रीकार प्रेस, प्रयाग ।